# बोद्ध-दर्शन

( बौद्ध-धर्म तथा तत्त्वज्ञान का साङ्गोपाङ्ग प्रामाणिक विवेचन )

लेखक

पं० बलदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य शोफेसर, संस्कृत-पाछी विभाग हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी

भूमिका—लेखक महामहोपाध्याय पं० गाेेेपीनाथ कविराज, एम० ए०

--:0;---

१९४६

प्रकृंशियक— मैनेजर, शारदा-मन्दिर है. गणेश दीक्षित वनारस

> प्रथम संस्करण १९४६ मूल्य ६)

> > गुद्रक--ह० मा० सप्ते, श्रोढक्मीनारायण प्रेस जतनवर्, बनारस् ।



अनिरेश्यमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् । यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् देशयोमास संबुद्धस्तं बन्दे वदतां वरम् ॥ —नागार्जुन (माध्यमिक-कारिका)

विधूतकन्पनाजालगम्भीरे।दारमूर्तये । नमः समन्तभद्राय समन्तस्फरणत्विषे ॥ —धर्मकीर्ति (प्रमाणवार्तिक)

विम्रक्तावरणक्लेशं दीप्ताखिलगुणश्रियम् ।
स्वैकवेद्यात्मसभ्पत्तं नमस्यामि महाम्रुनिम् ॥
—मनोरथनन्दी (प्रमाणवार्तिकदृत्तिः)

जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्धप्रस्तिहैतोर्जगतो विजेतुः। रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः॥

—धर्भोत्तर (न्यायविन्दु-टीका)

certainly is, but it is a highly welcome attempt and represents a step in the right direction. In fact the author has succeeded in bringing out, as a result of his studies through long years, an excellent readable work on the subject, the like of which does not perhaps exist in Hindi or in any other vernacular literature of India. The book does indeed claim to be original. A glance through its pages would convince the reader of the critical acumen and powers of discretion with which the raw materials of scattered and disjointed researches of individual scholars working in different ages and with different mental predilections have been reduced to a system and invested with a meaning. There is no doubt that some of the chapters, especially those on Sunyavada and Buddhist Tantras, may be regarded as fresh contributions in a sense, in the form in which they are presented to the readers, to a knowledge of the subject derived from any of the Indian Vernaculars.

The work is divided into five parts dealing respectively with the essentials of ancient Buddhism, with the evolution of Dharma, with the philosophical schools, with Logic and Mysticism and with the propagation of Buddhism in foreign countries. It seems to me that a separate section devoted to a consideration of the influence of the currents of early and contem-

porary Indian philosophy on the origin and development of Buddhist Thought and of the manner in which Hindu and Jain schools of thought reacted to the growing development of philosophical ideas of the Buddhists should have been added. It is well known that works on Vedanta, Nyaya, Vaishesika, Sankhya Yoga, Mimansa, Saiva Agama and Jainism contain not only nominal references to specific Buddhist views but also actual quotations of passages from original Buddhist texts and summaries of arguments in support of those views. In the present state of our imperfect knowledge, it may not be possible to trace all those quotations to the sources and to verify each of these views. But assuming their general correctness we have to base on them, on the actual texts accesible to us, a working knowledge of the system as a whole. No history of Buddhist philosophy would thus be complete without a consideration of these views in their proper setting.

The first part of the book (pp. 1—110) contains in seven chapters a short account of the Buddhist religious thought in its earliest stages. It is a review of Indian society and religion in the days of the Buddha and of the moral and religious teachings of the teacher. A list of the canonical literature of early Buddhism, presented in the Pali Tripitaka and a discourse on

the four noble Truths revealed to the Buddha together with his philosophical speculations have also been added. The theory of Natural causation (प्रतीश्य समुद्धित) and the Buddha's views on Matter (प्रवच रहान्य), Soul (श्रामा), God (हेश्वर) and Rebirth have been expounded. In connection with the Four Truths there appears a short analysis of the eight-fold path said to have been discovered by the Buddha. This eight-fold path is actually one path, known as the Middle Path, the path which avoids the extremes.

The second part (pp. 111-189) has five chapters dealing with the Nikayas or the eighteen sects, the Mahayana Sutras, the three Bodies of the Buddha and Nirvana. The section on Nikayas is useful. It presents the views on the eighteen Nikayas according to the commentary on Kathavatthu and Vasumitra's work and shows that the Mahayana is a developed form grown out of the Andhaka sect coming down from the Mahasanghikas. The special doctrinal features distinguishing the Mahayana from the Hinayana are shown. These relate to the concepts of Bodhisattva, three-fold Buddhakaya, ten bhumies or spiritual stages and Nirvana and to the introduction of the Bhakti element as an important characteristic of spiritual life. Of the 18 sects the tenets of the Mahasanghikas and Sammitiyas alone have been taken up for discussion as being comparatively important. The Mahasanghikas represented the esoteric view-point and consequently their attitude to Buddha, Arhat, Bodhisattva etc. was far removed from the more popular views of the Theravadins. We know that the Pancharatra conception of Visuddha Sattva, as entirely free from the admixture of Rajas and Tamas, bears a strong contrast to the conception of Sattva recognised in Sankhya and the allied schools in which, even in its utmost purity, the disturbing elements of Rajas and Tamas donot cease to exist. This differential outlook stands at the bottom of the difference of the entire structure of mediaeval Vaishnava thought in all its traditional ramifications from the orthodox schools. The flowering of the Bhaktı philosophy would not have been possible except on the soil prepared by belief in the doctrine of Immaculate Sattva. Similarly the conception, of Bindu or Kundalini in the Shaiva Agamas, known also as Mahamaya, is to be sharply distinguished from that of Maya in the popular literature. The entire culture of the Tantras, with its recognition of Mantras, Mantresvaras and mantramahesvaras and of a pure and bright world beyond the reach of Maya has its roots in the assumption of this principle of pure immateriality The doctrines of the Mahasanghikas and of the Andhakas, in many of their features, are closely analogous to those of the historical schools where Suddha

Sattva and Bindu are recognised. The transcendental character ( होकोचर ) of the Buddha is only different mode of expressing what the Pancharatras would call his supernatural ( अवाहत ) status, and the absence of Sasrava dharmas in him means only that he is above the defilements of impure Matter.

The views of the Sammitiyas in regard to the Soul ( पुद्रगळ बाद ) are peculiar The chapter on the Mahayana sutras which follows gives an account of such works as Saddharma Pundarika, Prajna paramita (different recensions), Ganda Vyuha, Dasabhumika Ratnakuta, Samadhiraja, Sukhavativyuha, Lankaratara and Suyarna Prabhasa. The three Vehicles, viz, Sravaka, Pratyeka-Buddha and Bodhisattva, are described in the next chapter. The four stages of the old Sravakayana are mentioned, showing how an ordinary soul ( व्रथम् जन ) enters into the stream of spiritual life and continues to make regular progress towards meditation. A detailed analysis of this progressive spiritual journey should have been furnished. The author's statement of the meaning of the term Anagami is not quite clear, for if the Anagami does not reappear on the physical plane (कामधात ) and even on any of the supra-physical planes, how is he to be distinguished from the Arhat? The destruction of the first five out of the ten Samyojanas precludes the

possibility of return to the Kamaloka but so long as the other samyojanas persist, the condition of bodily emancipation of Arhat can not arise. In case of death at such an incomplete stage the saint is bound to return on a higher plane, evidentdy in Brahmaloka. Perfection in the third meditation leads to rebirth in the Suddhavasa heaven, though a lower meditation causes re-emergence in a lower heaven. The state of Arhat corresponds roughly to that of the Vedantic Jivanmukti. It is a condition of Nirvana in the sense that attachment and klesas have disappeared, though the Skandhas still persist. On the disintegration of Skandhas ilife ceases and true Nirvana takes place. The aim of a Sravaka is to become an Arhat in life and then to realise Nirvana on its extinction. But the Pratyeka Buddha stands on a higher level, in as much as his spiritual strength is greater enabling him, unlike a Sravaka, to discover the Light within his heart dispensing with the necessity of reliance on external sources of illumination. But even the Pratyeka Buddha, inspite of his relative spirituality, is unable to look beyond his narrow personal horizon and strive to be a Bodhisattva for the true welfare of the entire creation. The ideal of the Bodhisattva is the absolute selflessness of the Buddha whose strivings in the cause of the world emancipation are unceasing. The opinion of the Srimala Sutra that in reality the three yanas are successive stages of one and the same path is to be accepted as representing the correct view-point. The conflicting positions of the divergent lines of approach are easily explained in the light of the theory of Saktipata to which the Agamas attach great importance. The inherent differences in the basic character of the evolving souls account for apparent differences in their outer behaviour.

While speaking of the Bodhisattva the author has taken pains to go into details regarding the origin of Bodhichitta and the stages through which it passes into the perfection of the Buddha. The initial and preparatory process of Anuttara Puja and the assumption of Paramitas have been carefully described. The final Paramita is that of Prajna or Supreme Wisdom which follows from a closely disciplined Samadhi and ends in the inauguration of the Buddha condition.

The chapter on the Triple Kaya or Body of the Buddha is brightly written. Western and Japanese Scholars have done a lot of spade work in this field and have tried to bring out the true sigificance of each of the Kayas the labours of Levi, Poussin, Suzuki and others have already cleared up most of the thick mists which gathered round this question. The Dharma, Sambhoga and Nirmana Kayas have been compared to the concepts

of Nirguna Brahma, Isvara and Avatara respectively. But it appears to me that there is a closer resemblance to the conceptions of the three so-called Avasaras of the Tantras, Viz. Laya, Sambhoga, and Adhikara corresponding in a sense to Siva, Sadasiva and Isvara. (1)

The description of the ten Bodhisattva bhumis follows next. It is a short note and does not call for any special comment. The chapter on Nirvana contains within a brief compass most of the important points which a study of Pali and Sanskrit Buddhist works (in original or in Tibetan and Chinese translations) discloses. The general conception of Nirvana according to the older canons followed by the specific views of particular sects including Sthavnavadins, Vaibhasikas, Santrantikas and the Mahayanists has been clearly

<sup>(</sup>t) The conception of Nirmana Kaya or Nirmana Chittals familiar to the school of Patanjali. It is assumed by the Yogin in response to the need for preaching Wisdom, as was the case with Paramarsi Kapila in communicating the secrets of Shastitantra. It may be assumed by the Supreme isvara also, as Udayana observes in the Kusumanjali. The Buddhists did not distinguish between one type of Nirmana Kaya and another, but Patanjali laid emphasis on the existence of such a distinction, saying that of all its varieties that which originates through Dhyana or Samadhies the best, being free from the contaminations of Karmakaya.

stated. Even in the older school we find two apparently conflicting views regarding Nirvana—one associated with the Vaibhasikas who believed in it as positive and the other with the Sautrantikas whose attitude was distinctly negative in character. Of course, there was a difference of views also even in the same sect. The Sautrantikas held that the Skandhas are not all uniform, some being destroyed in Nirvana and others surviving it. The Vaibhasikas as a rule believed in the coctrine of Survival. A brief resume of most of the views has been supplied. in the book. It has been shown that the secret of much of the difference between Hinayana and Mahayana lies. in the fact that while in one view there is emphasis on. subjective nihilism (पुदग्र नेराय ) or elimination of the obscuration ( आवरण ) of klesas only, in the other we find stress laid 'on both subjective and objective nihilism ( धर्म नैराह्म ) or elimination of the obscurations of klesas as well as dharmas. The point of difference between the Hinayana and Mahayana conceptions have been brought out clearly in a tabular form.

The third part of the book (pp. 190-337) divided into 7 chapters, is probably the most important. It devotes itself to a more or less exhaustive treatment, of course consistently with the popular form of the work, of the central philosophical doctrines of the Vaibhasika, Sautrantika, Yogachara and Madhya-

mika schools, preceded by a general introduction dealing with the question of the development of Buddhist thought. In his treatment of each of the schools the author has added some historical notes relevant to it, and the appropriate bibliographical data (original texts) concerned. The presentation of the views is, generally speaking lucid, faithful and intelligible, except in the case of the Vaibhasika system, where in my opinion he would have done a distinct service to the cause of Buddhist philosophy if he had tried to present in a systematical way the summary of the contents of the Abhidharma kosa. Now that the excellent French edition of Poussin and the Sanskrit commentary of Yasomitra (published from Japan) are available, the preparation of such a summary would not have been so difficult. He has utilised the Kosa undoubtedly in the section on the Vaibhasika, but only in a loose and unconnected manner. The sections on Vijnana and Sunyavadas are based on the standard works of the Schools, Viz. Vrjnaptimatrata Siddhi ( smaller and larger ) and Madhyamika Karikas ( with Chandrakirti's gloss). What is objectionable and uncalled for in this presentation is the so-called Samiksha of the doctrines as in some of the non-Buddhist works. It is well known that most of the Buddhist views have been subjected to a critical examination by many of the. contemporary and subsequent philosophical writers of the Brahmanical and Jain schools. This is natural in polemics. But what the reader expects to find in a work on Buddhist philosophy is a faithful presentation of the Buddhist stand-point itself and not its refutation from the view-point of the opponent. We are not concerned here so much with the history of a controversy or with the merits of particular tenets as with a lucid and reliable version of the tenets as such.

In this connection it may also be pointed out that special treatments should have been accorded to such doctrines as those of the Flux ( च्लामङ्क ) etc. which have been made the targets of attacks from both orthodox and non-orthodox quarters. Indeed we expected a historico-philosophical survey of the so-called Ksanıkavada among the Buddhists. The conception of Avasthaparinama among the yogins is the nearest equivalent of the Buddhist view, except for what may be described as the extreme position of the Buddhists leaning towards निरन्वयता in connection with origination and disappearance of phenomena. analysis of the Vithichitta together with Bhavanga would have been a valuable psychological contribution to our knowledge of the subject. (2)

<sup>(2)</sup> Dr. S Mookerjee in his excellent work on the Buddhist Philosophy of Flux (1935) has made a valuable contribu-

In spite of these limitations, however it may be said that the whole of the third part is a very valuable contribution. It is the cream of the whole work and reflects great credit on its writer for the great learning displayed in it and the lucid style of its presentation.

The fourth part (pp. 379—460) deals with Buddhist Logic, spiritual disciplines and Tantrika Mysticism. As regards Logic, the author is indebted to the writings of Dignaga, Dharmottra, Dharmakirti, etc. and to the monumental work on the subject by the veteran Russian Indologist, Professor Th. Stcherbastky of the University of Leningrad.

The chapter on Buddhist yoga derives much of its material from Buddhaghosa's Visuddhimagga. In view of the gravity of the subject, the arrangement and presentation appear in my opinion to be a little desultory in character. It is well known that the Pali literature, specially the Abhidhamma section of the canons and most of Buddhaghosa's Commentaries, contain a wealth

tion to Buddhist Philosophy in the way of a critical examination of the doctrines of Dignaga's school—especially those associated with the names of Dignaga, Dharmakirti, Dharmottara and others. His notes on the nature of existence, the theory of flux the Sautrantika theory of causation, the doctrines of universals and import of words (Apoha) the conception of kalpana and the Buddhist views on perceptual and inferential knowledge are critical and informative.

of information on the theory and practice of yoga among the early Buddhists. The Mahayanists also devoted their attention and energies to the practice of yoga and to a methodical analysis of its theory from their own points of view. The Abhidharmakosa too is full of important material on which a theory of yoga, according to its conception, may be built up. The chapter on yoga would have been enriched greatly if an attempt had been made to furnish in a nutshell, as it were, the entire history of the theory and practice of yoga among the Buddhists from the earliest times.

The Chapter on Tantric Buddhism seeks to provide some original information on the teachings of a few of the later Mahayanist schools, viz, Mantrayana, Vajrayana, Sahajayana, and Kalachakrayana. It is an interesting chapter and considering the paucity of material concerning details may be deemed to have been sufficiently well written. The writer has utilised the works of Anangavajra, Advayavajra and others, and also the Buddhist Dohas ascribed to the Siddhacharya and recovered from Nepal.

For Kalachakrayana the author is indebted to Naropa's commentary on Sekoddesa (recently published). As the system is not widely known to-day the contents of this book should have been more liberally utilised. All the post-Mahayanic Tantric schools have certain

Mantra Naya as distinguished from Prajna Naya, but it is true that in the midst of this distinction there is a bond of secret affinity. I miss in this part a statement of the theory of paravritti or reversion to which Mahayana Sutralankara, Trimsika, Lankavatara etc. refer. The cultural phase of Mahayanic sadhana is closely associated with the doctrine of transformation, and this cannot be intelligible without an appreciation of the thory of paravritti. As a matter of fact the process of sublimation itself to which the work refers implies paravritti. (3)

The last chapter (pp. 461-512), which considers the question of the spread of Buddhism through successive centuries is of a historical nature and need not detain us long. It gives us an idea as to how India through the regenerating and soothing influence of this faith, with its moral fervour, intellectual appeal and spiritual stamina, helped to civilise humanity in the neighbouring countries and how for hundreds of years there continued to be maintained a living intercourse between India and those lands. It is a graphic account of the manner in which India propagated its Gospel of Peace and Good Will to the world at large.

<sup>(3)</sup> For a brief note on paravritti see Dr. P. C. Bagchi's Studies in the Tantras (Pt. I), pp. 87-92.

Buddhism declined in the land of its birth but it left behind a rich legacy of thought which gave rise to and coloured diverse thought currents in the mediaeval ages. Mm. H. P. Shastri discovered living Buddhism in Bengal. The Nath Cult received a strong impetus from Buddhist and Tantric speculations. The Sahajiyas and Bauls in Bengal, the Santas of Upper India and followers of Mahima Dharma in Orissa, inherited strong Buddhist traditions of an esoteric nature. I think a brief review of these cryptor, Buddhist speculations in the middle ages would not be altogether useless in a treatise which has for its objective the presentation of Buddhist thought.

In the end, I congratulate Pandit Baldeva Upadhyaya on having successfully fulfilled a self-imposed and heavy task the enormity of which staggers even giants. I commend this admirable work to the attention of the Hindi reading public and to the advanced students of the University in the hope that it will find in them a sympathetic response which for the labours involved in its completion it so richly deserves.

Gopinath Kaviraj.



बौद्ध-धर्म तथा दर्शन के ऊपर अनेक पाइचात्य तथा भारतीय विद्वानों ने प्रन्थों की 'रचना की है। ये प्रन्थ बौद्ध-दर्शन के विभिन्न अंगो तथा इस धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर छिखे गये है। परन्तु ऐसा कोई भी प्रन्थ अंग्रेजो या भारतीय भाषाओं में—जहाँ तक मुझे ज्ञात है—देखने में नहीं आया जिसमें बौद्धधर्म तथा दर्शन के विभिन्न अङ्गों का प्रामाणिक तथा साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी अभाव की पूर्ति के लिये लिखी गई है।

बौद्ध-दर्शन तथा धर्म का साहित्य न्यापक और विशाल है। इसके विविध भागों के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनुसन्धान करके इतनी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करदी है कि उन सबका मन्थन कर भारतीय भाषा में ग्रन्थ का निर्माण करना सचमुच साहस का काम है। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि ग्रन्थकार की प्रस्तुत रचना एक साहसपूर्ण उद्योग है परन्तु यह कार्य उचित दिशा में किया गया हैं। ग्रन्थकार ने अपने दोर्घकालीन अनुसन्धान के वल पर एक ऐसे अनुपम तथा उपादेय ग्रन्थ की रचना की है जिसके समकक्ष ग्रन्थ की उपलब्धि हिन्दी में तो क्या, भारत की किसो भी भाषा मे नहीं है। यह ग्रन्थ एक नितान्त मौलिक रचना है। विद्वान लेखक ने विभिन्न गुगों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखी परन्तु विखरी हुई सामग्री को एकन्न कर उन्हें ज्यविध्यत

रूप प्रदान किया है और उसके तात्पर्य को भछीभाँति सममाने का प्रयत्न किया है। इसमें सन्देह नहीं की शून्यवाद तथा बौद्ध तन्त्र के विषय में जो प्रामाणिक विवरण छेखक ने प्रस्तुत किया हैं वह अनेक दृष्टियों से सहस्वपूर्ण तथा मौलिक है। बौद्ध-द्शीन के इतिहास में बौद्ध-योग तथा बौद्ध तन्त्रों का यह वर्णन संभवतः पहली बार यहाँ किया गया है।

इस ग्रन्थ में पॉच खरड है। प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल धर्म का वर्णन बड़े ही रोचक ढग से किया गया है। दूसरे खण्ड का विषय है—बौद्ध-धर्म का विकास। इस खरह मे बुद्ध-धर्म के अष्टाद्श निकायों के उत्थान का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से वड़ा ही डपादेय है। विद्वान् छेखक ने महासंधिकों तथा सम्मितियो के विशिष्ट सिद्धान्तों के वर्गान करने में अपने पाण्डित्य का परिचय दिया है। त्रिकाय विषयक परिच्छेद बड़ी सुन्द्रता से लिखा गया है। निर्वाण के विषय में विभिन्न सम्प्रदार्थों के मतों का एकत्र समीक्षण नितान्त इलाघनीय है। तृतीय खण्ड तो इस ग्रन्थ का हृद्य है। इसमे वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक सम्प्रदायों के गृढ़ तथ्यो का सरल विवेचन किस आलोचक की प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता ? यहाँ प्रन्थ-कार की विद्वत्ता जितनी गम्भीर है उनकी वर्णन शैली उतनी ही स्पष्ट और तल-स्पर्शिनी है। चतुर्थ खण्ड मे बौद्ध-न्याय, बौद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्त्रों का वर्णन है जो एकद्म नया है। पद्धम खण्ड मे बौद्ध-धर्म के विस्तार की राम-कहानी है। इस प्रकार एक ही यन्थ में बुद्ध धर्म की विभिन्न आध्यात्मिक धाराओ का एकत्र वर्णन कर प्रन्थकार ने एक बड़ा ही इलाघनीय कार्य किया है।

श्रान में, हम पं० बलदेव उपाध्याय को ऐसी महत्त्वपूर्ण पुस्तक को सफलता पूर्वक समाप्त करने के लिये बधाई देते हैं। यह कार्य इतना विशाल है कि इसकी विशालता को देखकर बड़े बड़े दिगाज विद्वान भी श्राइचर्य-चिकत हो उठेगें। मैं इस प्रन्थ को हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्यालय के उच्च कोटि के छात्रों से अध्ययन करने का अनुरोध करूँगा। मुझे पूरा विश्वास कि यह प्रन्थ उनकी सहानुभूति को श्रपनी ओर श्राकृष्ट कर सकेगा।

गोपीनाथ कविराज





भाज दर्शन के जिज्ञासुओं के सामने इस 'वीद्धदर्शन' को प्रस्तुत करते समय मुक्ते अपार हर्ष हो रहा है। बहुत दिनों की साधना भाज फजीभूत हो रही है। भगवान् बुद्ध इस विशाब विश्व की एक भसामान्य विभूति हैं। उनके धार्मिक उपदेशों ने संख्यातीत मानवों का कल्याण साधन किया है और भाज भी कर रहे हैं। बौद्ध इर्शन का अरना एक विशिष्ट सन्देश हैं। तर्कनिपुण बौद्ध-तार्किकों का संसार के मूर्धन्य तरवशों की श्रेणी में नाम सब्केखनीय है। परन्तु ऐसे विशास तथा व्यापक दर्शन का प्रामाणिक परिचय राष्ट्रमाषा में न होना एक अनहोनी सी घटना थी। जिस देश में बुद्ध ने जन्म िख्या, जहाँ उन्होंने श्रपना धर्मचक्रप्रवर्तन किया और जहाँ उन्होंने पाद वर्या से भ्रमण किया, उसी देश की मापा में--जिसे आजकळ राष्ट्रभाषा होनें का गौरव प्राप्त है-बौद्धदर्शन के सभी अगों पर आधुनिक दृष्टि से किले गये प्रनय का अभाव सचमुच खटक रहा था। इसी भभाव की पूर्ति करने का यथासाध्य रहाोग इस अन्य में किया गया है।

धौद्ध-दर्शन की विभिन्न तारिक धाराओं के विवेचन के जिए मैंने ऐतिहासिक तथा समीद्धारमक उभय शैकियों का उपयोग किया है। बुद्धधर्म के विकास तथा प्रसार के ऐतिहासिक तथ्यों का परिचय उसके दार्शनिक सिद्धान्तों के विकास तथा स्वरूप समझने में नितान्त सहायक सिद्ध होगा, इसीकिए यहाँ उभय शैकियों का संमिन्नण किया गया है। प्रत्येक सम्प्रदाय का प्रयमतः ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे पाठकों को उसके मुख्य आचार्यों तथा उनकी मौकिक रचनाओं का पूर्ण परिचय मिळ जाय। तदनन्तर उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन इन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। इन दार्श-निक तथ्यों की समीचा भी प्राचीन तथा नवीन दृष्टि से प्रकरण के श्चन्त में कर दी गई है। विवेचन आधुनिक शैली से किया गया है। केवल श्रंमेजी प्रन्थों या केवल अधूरे अनुवादों के आधार पर लिखी गई पुस्तक में श्रपसिद्धान्तों के होने की विशेष आशङ्का रहती है। इसी-िछ मैने इस प्रन्थ को पाली तथा संस्कृत में निषद्ध मुल प्रामाणिक अन्थों के आधार पर लिला है और अपने कथन की पुष्टि में भैंने मूल पुस्तक में या पाद-टिप्पणियों में तत्तत् यन्थों का पर्याप्त उल्लेख किया है तथा विशिष्ट आवश्यक उद्धरण भी दे दिया है। एक ही ग्रन्थ में बौद्ध धर्म तथा दर्शन के नाना रूपों का दिग्दर्शन करा दिया जाय, यही मेरी इच्छा रही है। इसीछिये मैंने इस प्रनथ को पाँच खपडों में विभक्त कर प्रत्येक सम्प्रदाय की दार्शनिक घारा के परिचय देने का यथाशक्ति प्रयास किया है। हीनयान, महायान, वज्रयान, तथा काळचक्रयान-आदि समग्र रूपों का यथार्थ दर्शन हमें संचित्त रूप में यहाँ मिलता है। बौद्ध-ध्यानयोग तथा बौद्धतन्त्रों को तो (जहाँ तक मैं जानता हूँ) बौद्धदर्शन के लेखकों ने सर्वदा ही अपेचा की दृष्टि से देखा है। यह प्रथम अवसर है कि इन आवश्यक विपयों का प्रामाणिक विवेचन दुर्शन-ग्रन्थ में किया जा रहा है। वज्रयान के ऋई ग्रन्थ तो इधर अवश्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु साधना जगत् से सम्बद्ध होने के कारण उनके सिद्धान्तों का निरूपण यथार्थरूप से नहीं हो पाया है। चज़यान के रहस्योद्घाटन का उद्योग बड़े भनुशीलन के अनन्तर यहाँ किया गया है। 'कालचक्रयान' का विवरण भी यहाँ एकदम नया है।

इस पुस्तक के पाँच खगड़ किये गये हैं। प्रथम खगड़ में बुद्ध-धर्म के श्रादिम रूप का वर्णन है। इस खगड़ में बुद्ध के जीवन चरित, उनके वचन, व्यक्तिस्व, आचार-शित्ता का तो वर्णन है ही; साथ ही साथ इस समय की सामाजिक तथा धार्मिक दशा तथा तस्काळीन दार्शनिकों के

सिद्धान्तों का वर्णन चुद्ध के उपदेशों की विशिष्टता समकाने िकये किया गया है। युद्ध के दार्शनिक विचारों का विस्तृत विवेचन यहाँ है। दूसरे खण्ड में बौद्ध-धमं का धार्मिक-विकास है जिसमें लष्टादश निकाय, उनके मत, त्रिविधयान तथा महायान के विशिष्ट सिद्धान्तों का विस्तृत विवरण है। अन्तिम परिच्छेद में निर्वाण के स्वरूप का ऐतिहासिक विचरण विस्तार के साथ है। तीसरा खण्ड इस प्रनथ की मूल प्रतिष्ठा है। इसमें दार्शनिक विकास का विस्तृत विवेचन है। बौद्ध-धमं के सुप्रसिद्ध चार दार्शनिक सम्प्रदायों का पृथक पृथक विस्तृत तथा प्रामाणिक वर्णन किया गया है।

१४ में परिच्छेद में वैभाषिकों के इतिहास तथा साहित्य का विस्तृत विव-रण है। इस सम्प्रदाय के मूल प्रन्थ सस्कृत में उपलब्ध नहीं होते। परन्तु चीनी भाषा में अनुवाद रूप में इनका पूरा त्रिपिटिक उपलब्ध है। इस विशिष्ट साहित्य का वर्णन इस प्रन्थ में विशेष रूप से किया गया है। ११ में परिच्छेद में वैभाषिकों के तथ्यों का स्वरूप विस्तार के साथ प्रदर्शित किया गया है।पोडश परिच्छेद में सौन्नानिकों के इतिहास और सिद्धान्त का विवेचन है। इस महत्वपूर्ण सम्प्रदाय का इतिहास लुसन्नाय हो गया है। हेन्सांग के प्रन्थों तथा विश्विमान्नतासिद्ध की चीनी टीकाओं में भाये हुये कतिपय निर्देशों को प्रदण कर इसके इतिहास तथा सिद्धान्तों का स्वरूप मेंने खड़ा किया है। सिद्धान्त भी इसके एकन्न नहीं मिलते। घीद्ध तथा हिन्दू प्रन्थों में थाये हुये निर्देशों को एकन्न कर सिद्धान्तों का परिचय दिया गया है।१७ वें तथा १८ वें परिच्छेदों में विज्ञानवाद के साहित्य तथा सिद्धान्त का वर्णन है। जैन तथा ब्राह्मण दार्शनिकों ने विज्ञानवाद की जो बढ़ी कढ़ी समीचा को है वह भी यहाँ पाठकों को उपलब्ध होगी?

१९ वें परिच्छेद में शून्यवाद के साहित्य और सिद्धान्त का विस्तृत तथा व्यापक विवेचन है। नागार्जुन की माध्यमिककारिका एक अभेध दुर्ग है जिसके भीतर प्रवेश कर माध्यमिकों के तथ्यों का रहस्य समसना एक दुरुह ज्यापार है। इसी ज्यापार को सुलभ करने का यहाँ प्रबल प्रयास है। शून्यवाद के स्वरूप का यथार्थ विवेचन इस अध्याय की महती विशेपता है। शून्य और ब्रह्म के साम्य की श्रोर पाठकों की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट की गई है।

चतुर्य खण्ड में बौद्ध-न्याय, बौद्ध-ध्यानयोग तथा बौद्ध-तन्त्र का का परिचय दिया गया है। बौद्ध-न्याय के इतिहास के परिचय के श्रनन्तर हेतुविद्या तथा प्रभाणशाख का संचित्र विवरण है। बौद्ध-ध्यानयोग का परिचय विद्युद्धिमग्ग के श्राधार पर है। २२ वें परिच्छेद में बौद्ध तन्त्र के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्तों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें खण्ड में बृहत्तर भारत में बौद्ध्यमं के श्रमण की कहानी, हिन्दूधमं से बौद्धधमं की तुलना और बौद्धधमं की महत्ता का वर्णन किया गया है।

इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर बौद्ध-दर्शन की हिन्दूदर्शन से तुलना की गयी है। यह तुलना केवल तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से की गयी है; इसके द्वारा किसी विशिष्ट दर्शन को ऊँचा या नीचा दिखाने का भाव तिनक भी विद्यमान नहीं है। बौद्ध-धर्म तथा दर्शन का वर्णन सर्वन्न निष्पचपात दृष्टि से किया गया है। जो कुछ लिखा गया है वह मौलिक संस्कृत तथा पाली ग्रन्थों के श्राधार पर लिखा गया है तथा यथासंभव 'नामूलं लिख्यते किन्चित्' की मल्लीनाथी प्रतिज्ञा को निभाने का प्रयस्न किया गया है।

जहाँ तक मै जानता हूँ हिन्दी भाषा में तो क्या अंग्रेजी भाषा में भी इस प्रकार का साङ्गोपाड़-प्रनथ अपलब्ध नहीं है। अग्रेजी में बौद्ध-दर्शन पर अनेक ग्रन्थ हैं सही, परन्तु वे इसके किसी एक अंग को लेकर लिखे गये हैं। परन्तु इस ग्रन्थ में बौद्ध-दर्शन के इतिहास के साथ ही बौद्धतन्त्र तथा बौद्ध-ध्यान-योग का भी वर्णन है जो विद्वानों के द्वारा अभी तक धल्ला है। ऐसी दशा में यह प्रन्थ एक नितान्त मीजिक रचना है। सुभे पाठकों को यह स्चित करते हुए हवे होता है कि इस प्रन्थ की उपयोगिता तथा विशिष्टता को सममकर कुछ बौद्ध विद्वान् इसका धनुवाद चीनी, वर्मी तथा सिंघाली भाषा में करने वाले हैं। सिंघाजी भाषा में इसका धनुवाद लंका के ही एक विद्वान् बौद्ध मिश्च कर रहे हैं जो शीध ही प्रकाशित होने वाला है।

अन्त में अपने सहायकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते समय सुके अत्यधिक आनन्द आ रहा है। इस ग्रन्थ के लिखने में मुझे सबसे अधिक सहायता श्रद्धाभाजन महामहीपाध्याय परिवत गोपीनाथ कविराज से प्राप्त हुई है जिनके लेखों और मौखिक ज्याख्यानों का मैंने यहाँ भरपूर उपयोग किया है। तन्त्रशास्त्र के तो वे मार्मिक विद्वान् हैं ही, बौद्ध-तन्त्रों के सिद्धानतों का वर्णन आपकी ही प्रतिभा का प्रसाद है। प्राक्तथन क्लिकर आपने इस प्रन्थ को गौरवान्वित किया है। इस नैसगिंक कृपा के जिए मैं हृदय से भापका आसार मानता हूँ। पविहत सुखलाल जी तथा डा० बी० एक० भात्रेय को मैं हृद्य में धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस अन्य पर अपनी बहुमूल्य सम्मति प्रदान की है। अनेक परामर्श के छिए हमारे विभाग के पाळी-अध्यापक भिक्खु जगदीश काश्यप एम० ए० मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे अनुज्ञ-ह्रय पं० वासुदेव उपाध्याय एम० ए०, पं० क्वष्णदेव उपाध्याय एम० ए० तथा चिरंजीवी गौरीशंकर उपाध्याय एम० ए० अनेक प्रकार की सहायताओं के छिए यथोचित भाशीर्वाद के भाजन हैं।

भाज भाषादी पूर्णिमा है। भाज की ही पुण्य तिथि को भगवान् तथागत ने अपने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया था तथा अपने उपदेशामृत से धर्मतस्व के जिज्ञासुओं की तृष्णा शान्त की थी। यह प्रनथ बुद्ध के मूलगन्धकुटीविहार से एक गव्यूति के भीतर काशी में बैठकर बुद्ध की ही भाषा की आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी में निपद्ध किया गया है।

भगवान् सुगत से प्रार्थना है कि यह प्रनथ श्रपने उद्देश्य की प्रति में सफलता प्राप्त करे। आचार्य धर्मीत्तर के शब्दों में मेरा भी यह निवेदन है—

जयन्ति जातिन्यसनप्रवन्धप्रसृतिहेतोर्जगतो विजेतः।
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो
मनस्तमस्तानवमादधानाः॥

आषादी पूर्णिमा सं २००३ | बलदेव उपाध्यायः | दिन्दू विश्वविद्यालय काशी | १४-७-'१६



जैन-दर्शन के प्रकार्ण्ड विद्वान्, हिन्दू विश्वविद्यालय में जैन-दर्शन के भृतपूर्व अध्यापक पं० सुखलाल जी—

जिस देश में तथागत ने जन्म लिया और जहाँ उन्होंने पादचर्या से भ्रमण किया उसी देश की राष्ट्रमाणा में बौद्ध-दर्शन के
सभी श्रंगों पर श्राधुनिक दृष्टि से लिखी गई किसी पुस्तक का
थमाव एक लाञ्छन की वस्तु थी। इस छाञ्छन को मिटाने का
सर्वप्रथम प्रयत्न पं० वछदेव उपाध्याय ने किया है। अतः उनका
यह प्रयास सचमुच स्तुत्य है। इस पुस्तक में बौद्ध-धर्म तथा दर्शन
के सभी अङ्गों का प्रामाणिक वर्णन किया गया है परन्तु स्थानाभाव से इन विषयों का संक्षिप्त वर्णन होना स्वाभाविक है। यह
पुस्तक इतनी रुचिकर हुई है कि इसे पढ़ने वाछो की जिज्ञासा
इस विषय में जग उठेगी।

विद्वान् लेखक की भाषा तो प्रसन्न है ही, साथ ही विषय भी रोचक तथा रुचिकर ढंग से वर्णित है। पुस्तक पक्षपात रहित दृष्टि से छिखी गई है जो साम्प्रदायिकता के इस युग में अत्यन्त कठिन है। हमें विद्वान् छेखक से भभी वहुत कुछ आशा है।

### काशी हिन्द्-विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के अध्यापक प्रोफेसर डा० भीखनलाल आत्रेय एम. ए. डि. लिट्.

बौद्धदर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रचान अङ्ग है श्रौर भार-तीय विचारों के विकास के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तिसपर भी जन-साधारण को ही नहीं, भारत के पण्डितों का भी मौद्धदर्शन सम्बन्धी झान नहीं के बराबर है। जो थोड़ा-बहुत ज्ञान है वह अशुद्ध है। इसका प्रधान कारण बौद्ध दर्शन पर हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषात्रों में प्रामाणिक तथा आधुनिक ढंग से लिखी हुई पुस्तकों का अभाव है। काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय के संस्कृत के श्रध्यापक पं० बछदेव उपाध्याय जो ने बौद्ध-दर्शन पर यह प्रन्थ लिखकर वास्तव में एक बड़े 'स्रभाव की पृति को है। यह प्रनथ बहुत बदे परिश्रम और अध्ययन का फल हैं। अभी तक इस प्रकार का बौद्ध-दर्शन पर कोई दूसरा प्रनथ हिन्दी भाषा में तो क्या, अन्य किसी भी भारतीय भाषा में नहीं छपा है। प्रन्थ सर्वाङ्गपूर्ण हैं छौर बौद्ध-धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में प्रयीप्त ज्ञान उत्पन्न कराने योग्य है। इसकी भाषा शुद्ध और छपाई उत्तम है। प्रत्येक दर्शन प्रेमी पाठक के पुस्तकालय में रहने योग्य प्रन्थों में से यह एक है।

#### काशी हिन्द्-विश्वविद्यालय में पाली के प्रोफेसर भिक्षु जगदीश काश्यप एम. ए.

श्री पं० बलदेव डपाध्याय की लिखी 'बौद्ध-दर्शन' नामक पुरतक को आद्योपान्त पढ़कर बड़ा भानन्द श्राया। साम्प्रदायिक संकीर्याता के कारण बौद्ध-दर्शन को अयथार्थ रूप से रखने का जो प्रयास कुछ छेखकों ने किया है उनका परिमार्जन यह प्रनथ कर देता है। बौद्ध-दर्शन पर इतनी अच्छी, प्रामाणिक, विद्वत्तापूर्ण भौर सुबोध पुस्तक लिखकर पण्डितजी ने हिन्दी साहित्य की अनुपम वृद्धि की है। पुस्तक नितान्त मौलिक है तथा मूल-प्रन्थों का श्रध्ययन कर लिखी गई है। हिन्दी में तो क्या अंग्रेजी भाषा में भी इतनी सर्वोङ्गपूर्ण पुस्तक नहीं हैं जिसमें बौद्ध धर्म तथा दर्शन के इतिहास तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेचन किया गया हो। यह पुस्तक बौद्ध-विद्वानों के छिये भी पठनीय है। अन्त में हम विद्वान् छेखक को इस गम्भीर प्रनथ के लिखने के लिये बधाई देते हैं।

# विषय-सूची

#### प्रथम खग्ड

( मूल बौद्ध-धर्म ) पृष्ठ १-११०।

| विषय                                              | <b>पृ</b> ष्ठ |
|---------------------------------------------------|---------------|
| (१) परिच्छेद—विषय प्रवेश                          | १–६           |
| बौद्ध-धर्म की विशेषता २, बुद्ध का जीवन चरित ४।    |               |
| (२) परिच्छेद—बुद्ध-वचन                            | ६-१८          |
| विनयपिटक ७, सुत्तिपटक ७, ऋभिघम्मिपटक १२,          |               |
| श्रभिधम्मत्थ-संग्रह १७ ।                          |               |
| (३) परिच्छेद—बुद्धकालीन समाज भौर घर्म             | १९-४२         |
| (क) सामाजिक द्शा१९२४।                             |               |
| खेती २०, व्यापार २१, च्त्रिय २१, राजा २           | ₹,            |
| ब्राह्मण २३, स्त्रियाँ २४ ।                       | •             |
| ( ख ) घामिक श्रवस्था २४–३० ।                      |               |
| श्राध्यात्मिकता की बाढ़ २५, ब्रह्मनालसुत्त के हैं | २ मत          |
| २७, वैदिक-ग्रन्थों मे निर्दिष्ट मत २८, शील का     | हास           |
| २६, बुद्ध की न्यवस्था ३०।                         |               |
| (ग) समकाछीन दार्शनिक ३०-४२।                       |               |
| (१) पूर्णकाश्यप—श्रक्तियावाद ३१, (२) श्र          | जित-          |
| े केशकम्बल—भौतिकवाद ३२, (३) प्रकृष कात्या         | यन-           |
| अकृततावाद ३३, (४) मक्खलि गोसाल-दैववाद             |               |
| सीवनी ३७. सिटान्त ३८ (४) मंलग नेलटियाः            | <del>-</del>  |

विषय पृष्ठ अनिश्चिततावाद ३६, (६) निगएठ नातपुत्त ४०, सिद्धान्त ४१।

- (४) परिच्छेद—बौद्धदर्शन को पेतिहासिक रूपरेखा ४३-४१ बौद्ध-धर्म की शाखाये ४४, बौद्ध संगीति ४५, प्रयम-द्वितीय संगीति ४६, तृतीय संगीति ४७, चतुर्थ संगीति ४८, प्रवाधित ४६, तृतीय संगीति ४७, चतुर्थ संगीति ४८, प्रवाधित विकास ४८-५१।
- (१४) परिच्छेद बुद्ध की धार्मिक शिक्षा े ४२-६१ बुद्धिवाद ५२, व्यावहारिकता ४३, अव्याक्तत प्रश्न ४७, बुद्ध के मौनावलम्बन का कारण ५६, प्रश्न के चार प्रकार ५७, वेद का मौनावलम्बन ५८, अनक्तर तत्त्व ५६-६१।
- (६) परिच्छेद—आर्यप्रत्य ६२-८१ न्नार्यं स्ट चार हैं ६२-(क) दुःख ६४, (ख) दुःख- समुदय ६४, (ग) दुःख-निरोध ६८, (घ) दुःख-निरोध- गामिनी प्रतिपत् ६६, मध्यम प्रतिपदा ७१, अष्टाङ्गिक मार्ग ७४-८१।
- (७) परिच्छेद बुद्ध के दार्शनिक विचार ८२-११० (क) प्रतीत्यसमुत्पाद ८२-९४।

कारणवाचक शब्द ८४, 'हेतुप्रत्यय का अर्थ' (स्यविर-वाद में ) ८५, हेतुप्रत्यय का अर्थ (महायान में ) ८५, भवचक ८६, अतीत-जन्म ८६, वर्तमान जीवन ८७, भविष्य-जन्म ८६, महायानी व्याख्या ९०, दो जन्म से सम्बन्ध ६०, निदानों के चार भेद ६०-६१।

९१–१०४

१—नैरात्मवाद का कारण ९३। २—अनात्म का अर्थ ९७, धर्म का वास्तविक अर्थ ९७,

(ख) अनात्मवाद्

विषय पृष्ठ आत्मा की व्यावहारिक सत्ता ६८, पद्धस्कन्ध ६६, (१) रूपस्कन्ध ६६, (२) विज्ञानस्कन्ध १००, (३) वेदनास्कन्ध १००, (४) संज्ञास्कन्ध १००, (५) संस्कारस्कन्घ १०१। ३--- श्रात्मा के विषय में नागसेन १०२, पुनर्जन्म १०४, दीपशिखा का द्रष्टान्त १०४, दूध की बनी चीजों का दृष्टान्त १०५। (ग) अनी इवर वाद् १०६ केवइस्त मे ईश्वर का उपहास १०६। (घ) अभौतिकवाद १०५-११० पायासिराजन्यसुत्त मे अभौतिकवाद १०८-११०। द्वितोय खगड (धार्मिक-विकास) १११-१८९ (८) परिच्छेद--निकाय तथा उनके मत 🕟 ्११३–२४ (क) निकाय -28-86 अष्टादश निकाय ११३, कथावत्थु के अनुसार अष्टादशे-निकाय ११४, वसुमित्र के अनुसार अष्टादश निकाय ११४, अन्धर्क सम्प्रदाय की उपशाखाये ११६; महायान के विशिष्ट सिद्धान्त ११७। ं ( ख ) निकायों का मत ११८-१२१ (१) महासंधिफ का मत ११८-२१ बुद्ध की लोकोत्तरता ११६, वोधिसत्व की कल्पना १२०,

श्रर्हत,कां स्वरूप-स्रोपापन्न-इन्द्रिय-श्रसंस्कृत धर्म १२१

विषय

(२) सम्मितीय सम्प्रदाय १२२-२४

नामकरण १२२, पुद्रलवाद १२२, अन्यसिद्धान्त १२४

(९) परिच्छेद--महायान सूत्र १२४-३८ सामान्य इतिहास १२५: (१) सद्धर्म पुगडरीक १२६,

(२) प्रज्ञापारमिता सूत्र १२८ (३) गण्डव्यूह सूत्र १३१

( ४ ) दशभूमिक सूत्र १३२ (५) रत्नकृट १३२, (६)

समाचिरान सूत्र १३३; (७) सुखावती न्यूह १३४,

ः (८) सुवर्णप्रभाससूत्र १२६ (६) लंकावतारसूत्र १३७ (१०) परिच्छेद—न्निविधयान १३९-१४८:

सामान्य रूप १३६ (१) श्रावकयान १४०, श्रावक की चार भूमियाँ १४०, स्रोतापन्न १४०, सकुदागामी १४२, श्रानगामी १४२, श्राहेत् १४२, (२) प्रत्येक बुद्धयान १४२, (३) बोधिसत्वयान १४३।

- (क) बोधिसत्व काआदर्श १४३-४५, होनयान तथा महायान का आदर्शमेद १४६, बुद्धतत्त्व १४६।
- ( ख ) बोधिचर्या १४७, बोबिचित्त १४७, द्विविधमेद १४८ अनुत्तर पूजा १४८, पूजा के सप्त अग १४६ ।
- (ग) पारमिता श्रह्ण १५०; (१) दान पारमिता १४१
- (२) शील पारमिता १५२; (३) स्तान्ति पारमिता १५३
- (४) वीर्य पारमिता १४४; (५) ध्यान पारमिता १५६;
- (६) प्रज्ञा पारमिता १५७।

( ११ ) परिच्छेद—(क) त्रिकाय

१४९-१७१:

त्रिकाय का विकास १५६; स्थविरवादी कल्पना १६०, सर्वास्तिवादी कल्पना १६१; सत्यसिद्धि सम्प्रदाय की काय-कल्पना १६२, महायानी कल्पना १६२ (१) निर्माण-

বিহ

विषय

वृष्ट

काय १६२; (२) संभोग काय १६३; (३) धर्मकाय १६४; बौद्ध तथा ब्राह्मण कल्पना का समन्वय १६७।

(ख) दश भूमियाँ १६८-१७१

(१) मुद्ता (२) विमला (३) प्रभाकरी (४) स्रचिंष्मती (५) सुदुर्जिया (६) श्रिभिमृक्ति (७)

ब्राच्या (६) अचला (६) साधुमती (१०) धर्ममेघ

१६८-१७१ |

१२) परिच्छेद-निर्वाण

१७२-१८९

- (क) होनयान—निर्वाण का सामान्य रूप १७२; निर्वाण-निरोध १७३; निर्वाण की निर्भयता १७४, निर्वाण की सुख रूपता १७५, स्थविरवादी मत मे निर्वाण की कल्पना १७६, वैभाषिक मत मे निर्वाण की कल्पना १७७, सौत्रान्तिक मत मे निर्वाण १७८; नैयायिकों की सुक्ति से तुलना १७८-८०।
- (ख) महायान में निर्वाण की कल्पना १८०, नागार्जन का मत १८२; निर्वाण का सामान्य स्वरूप—दोनों मतो में १८३; निर्वाण की कल्पना मे पार्थक्य १८४; निर्वाण का परिनिष्ठित रूप १८६, निर्वाण की सांख्य और वेदान्त की मुक्ति से तुलना १८८; वेदान्त मे मुक्ति की कल्पना १८९।

### तृतीय खगड

( दुार्शनिक सम्प्रदाय ) १९०-३७३।

(१३) परिच्छेद—बौद्धदर्शन का विकास

१९०–१९६

टार्जीनक विकास १९०, ऐतिहासिक विकास १९३।

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| विषय                                                            | ે. પૃષ્ટ        |
| ( १४ ) परिच्छेद्—वैभाषिक सन्प्रदाय                              | १९७-२१५         |
| ( 1 ) ऐतिहासिक विवरण                                            | १९७ २०६         |
| नामकरण १९७; विस्तार १६६, साहित्य २००।                           |                 |
| (क) सुत्त पिटक २०९ (ख) विनय पिटक                                | २०१             |
| (ग) भभिधम्म पिटक २०३।                                           |                 |
| (१)—ज्ञान प्रस्थान २०३ (२) संगीति पर्या                         | य २०३           |
| (३) प्रकरण पाद २०४ (४) विज्ञानकार                               | य २०४           |
| ् (५) घातुकाय २०४ (६) धर्मस्कन्घ २०५                            | (७)             |
| प्रज्ञतिशास्त्र २०४ महाविभाषां २०६।                             |                 |
| ( ո ) वैभाषिक मत के आचार्य                                      | २०७-२१४         |
| (१) वसुबन्धु २०७, ग्रन्थ २०६ (२) सघमह                           | ६ २१३           |
| (३) इतर आचार्यं                                                 | २१४             |
| ( १५ ) परिच्छेद—चैभाषिक सिद्धान्त                               | २१६-२४४         |
| बौद्ध दर्शन में घर्म का ऋर्थ २१६।                               |                 |
| घर्मों का वर्गी करण                                             | २१=             |
| (क) विषयीगत वर्गीकरण                                            | <del></del> २१९ |
| (१) पञ्चस्कन्घ २१९ (२) द्वादश श्रायतः                           | न २१६           |
| (३) ऋष्टादश धातु २२१, त्रैघातुक जगत् का                         | परस्पर          |
| ं भेद २२२।                                                      |                 |
| (ख़) विषय <b>गत वर्गीकरण २२३,</b> तुलनात्मक वर्गीकर             | ग्र२५,          |
| (१) रूप २२५ इन्द्रियों की कल्पनो श्रीर सख्या                    | (1-4)           |
| २२६, (६) रूप २२८, (७) शब्द २२८, (६                              | •               |
| २२६, ( $\varepsilon$ ) रस २२९, ( १० ) स्पर्श २२ $\varepsilon$ , | (११)            |
| ं अविज्ञित २२६।                                                 |                 |
| ( २ )—चिन                                                       | १६६             |

· (i) त्राकाश २३९ (ii) प्रतिसंख्यानिरोध २४०

( 111 ) अप्रतिसंख्यानिरोघ २४० ।

র্ম ছ

२३२

२३६

२३७

२४१

विषय

(३) चैत्तधर्म'

(१) असंस्कृत धर्म

काल की कल्पना

(४) चित्त विप्रयुक्त धमें

सौत्रान्तिको का विरोध २४३ वैभाषिकों के चार मत २४३ (क) भदन्त धर्मत्रात २४३ (ख) भदन्त घोष २४४ (ग) भदन्त वसुमित्र २४४ (घ) भदन्त बुद्धदेव २४४। (१६) परिच्छेद—सौत्रान्तिक २४६-२६३ (क)-ऐतिहासिक विवरण २४६-२४३ नामकरण २४६; सौत्रान्तिक मत के आचार्य २४७ (१) कुमार लाल २४७ (२) श्रीलाभ २४६ (३) धर्मत्रात २४० (४) बुद्धदेव २५० (५) यशोमित्र २५१, सौत्रान्तिक उपसम्प्रदाय २४२ दार्शन्तिक २४२। (ख)—सिद्धान्त **२**५३-५८ वाह्यार्थ की सत्ता-रूप ३; वाह्यार्थ की अनुमेयता रूप ५। (ग) सर्वास्तिवाद का समीक्षण २४८-६ संघातनिरास २५८; चेतन संहर्ता का भाव २४८; आलय विज्ञान की समीन्ता २६०; चिशाक परमाशु में संघात श्रसंभव २६०, द्वादश निदान संघात का कारण २६१, चणभङ्गनिरास २६१; स्मृति की श्रव्यवस्था; २६२। (१७) परिच्छेद--विज्ञानवाद के आचार्य २६४-२७ —नाम करण २६४, (१) मैत्रेय नाथ २६५, ग्रन्थ २६६,

विषय

वृष्ट

(२) आर्य असंग २६७, ग्रन्थ २६८; (३) आचार्य वसबन्धु २६९, (४) श्राचार्य स्थिरमित २७०, (१) दिस्ताग २७२, ग्रन्थ २७३ (६) शंकर स्वामी २७४, (७) धर्मपाल २७४, (८) धर्मकीर्ति २७५; ग्रन्थ २७७।

(१८) परिष्छेद—(क) विज्ञानवाद के सिद्धान्त २७९-३११ साधारण समीचा २७६; चित्त के द्विविध रूप २८३ विज्ञान के प्रभेद—२८४, (1) चनु विज्ञान २८४, (11) मनोविज्ञान २८५, (111) क्किष्ट भनोविज्ञान २८६, (111) श्रालय विज्ञान २८६, (111) श्रालय विज्ञान २८६, अलय विज्ञान २८६, आलय विज्ञान च आत्मा २६०; श्रालय विज्ञान के चैत्य-धर्म २६३, पदार्थ समीचा २६३।

(ख) सत्ता-मीमांसा

२९४-९९

लंकावतार सूत्र में त्रिविध-सत्ता २६५; प्रतिष्ठापिका बुद्धि २६५; परतन्त्र सत्ता २९६, सत्ता के विषय में असंग का मत २६७।

(ग) समीक्षा

२९९-३११

- (१) कुमारिल का मत २००, संवृत सत्य की भ्रान्तघारणा २०१, स्वप्न का रहस्य २०१, जागृत पदार्थों की सत्ता २०२, स्वप्न ज्ञान का आघार २०२; ज्ञान की विचित्रता का प्रश्न २०४ वासना का खराडन २०५।
- (२६) विज्ञानवाद के विषय में श्राचार्य शंकर २०६, वाह्यार्थ की उपलव्घि २०६ श्रर्थज्ञान की मिन्नता २०७ स्वप्न श्रौर जाग्रत का श्रन्तर २०७. स्वप्न २०८. वासना का तिरस्कार २०६।

विषय

पृष्ट ३१२-३२३

(१९) परिच्छेद-माध्यमिक

、 (1)पेतिहासिक विवरण ३१२-१४

नाम करण ३१२; माध्यमिक, साहित्य का क्रमिक विकास ३१३, शून्यवादी आचार्य गण ३१४-३२३, (१) श्राचार्य नागार्जुन ३१४, (२) श्रायंदेव ३१६, (३) स्थविर बुद्धपालित ३१८, (४) माव विवेक ३१६, (४) चन्द्रकीर्ति ३२०, (६) शान्तिदेव ३२१, (७) शान्तरित्त्त ३२३।

(॥) शून्यवाद् के सिद्धान्त

(क)—ज्ञानमीभांसा

३२४-४४

सत्ता-परीचा ३२५

विज्ञानवाद का खरडन ३२६; कारणवाद ३२६

स्वभाव-परीचा ३२६, द्रव्य-परीचा ३३२, जाति ३३३, संसर्ग विचार ३३४, गति परीचा ३३५, स्रातम परीचा ३३७, कर्मफल परीचा ३४१, ज्ञानपरीचा ३४२-४४।

(ख) सत्तामीमांसा

३४४-३४४

संवृति के दो प्रकार ३४७, आदि शान्त ३४८, जगत् का काल्पनिक रूप ३४९, परमार्थ सत्ता ३५१, व्यवहार की उपयोगिता ३५३, वेदान्त की अध्यारोप विधि से तुलना ३५४।

(ग) शून्यवाद

३५५-३७३

शून्य का त्रर्थ ३४४, शून्यता का उपयोग ३४७, शून्य का लच्चण ३५९, शून्यवाद की सिद्धि ३६१, खरडन ३६१, मर्गडन ३६२-६३, शून्यता के प्रकार ३६३, नागार्जन की आस्तिकता ३६८, शून्य त्रौर ब्रह्म ३७१--७३।

# चतुर्थ खगड

#### ( बौद्ध तर्क श्रौर तन्त्र ) ३७४-४६०

विषय

प्रष्ठ

( २० ) परिच्छेद—बौद्ध न्याय

३७४-९४

- (क) बौद्ध न्याय की उत्पत्ति ३७४, कथावस्तु में न्याय ३७६, बौद्ध न्याय का इतिहास ३७७।
- (ख) हेतुविद्या का विवरण २७९; हेतुविद्या के छः भेद ३८०, (१) वाद का लच्चण ३८०; (२-३) वाद-श्रिषकरण ३८१, (४) वादालंकार (५) वाद-निग्रह ३८२, (६) वादे बहुकर ३८२—८३।
- (ग) प्रमाण शास्त्र ३८३; प्रमाण ३८४; प्रमाणीं की संख्या ३८४; (ग्र.) प्रत्यक्ष ३८४; प्रत्यक्त के भेद ३८६; (१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष ३८६; (२) मानस प्रत्यक्ष ३८७,
- (३) स्वसवेदन प्रत्यच्च ३८८; (४) योगी—प्रत्यच्च ३८८, ब्राह्मण न्याय से तुलना ३८६; (ब) अनुमान ३९०, अनुमान का लच्चण ३६१, अनुमान के भेद ३६१; हेतु की त्रिरूपता ३६२; अनुमानाभास ३९२, पच्चाभास ३६३, हेत्वाभास ३९३, दृष्टान्ताभास ३६४, ब्राह्मण अनुमान से तुलना—३६४।
- (२१) परिच्छेद—वौद्ध-ध्यान योग

₹**£**¥-8१&

हीनयान तथा महायान में ध्यान विषयक भेद ३६६; हीनयान में समाधि ३६६; महायान में समाधि ३६७ पातज्ञिल योग से तुलना ३६८; बुद्ध-धर्म में समाधि ३६६ (क) योगान्तराय (पिलवोध) ४००; (खं) कर्मस्थान ४०२; इसके भेद ४०२; दश प्रकार के कसिया ४०३, ं विषय

বূহ:

दश प्रकार के अशुभ ४०४; दश प्रकार की अनुसत्ति ४०५; चार प्रकार के ब्रह्म विहार ४०६, चार प्रकार के ब्राहण्य ४०७; संज्ञा ४०६; ववडान; ४०६ गुरु ४०६; साधक ४१० (ग) समाधि की भूमियाँ ४११ (१) उपचार ४११ (२) अण्पना ४११ (३) प्रथम च्यान ४१३ (४) द्वितीय ध्यान ४१४ (५) तृतीय ध्यान ४१४।

(२२) परिच्छेद—बौद्ध-तन्त्र

४१६—४६०

(क) तन्त्र का सामान्य परिचय

४१६–२४

उपक्रम ४१६; 'तन्त्र' का । अर्थ ४१७, तन्त्र के भेद तन्त्र और वेद ४१९; तन्त्र को प्राचीनता ४२०; तन्त्र में भाव और त्राचार ४२१; पञ्च मकार का रहस्य ४२२।

(ख) बौद्ध-तन्त्र

४२४--३०

बौद्ध-धर्म मे तन्त्र का उदय ४२५; वज्रयान ४२८; वज्रयान का उदय स्थान ४२६; समय ४३० ।

(ग) वज्रयान के मान्य आचार्य

४३१-३६

चौरासी सिद्ध ४३२ (१) सरहपा ४३२; (२) सबरपा (३) लुईपा (४) पत्त वज्र (५) जालन्घर ४३३ (६) अनङ्ग वज्र, (७) इन्द्रभूति ४३४, (९) लच्मीङ्गरा देवी (१०) लीलावज्र (११) दारिक पाद ४३५ (१२) सहज योगिनी चिन्ता (१६) डोम्बी हेरुक ४३६।

(घ) वज्रयान के सिद्धान्त

४३७—४५३

जीवन का लच्य ४३७, सहजावस्या ४३८; गुरुतत्व ४४०, शिष्य की पात्रता ४४१, अभिषेक ४४२, वज्रा- विषय

पृष्ट

चार्य ४४२, साधक को उपदेश ४४३, श्रवधूतीमार्ग ४४३, रागमार्ग ४४५, डोम्बी तथा चारडाली का स्वरूप ४४७, विरमानन्द तथा ऊज्बाट ४४८, महासुद्रा ४४६, तत्त्व भावना, ४५१ एव तत्त्व ४५२;

(ङ) काळचक्रयान

४४-४६०

ग्रन्थ ४५४, मुख्य सिद्धान्त ४४४, त्रादि बुद्ध ४५७, चार काय ४४७, कालचक्र का तात्पर्य ४५८।

#### पञ्चम खगड

(बौद्ध धर्म का प्रसार और महत्त्व ) ४६१-५१२

(२३) परिच्छेद—बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ४६३

(क) तिब्बत में बौद्ध धर्म ४६३-६६, शान्तरिच्चत ४६४, दीपङ्कर, श्रीज्ञान ४६५, बु-स्तोन ४६५, लामा तारानाथ ४६६।

- (ख) चीन में बौद्ध धर्म ४६७, फाहियान ४६७, हेन्साङ्ग ४६८, इचिङ्ग ४६६, कुमारजीव ४७०, परमार्थ ४७१, हरिवमी, सत्यसिद्धि संप्रदाय ४७१-४७२।
- (ग) कोरिया मे बौद्ध धर्म ४७२-७३।
- (घ) जापान में बौद्धधर्म ४०४।
- (१) तेन्दई सम्प्रदाय ४७४-४७६ (२) केगोन सम्प्रदाय ४७६ (१) शिगोन सम्प्रदाय ४७७, वज्रबोधि ४७८, अमोघ वज्र ४७९, कोशो देङ्गो ४७९, (४) जोदो सम्प्रदाय ४७९, (४) निचिरेन् सम्प्रदाय ४८०, (६) जेन सम्प्रदाय ४८१।

पाश्चात्य देशों मे बौद्ध-धर्म का प्रभाव

४८३-८४

विषय

२४) परिच्छेद-बौद्धधर्म तथा हिन्दू-धर्म'

ं <u>े</u> र्ष्ट्रेष्ट ४८६-९८

(क) बौद्घधर्म तथा उपनिषद् ४८६।

( ख ) बुद्ध धर्म श्रौर सांख्य ४८८।

( ग ) गीता और महायान संम्प्रदाय ४९३-४६८।

( २४ ) परिच्छेद—मौद्ध धर्म की महत्ता

४९९–४१२

बुद्ध का व्यक्तित्व ४६६, संघ की विशेषता ४०२, बुद्धिवाद ४०४, धर्म की महत्ता ४०६, बोद्ध-दर्शन ४११-४१२।

परिशिष्ट (क)—एवं तत्त्व ५१३-१४

परिशिष्ट (ख) — प्रमाण-ग्रन्थावली ११४

परिशिष्ट (ग)—श्रनुक्रमणी ५२२

--:0:--

## संकेत-शब्द-सूची

अ० को० अभिधर्मकोष के० उप० केनोपनिषत् गा० ओ० सी० गायकवाड ओरियन्टल सीरीज त० सं० तत्त्व-सग्रह तैत्ति० त्रा० तैत्तिरीय ब्राह्मण दी० नि० दीधनिकाय न्या० वि० न्यायविन्दु प्र० वि० सि० **पञ्चोपायविनिश्चयसिद्धि** प्र० वा० प्र माणवार्तिक ची० बु० बिब्निओथिका बुद्धिका बुद्ध प्रन्थावली बिन्लिओथिका बुद्धिका वृह० उप० वृहदारण्यक उपनिषद् बोधि 0 बोधिचर्यावतार बोधिचर्या० बोधिचर्यावतार पजिका बोधि० पंजिका ब्रह्मसूत्र व्र० सु० महायान-सूत्रालंकार म० सू० मा० का० माध्यमिककारिका माध्य० भाध्य० वृत्ति० माष्यमिककारिकावृत्ति भि० प्र० मिलिन्द प्रश्न ऌं० सु० लंकावतार सुत्र वाक्यपदीय वा० प० सर्वसिद्धान्तसंग्रह स० सि० सांख्य-कारिका सां० का० शां० भा० शाह्वर-भाष्य

# बौद्ध-दर्शन--



"मग्गानट्ठङ्गिको सेट्ठो सचानं चतुरो पदा । विरागो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानळ चक्खुमा ॥"

धम्म पद्

### नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स

## १--विषयप्रवेश

भारतवर्ष का यह पुण्यमय प्रदेश सदासे प्रकृति नटी का रमणीय रंगस्थल बना हुआ है। प्रकृति देवी ने अपने करकमलों से इसे सजा-कर शोभा का आगार बनाया है। भारत का बाह्य रूप अतिशय अभि-राम है। असका अभ्यन्तर रूप उससे भी अधिक सुचार और सुन्दर है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। धर्म तथा दर्शन का जन्म हुआ। वेदरूपी ज्ञान-मानसरोवर से अनेक विचारधारायें निकलीं जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशों को, किसी न किसी रूप में आज भी आप्यायित कर रही हैं।

बौद्ध धर्म विश्व के महनीय धर्मों में अन्यतम है। भगवान् बुद्ध इसी भारतभूमि में श्रवतीर्ण हुए थे। वे संसार की एक दिव्य विभूति थे। महामिहमशाली गुणों से वे विभूषित थे। उन्होंने समय की परिस्थित के श्रवुरूप जिस धर्म का चक्र-प्रवर्तन किया, वह इतना सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना मंगळमय था कि आज ढाई हजार वर्षों के अनन्तर भी उसका प्रभाव मानवसमाज पर न्यून नहीं हुश्रा है। एशिया के केवळ एक छोटे पश्चिमी भाग को छोड़कर इस विस्तृत भूखण्ड पर इसकी प्रभुता अतुळनीय है। बुद्ध धर्म ने करोड़ों प्राणियों का मंगल साधन किया है और श्राज भी वह उनके श्रात्यन्तिक कल्याण की साधना में लगा हुआ है। पारचात्य जगत् के चिन्ताशील व्यक्तियों पर इस धर्म तथा दर्शन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पूर्वकाल में पड़ा है और आज भी पड़ रहा है।

बुद्धने सम्यक् सबोधि परम उत्कृष्ट ज्ञान-प्राप्त कर छेने पर जिन चार उत्तम सत्यों ( आर्थ सत्यों ) को खोज निकाला, उनमें पहला सत्य है दुःख। यह जगत् दुःखमय है। इस सिद्धान्त को देखकर आधुनिक

विद्वानों की यह धारण बन गई है कि नौद्धधर्म नैराश्यवादी है, परन्तु यह धारणा नितान्त आन्त है। यदि दु ख तत्त्व तक ही यह व्याख्या समाप्त हो जाती, तो नैराक्यवादी होने का कलंक इस पर लगाया जाता । परन्तु बुद्ध ने दुःख के समुदय (कारण) तथा दुःख के निरोध ( निर्वाण ) को बतलाकर उस दुःखनिरोध के मार्ग का स्पष्ट प्रतिपादन किया। अतः अन्य भारतीय दर्शन-सम्प्रदायो की भाँति इस जगत् के दुःखों से अत्यन्त विराम पाना ही वौद्धधर्म का भी लक्ष्य है। भारत का तत्त्वज्ञान श्राशावादी है, वह तो दु.खबहुल जगत् के वास्तव स्वरूप के समकाने में व्यस्त है। इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में वह अपनी समग्र शक्तियाँ व्यय कर देता है। जिससे निराशामय जगत् में श्राशा का संचार होता है, क्लेशका स्रोत आनन्द के रूप में परिण्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने मनुष्यों, पुरोहितों, देवताओं तथा स्वयं ईश्वर की सहायता के विना ही कल्याण का सम्पादन केवल श्रपनी ही इक्ति पर निर्भर होना वतलाया है, उसके धर्म को नैराश्यवादी बतलाना घोर श्रन्याय है, नितान्त भ्रान्त विचार है। मनुष्य की स्वतन्त्रता, स्वावलम्ब तथा महत्ता का प्रतिपादन बौद्ध धर्म की महती विशेषता है।

बुद्ध धर्म के तीन मौतिक सिद्धान्त हैं—(१) सर्वमिनिस्यम्— सब कुछ श्रनित्य हैं, (२) सर्वमनात्मम्—समप्र वस्तुएँ श्रात्मा से रहित हैं, (३) निर्वाणं शान्तम्—निर्वाण ही शान्त है। इन तथ्यों का अनु-शोलन तथागत के धर्म की विशिष्टता समभने के लिए पर्याप्त होगा।

विश्व के समग्र पदार्थ अनित्य हैं—स्थायी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है जिसे स्थायिता प्राप्त हो। इस सिद्धान्त का श्रंश है चिंग्यकता का वाद। जगत् परिग्यामशाली है। कोई भी वस्तु स्थावर नहीं है। चणचण में वस्तुएँ परिग्याम—पश्वतंन प्राप्त होती रहती हैं। जगत् में 'सत्ता' नहीं है, 'परिग्याम' ही केवल सत्य है। बुद्धदर्शन का यही मुख्य सिद्धान्त है। ग्रीक दार्शनिक हिरेक्टिय्स ने भी 'परिवर्तन' के तथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इस श्रीक सत्त्ववेत्ता से कहीं अधिक शाचीन है।

सव वस्तुएँ आत्मा (स्वभाव) से रहित है। आत्मा या जीवके नाम से जो तन्व पुकारा जाता है वह स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह तो केवल मानसिक वृत्तियों का संघातमात्र है। वस्तुतः द्रव्य की सत्ता नहीं है। वह तो कितपय गुणों का समुच्चयमात्र है। यह तथ्य श्रन्तर तथा बाह्य दोनों जगत् के पदार्थों के विषय में है। न अन्तर्जगत् का चित्त जगत् का कोई पदार्थ स्वरूप सहित है, न बाह्य जगत् का पदार्थ (धर्म)! पहले श्रंश का नाम है पुद्रल नेरात्म्य तथा दूसरे अंश का नाम है धर्म नैरात्म्य। दोनों को एक साथ मिला देने से यह समस्त संसार ही आत्म-शून्य प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त की मीमांसा हीनयान तथा महायान में बड़ी युक्तियों से की गई है।

निर्वाण ही शान्त है। जगत् में दुःख का राज्य है। इसकी निवृत्ति ही मानवजीवन का चरम लच्य है। काम तथा तृष्णा से जगत् का उदय होता है। तृष्णा आदि क्लेशों का मूल अविद्या है। जब तक 'श्रविद्या' का नाश नहीं होता, दुःख निवृत्ति नहीं उपजती। इसके लिए आवश्यकता है प्रज्ञा की। शील, समाधि, प्रज्ञा—ये बुद्ध धर्म के तीन रतन हैं। प्रज्ञा का उदय निर्वाण का साधन है। इस प्रकार बुद्ध ने जगत् के दुःसमय जीवन से निवृत्ति पाने के लिए 'निर्वाण' को शान्त बतलाया है।

इन्ही मूल सिद्धान्तों की व्याख्या को लेकर नाना बौद्ध सम्प्रदायों का उदय हुआ। बुद्धधर्म के दो प्रधान विभाग हैं—हीनयान और महा-यान। बुद्धधर्म का प्रारम्भिक रूप हीनयान है श्रीर अवान्तर विकसित रूप महायान है। बुद्ध के व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके धर्म के मूलरूप को समसना सरल है। यहाँ प्रथमतः इसी श्रारम्भिक बौद्धधर्म (हीनयान) का वर्णन किया जायगा। अनन्तर उसके धार्मिक विकास

महायान तथा वज्रयान की श्रोर दृष्टिपात किया जायगा। बौद्धदर्शन के विभिन्न सम्प्रदाय—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक— के विस्तृत सिद्धान्तों का प्रतिपादन इसके बाद तीसरे खण्ड में रहेगा। चौथे खण्ड में बौद्धतर्क, योग तथा तन्त्र के सिद्धान्त तथा साधना का प्रमाणिक विवेचन है। इस प्रकार बौद्धधर्म के भिन्न भिन्न रूपों के विश्वदीकरण प्रकृत ग्रन्थ का उद्देश्य है।

#### बुद्ध का जीवनचरित

बौद्ध धर्म की स्थापना ऐतिहासिक काल में गौतम बुद्ध ने की। वैद्धों का विश्वास है कि शाक्य मुनि अन्तिम बुद्ध थे। अनेक जन्मों में पारमिता (सद्गुण) का अभ्यास करते करते उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनसे पहिले २३ बुद्धों ने इस धर्म का प्रचार भिन्न भिन्न युगों में किया था। शाक्यमुनि की जीवन घटनाओं से परिचय प्राप्त करना इस धर्म की विशेषताओं को समसने के लिये आवश्यक है। प्राचीन कोशत जनपद के प्रधान नगर किपलवस्तु में शाक्य बोगों के गणराज्य में बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। ४०४ वि. पू की वैशाखी पूणिमा को लुन्विनी नामक उद्यान (वर्तमान रुमिनदेई) में ये पैदा हुये थे। महामाया देवी पुत्रजन्म के छः या सात दिन के बाद ही परलोक सिधार गयी।

श्रतः इनके लालन पालन का भार इनकी विमाता रानी प्रजावती पर पढ़ा। इनका नाम सिद्धार्थ रक्ला गया। उस समय के नियमानुसार शिक्षणीय समस्त विद्याओं में पारङ्गत होकर सिद्धार्थ ने भिनिष्क्रमण इस बीच में इनका विवाह देवदह की राजकुमारी यशोधरा दिपय में वैराग्य सम्पन्न होने की जो भविष्यवाणी की थी वह सच्ची निकली। राजसी मोग-विलास में रहने पर भी इनकी चिरावृत्ति वैराग्य से सदा सिक्त रही। संसार से इनकी स्वाभाविक अरुचि तो थी ही किन्तु जब इन्होंने श्रपने अमण में एक बृद्ध पुरुष, रोगी, शव तथा संन्यासी को देखा, तब उनके मन में संसार की चण्यमंगुरता और भी खटकने लगी। श्रतः २६ साल की आयु में युवती परनी के प्रेममय श्रालिङ्गन, नवजात शिशु के आनन्दमय अवलोकन तथा विशाल साम्राज्य के उपभोग को लात मारकर इन्होंने जंगल का रास्ता लिया। उनका गृहत्याग 'महाभिनिष्क्रमण' के नाम से प्रसिद्ध है।

इसके बाद में वे अनेक वर्षी तक कोशल श्रीर मगध के जंगलों में किसी उपयुक्त गुरु की खोज में घूमते रहे। इन्हीं पर उन्हें भाराइ-धर्मचक्र- कलाम नामक गुरु से साचात्कार हुआ। गुरु ने इन्हें आध्यात्मक मार्ग की शिक्षा दी जो सांख्य सिद्धान्त के प्रवर्तन श्रनुकूछ थी। छः साल तक इन्होंने कठोर तपस्या कर श्रवना शरीर सुखा कर काँटा कर दिया। परन्तु इन्हें सम्बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। तब इन्होंने इस मार्ग को आध्यात्मिक उन्नति में व्यर्थ विचार कर बुद्धगया के पास 'उरुवेला' नामक स्थान में आर्यसत्यों का साज्ञात्कार किया तथा उसी दिन से इन्हें बुद्ध (जगा हुआ) की पदवी प्राप्त हुई । श्राध्यात्मिक जगत् को यह महत्त्वपुर्ण घटना ४७९ वि. प्. की वैशाखी पूर्णिमा को घटित हुई। उस समय सिद्धार्थ केवल ३५ वर्ष के नवयुवक थे। इसके अनन्तर उसी साल की आषाड़ी पूर्णिमा को वे काशी की समीपस्थ मृगदाव ( इसिपत्तन-सारनाथ ) में कौण्डिन्य श्रादि पञ्चवर्गीय भिक्षुओं के सामने अपने धर्म का प्रथम उपदेश किया। यह 'धर्म चक्र प्रवर्तन' के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है।

इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष आयु इस धर्म के प्रचार में बिताई। अपने नगर के गणराज्य के आदर्श पर इन्होंने भिक्षुओं के लिये संघ की स्थापना की तथा उनकी चर्या के लिये विनय का डपदेश किया जो 'विनयपिटक' में सगृहीत है।

पण्डितों की भाषा सस्कृत का परित्याग कर युद्ध ने जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के लिये उस समय की लोक भाषा (पाली) का आश्रय लिया। धर्म के व्याख्यान में भी इन्होंने तत्वों को सममाने के लिये कथा कहानियों तथा रोचक दृशन्तों के देने की परिपार्टी स्वीकार की। फजत. इनके जीवनकाल में ही इनका धर्म चारों भोर फेल गया। भन्ततः ४२६ वि. पू. की वैशाखी पूर्णिमा को ८० साल की आयु में मझ गण्यतन्त्र की राजधानी क्योनगर (आधुनिक कसया, जिला गोरखपूर) में भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राष्ट्र हुये। इस प्रकार बुद्धधर्म के इतिहास में वैशाखी पूर्णिमा की तिथि वड़ी पवित्र मानीं जाती है क्योंकि इसी तिथि को बुद्ध के जीवन की तीन घटनायें—जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाण—सम्पन्न हुई थीं। इनके जीवन से सन्यन्ध रखने वाले लुन्यिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर अत्यन्त पवित्र तीर्थ माने जाते हैं।

#### २-- बुद्धवचन (त्रिपिटक)

भगवान् बुद्ध ने जनसाधारण की जिस बोली में भपना उपदेश दिया, वह उस समय कोशल तथा मगध में वोली जाती थी भौर इसीलिए इसका नाम 'मागही' (मागधी) भाषा था। इसे ही आजकल 'पाली' के नाम से व्यवहृत करते हैं। बुद्ध के बचन तथा अपदेशों के प्रतिपादक प्रन्थों को 'पिटक' (पेटारी) कहते हैं। पिटक तीन हैं—विनय, सुत्त (सूत्र या सूक्त), श्रभिधम्म (अभिधमं)। इनके भीतर अनेक प्रन्थों का समावेश किया जाता है।

विनयपिटक — 'विनय' का अर्थ है नियम। भिक्षुश्रों, भिक्षुणियों तथा' इन सब के पालन के निमित्त , जिन नियमों का उपदेश इन ने

विनयिदक दिया था, उनका सकतन इस पिटक में है। यह आचारप्रधान प्रम्थ है और बुद्धकालीन भारतीय समाज की दशा
के दिग्दर्शन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त है। इसके तीन भाग
हैं—(१) सुत्तविभंग, (२) खन्धक, (३) परिवार। विभंग के
अन्तर्गत उन नियमों का वर्णन है जिन्हें भिक्ष अपोस्थ के दिन (प्रत्येक
मास की कृष्ण चतुर्देशी और पूणिमा) आवृत्ति किया करता है। इन्हें
ही पातिमोख (प्रातिमोच या प्रातिमौख्य) कहते हैं। इसके दो भाग
हैं—(१) भिक्षुप्रातिमोच तथा (२) भिक्षुणीप्रातिमोच। खन्धक के
दो प्रधान खराड हें—(१) महावग्ग श्रीर (२) चुरुजवग्ग। घरिवार
या परिवारपाठ में इन्हीं नियमों का संचिष्ठ विवरण है।

#### सुत्त-पिटक

जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान जक्ष्य 'सघ' का शासन है, उसी प्रकार सुत्तिपटक का प्रधान उद्देश्य 'धर्म' का प्रतिपादन है। जुद्ध ने भिन्न भिन्न अवसरों पर अपने धर्म की जिन शिक्षाओं का विवरण दिया था, उन्हीं का समावेश इस पिटक में है। जुद्ध के जीवनचरित तथा उपदेशों की जानकारी के जिए यही हमारा एकमान्न आश्रय है। इसके पाँच बड़े विभाग हैं जिन्हे 'निकाय' (संग्रह) कहते है—

(१) दीर्घानकाय—लम्बे उपदेशों का संग्रह—३४ सूत्र। जिनमें प्रथम 'ब्रह्मजालसूत्त' में बुद्ध के समकालीन बासठ दार्शनिक मतो का उत्लेख भारतीयदर्शन के इतिहास के लिए विशेषतः महनीय है। सामञ्ज-फल सुत्त में बुद्ध के सामयिक सुप्रसिद्ध तीर्थंकरों के मतो का वर्णन है जिनके नाम हैं—(१) पूर्ण कश्यप, (२) मक्खलि गोसाल, (३) अजित केशकम्बल, (४) प्रक्रुध कात्यायन, तथा (५) निगण्ठ नाथपुत्त। तेविज्ज-सुत्त (१।१३) बुद्ध की वेद-रचियता ब्रम्थियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्यास परिचायक है।

- (२) मिन्सिम निकाय— मध्यमकाय १४२ सुत्तों का संग्रह । चार आर्थसत्य, कर्म, ध्यान समाधि, श्रात्मवाद के दोष, निर्वाण—आदि उपादेय विषयों का कथन । कथनोपकथन के रूप में होने से नितान्त रोचक तथा मनोरङ्गक है ।
  - (३) सजुत्त निकाय—लघुकाय ५६ सुत्तों का सग्रह ।
- (४) श्रगुत्तर-निकाय-११ निपात या विभाग में विभक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन।
  - (보) खुद्दक-निकाय—इस निकाय में १५ ग्रन्थ सन्निविष्ट हैं:—
- (१) खुद्दकपाठ —यह बहुत ही छ।टा ग्रन्थ है। इसमें नव अंश हैं। आरम्भ में शरण त्रय, दश शिचापद, कुमार प्रश्न के अनन्तर मंगळ सुत्त, रतन सुत्त, तिरोकुडु सुत्त, निधिकण्ड सुत्त थ्रोर मेत्त सुत्त हैं। मगळ सुत्त में उत्तम मगळो का वर्णन किया गया है। मेत्त सुत्त (मैत्री सूत्र) में मैत्री की उदात्त भावना का वहा ही प्रासादिक वर्णन है।
- (२) धम्मपद्— बौद्ध साहित्य का सबसे प्रसिद्ध तथा जनप्रिय प्रन्थ धम्मपद् है। ससार की समप्र सम्य भाषाओं में इसके
  अनुवाद किए गए हैं। इसमें केवल ४२३ गाथाएँ हैं जिन्हें भगवान
  बुद्ध ने अपने जीवन काल में विभिन्न शिष्यों को उपदेश दिया था।
  ये गाथाएँ नीति तथा आचार की शिचा से श्रोतप्रोत हैं। प्रन्थ २६
  चर्गों में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृशन्तों के
  ऊपर रक्खा गया है। यथा पुष्प के दृशन्त वाली समग्र गाथाओं को
  एकत्र कर 'पुष्प वर्ग' पृथक् निर्दृष्ट किया गया है। इन गाथाओं में
  बुद्धधर्म का सार्वजनिक रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है। कुछ गाथाएँ सुत्तिपटक आदि प्रन्थों में उपलब्ध होती हैं और कुछ मनु तथा
  महाभारत श्रादि से ली गई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए गाथा
  नीचे दी जाती है:—

त्रहं नागोव सङ्गामे चापतो पतितं सरम्। त्रातिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनो ॥

अनुवाद—जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे शर को सहन करता है वैसे ही मैं कदुवाक्यों को सहन करूँगा, संसार में दुःशील आदमी ही अधिक हैं।

- (३) उदान भावातिरेक से जो प्रीतिवचन सन्तों के मुख से कभी २ निकला करते हैं उन्हें उदान कहते हैं। इस छोटे प्रनथ में भगवान बुद्ध के ऐसे ही उद्गारों का सग्रह है। उदानवाक्यों के पहले उन कथाओं तथा घटनाओं का उल्लेख है जिस श्रवसर पर ये वाक्य कहे गये थे। वाक्य बड़े ही मार्मिक तथा बुद्ध की सुन्दर शिचाओं से सम्बद्ध हैं। इसमें आठ वर्ग हैं। छठें जात्यन्त वर्ग में अन्धों के द्वारा हाथी के स्वरूप के पहिचानने के रोचक कथानक का उल्लेख है। इस पर बुद्ध की शिचा है कि जो जोग पूरे सत्य को न जानकर केवल उसके श्रंश रूप को जानते हैं वे इसी प्रकार की परस्परविरोधी बातें किया करते हैं।
  - (४) इतिवुत्तक—इस यन्थ में बुद्ध के द्वारा प्राचीन काल में कहे गए उपदेशों का वर्णन है। इसमें ११२ छोटे २ अंश हैं। ये गद्य-पद्य मिश्रित हैं। इस नाम का अर्थ है 'इति उक्तकम्' श्रर्थात् इस प्रकार कहा गया। और प्रत्येक उपदेश के आगे इस शब्द का प्रयोग किया

१—संस्कृत मे भी अन्धगज न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। ईश्वर के विषय मे अज्ञानियों के द्वारा कल्पित नानामतों के लिए इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। नैष्कम्ब सिद्धि (२।६३) में सुरेश्वर ने इसका प्रयोग इस प्रकार किया है:—

तदेतदद्वयं ब्रह्म निर्विकारं कुबुद्धिभिः। जात्यन्धगज दृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते॥

गया है। दृष्टान्तों के द्वारा शिचा को हृदयङ्गम कराने का सफल उद्योगः दीख पडता है।

- (४) सुत्त निपात—बीद्ध साहित्य का यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रन्थ है। इसमें ५ वर्ग तथा ७२ सुत्त हैं। इन सुत्तो में बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। प्रायः समग्र ग्रन्थ गाथा रूप में है। कहीं २ कथानक की सुभीता के लिए गद्य का ही प्रयोग है। 'प्रवज्या सुत्त' श्रीर 'प्रधान सुत्त' में बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं का यथावत् विवरण है।
  - (६) विमान वत्थु 👌 इन दोनों पुस्तकों का विषय समान है।
- (७) पेत वत्थु  $\int मृत्यु के अनन्तर शुभ कर्म करने वालें प्रेत (मृतक) की स्वर्ग प्राप्ति तथा पाप कर्म करने वालों प्रेतों का पाप योनि की प्राप्ति । इन अन्थों के अनुशीलन से बौढ़ों के प्रेत-विषयक कल्पनाओं तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्राप्त होता है।$ 
  - (८) थेर गाथा ) बुद्धधर्म को ग्रहण करने वाले भिक्षुओभौस
- (९) थेरी गाथा है भिद्धाणियों ने स्रपने जीवन के सिद्धान्त तथा उद्देश को चित्रित करने वाली जिन गाथाश्रों को लिखा था उन्ही का सम्रह इन अन्थों में है। थेरगाथा में १०० कविताएं हैं जिनमें १२०६ गाथाए संम्रहीत हैं। थेरीगाथा१ इससे छोटा है। उसमें ७३ कविताएं ५२२ गाथाएँ हैं। ये गाथाएँ साहित्यिक दृष्टि से अनुपम है। इनके पड़ने से गीति-कान्य के समान आनन्द आता है। उदाहरण के लिए दन्तिका नामक थेरी की यह गाथा कितनी मर्मस्पर्शिणी है —

दिस्वा श्रदन्त दिमत मनुस्सान वस गतम्। ततो चित्तं समाधेमि खल्जताय बन गता ॥

१ थेरीगाथा का बगला किता में अनुवाद विजयचन्द्र मजुमदार ने किया है।

- (१०) जातक—जातक से अभिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से सम्बन्ध रखने वाली कथाग्रों से है। ये कथाएँ संख्या में ५५० हैं। साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत ही अधिक महत्त्व है। बौद्ध कला के उत्पर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभाव है क्योंकि ये कथाएँ अनेक प्राचीन स्थानों पर पत्थरों पर खोदी गई हैं। कथाओं का मुख्य उद्देश्य तो बुद्ध को शिक्षा देना है परन्तु साथ ही साथ विक्रमपूर्व पष्ट शतक में भारत की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का जो चित्रण हमें उपलब्ध होता है वह सचमुच बड़ा ही उपादेय, बहुमूल्य तथा प्रामाणिक है।।
- (११) निहेस इस शब्द का अर्थ है व्याख्या। इसके दो भाग है—महानिहेस और जुल्छनिहेस जिनमें श्रष्टक वर्ग और खग्गविशान सुत्त (सुत्त निपात का तीसरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएँ लिखी गई हैं। इससे पता चळता है कि प्राचीन काळ में पाळी सुत्तों की व्याख्या का कम किस प्रकार था।
  - (१२) पटिसंभिदामगा—(विश्लेषण का मार्ग) इस अन्धः में तीन बड़े खण्ड है जिनमें बौद्ध सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण तथा ज्याख्यान है।
  - (१३) अपदान—( प्रवदान-चरित्र ) इस ग्रन्थ में बौद्ध सन्तों के जीवन वृतान्त का बडा रोचक वर्णन है। कथा-साहित्य बौद्धधर्म की विशेषता है, परन्तु सब कथाएँ जातक के अन्तर्गत ही नही हो जातीं। बौद्ध धर्मावलम्बी थेरों की शिचाप्रद जीवन चरित्र यहाँ संगृहीत हैं।

१ जातक का श्रमुवाद भदन्त आनन्द कौशल्यायन ने हिन्दी में श्रीर ईशान चन्द्र घोष ने बंगला में किया है। बंगला अनुवाद के सब भाग छप चुके हैं। हिन्दी के तीन खरडों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने प्रकाशित किया है।

संस्कृत निबद्ध महायान अन्थों में श्रवदान नाम के अन्थ इसी कोटि के हैं। दोनों अन्थों की तुलना एक महत्त्वपूर्ण विषय है।

(१४) बुद्ध वंश—इसमें गौतम बुद्ध से पूर्व काल में उत्पन्न होने वाले २४ बुद्धों के कथानक गाथाओं में दिए गए हैं। आरम्भ में एक प्रस्तावना है। तदन्तर २४ बुद्ध तथा अन्त में गौतमबुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं का कवितामय वर्णन है। वौद्धों की यह धारणा है कि गौतम बुद्ध पचीसवें बुद्ध हैं। इनसे पहले वे चौबीस बुद्धों के रूप में अवतीर्ण हो चुके थे। इसी धारणा के ऊपर इस अन्य का निर्माण हुआ है।

(१४) चरियापिटक—इस मन्य में ३४ जातक गाथाबद्ध रिवत हैं। कथानक पुराने हैं परन्तु उनका गाथामय सुन्दर रूप नवीन है। इस मन्य का मुख्य उद्देश्य है उन 'पारिमताओं' का वर्णन करना जिन्हें पूर्व जन्म में वोधिसर्वों ने धारण किया था। पारिमता शब्द का अर्थ है पूर्णत्व, पारगमन। पाली में इसका रूप 'पामीं'' होता है। इसमें ६ पारिमताओं का वर्णन है। दान, शील, अधिष्ठान, सत्य, मैत्री, उपेचा— इन्हीं पारिमताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए इन कथाओं को रचना की गई है। इस प्रकार खुदक निकाय के इन पन्द्रहों प्रन्थ में शिचा तथा आख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत किया गया है।।

#### अभिधम्म

(३) अभिधर्म बौद्ध साहित्य का तीसरा पिटक है। अभिधर्म

१—ऊपर वर्णित निकाय के ११ ग्रन्थ नागरी लिपि में सारनाय से प्रकाशित हुए हैं। लण्डन को पाली टेक्स सोसाईटी ने समग्र पाली त्रिपिटकों का तथा उनकी टीकाओं का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण विकाला है।

शब्द का श्रर्थ आर्थ असंग ने महायानसुत्रालंकार में (१९१३) इस प्रकार किया है—

अभिमुखतोऽथाभीच्एयादभिभवगतितोऽभिधर्मश्च ।

'श्रभिधर्म' नामकरण के चार कारण इस कारिका में बताये गये हैं।
सत्य, बोध, विमोच, सुख आदि के उपदेश देने के कारण निर्वाण के
अभिमुख धर्मप्रतिपादन करने से इनका नाम अभिधर्म है
श्रमिधर्म (अभिमुखतः)। एक ही धर्म के दिग्दर्शन आदि बहुत प्रमेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है (आभीक्ष्ण्यात्)। दूसरे मतो के खराडन करने के कारण तथा सुत्तिटक में बतलाये गए सिद्धान्तों की उचित ज्याख्या करने के कारण इस पिटक का नाम अभिधर्म है। (अभिभवात् तथा अभिगतितः)। संचेप में हम कह सकते हैं कि जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्थूलक्ष्प सेसूत्त पिटक में किया गया है उन्हों का विश्वदीकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिधर्म का प्रधान उद्देश्य है। जो विषय सुत्त पिटक में भगवान् बुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए है उन्हों का शास्त्रीय दृष्ट से विवेचन इस पिटक में किया गया है।

अभिधर्म पिटक के सात विभाग हैं:---

- (१) धम्मसङ्गणि
- (२) विभङ्ग
- (३) धातुकथा
- ( ४ ) पुग्गल पञ्जति ( पुग्दलप्रज्ञप्तिः )
- ( ५ ) कथावत्थु ( कथावस्तु )
- (६) यमक
- (७) पट्ठान ( प्रस्थानम् )
- (१) धर्मसङ्गिणि—अभिधर्म पिटक का यह सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ-माना जाता है। धर्मसङ्गिण का अर्थ है धर्मी की अर्थात् मानसिक वृत्तियों की गणना या वर्णना। पालीटीका में इसका अर्थ इसी प्रकार

किया गया है—कामवचररूपावचरादिधम्मे सङ्गद्ध सिखपित्वा वा गणयित संख्याति एत्थाति धम्मसङ्गिष्ण । अर्थात् कामावचर, रूपावचर धर्मी का सच्चेप तथा ब्याख्या करने वाला ग्रन्थ ।

प्राचीन बौद्धधर्म में कर्तव्यशास्त्र और मनोविज्ञान का , घनिष्ठ संवन्ध है। इन दोनों विषयों का वर्णन इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। ग्रन्थ दुरूह है तथा विद्वान सिक्षुत्रों के पठन पाठन के लिए ही लिखा गया है। यह सिंहल द्वीप में बड़े श्रादर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इस ग्रन्थ में वित्त की विभिन्न वृत्तियों का विस्तृत विवेचन है। प्रज्ञान, सम, प्रशाह्य (वस्तु का ग्रहण्) तथा अविक्षेप (वित्त की एकाग्रता) इन चारों धर्मों के उद्य होने का वर्णन है।

- (२) विभक्त विभक्त शब्द का अर्थ है वर्गीकरण। यह प्रन्थ धर्मसङ्गणि के विषय को और भी आगे बढ़ाता है। कहीं २ विषय का पार्थक्य भी है। धम्मसङ्गणि में अनुपळव्ध नवीन शब्द भी इस प्रन्थ में व्याख्यात है। पहले अश में बुद्धधर्म के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। दूसरे अश में साधारण ज्ञान से लेकर बुद्ध के उच्चतम ज्ञान तक का वर्णन है। तीसरे खढ़ में ज्ञानविरोधी पदार्थों का विवेचन है। अन्तिम खंश में मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों की विविध दशाओं का वर्णन है।
- (३) धातुकथा—धातु (पदार्थों) के विषय में प्रश्न तथा उत्तर इस ग्रन्थ में दिये गए हैं। चौदह परिच्छेदों का यह छोटा सा ग्रन्थ है। एक प्रकार से यह धम्मसगिण का परिशिष्ट माना जा सकता है। इसमें पाँच स्कन्ध, आयतन, धातु, स्मृति-प्रस्थान, बल, इन्द्रिय आदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है।
- (४) पुग्गल पञ्जत्ति—पुद्गल शब्द का अर्थ है जीव और प्रज्ञप्ति शब्द का अर्थ है विवेचन अथवा वर्णन । अतः नाना प्रकार के जीवों का छदाहरण तथा उपमा के बल पर विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ का विषय

है। यह सुत्त-निपात के निकायों से विषय तथा प्रतिपादन शैं जो में विशेष समानता रखता है। दीघनिकाय के संगीति— परियाय सुत्त ( ३३ ) से इसमें विशेष अन्तर नहीं है। इसमें एगारह परिच्छेद हैं। एक गुण, दो गुण, तीन गुण इसी प्रकार दस ( गुण ) प्रकार के जीवों का विस्तृत वर्णन इन परिच्छेदों में किया गया है। नीचे लिखे छदाहरण से इस ग्रंथ का परिचय मिल सकता है:—

प्रश्न—इस जगत में वे चार प्रकार के मनुष्य कैसे हैं जिनकी समता चूहों से दी जा मकती है।

उत्तर-चूहे चार प्रकार के होते है (१) वे जो अपना बिल स्वय खोद कर तैयार करते हैं, परन्तु उसमें रहते नहीं। (२) वे जो बिल में रहते हैं, परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते। (३) वे जो उन बिलों में रहते हैं जिसे वे स्वय खोदते हैं। (४) वे जो न तो बिल बनाते हैं न तो उसमें रहते हैं। प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से हैं। वे मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि का श्रभ्यास तो करते हैं परन्तु चारों आर्य सत्यों के सिद्धान्त को स्वय अनुभव नहीं करते। शास्त्र पढ़कर भी वे उसके सिद्धान्त को हृद्यागम नही करते । वे प्रथम प्रकार के चूहों के समान है। वे छोग जो यन्थ का श्रभ्यास नहीं करते, परन्तु आर्यस्य का श्रनुभव करते है। वे दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो छोग शास्त्र का श्रभ्यास भी करते हैं, साथ ही साथ श्रार्यसत्त्य के सिद्धान्तो का भी अनुभव करते हैं वे तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो न तो शास्त्र का श्रभ्यास करते है और न आर्यसत्य का श्रनुभव करते है वे चौथे प्रकार के चूहों के समान है जो न तो अपना बिल बनाता है न तो उसमें रहता ही है। १

(४) कथावरथु—अमिधम्म का यह प्रन्थ बुद्धधर्म के इतिहास

१ प्रकरण ४, प्रश्न ९।

जानने में नितान्त महत्वपूर्ण है। कथा का अर्थ है विवाद तथा वस्तु का अर्थ है विपय। अर्थात् बुद्धधर्म के १ म संप्रदायों (निकाय) में जिन विपयों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस प्रत्य में बड़ी सुन्दर रीति से किया गया है। अशोक के समय होनेवाजी तृतीय संगीति के प्रधान मोग्गाजिपुत्ततिस्स इसके रचयिता माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान इस परम्परा को विश्वसनीय और ऐतिहासिक मानते हें। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष के भीतर ही बुद्धसंघ में आचार तथा सिद्धान्त, विनय तथा सुत्त के विपय में नाना प्रकार के मतभेद खड़े हो गए। अशोक के समय तक विरोधी संप्रदायों की संरया १ म तक पहुँच गई। इन्हीं श्राष्टादश निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों का उल्लेख इस ग्रथ की महत्ती विशेषता है।

- (६) यमक—इसमें प्रश्न दो प्रकार से किये गये हैं और दो प्रकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कहते हैं। अन्य कठिन है और अभिधम्म के पूर्व पॉचो अन्यों के विषय में उत्पन्न होने वाले संदेहों के निशकरण के लिए लिखा गया है।
- (७) पट्ठान—यह अन्य तथा सर्वास्तिवादियों का ज्ञानप्रस्थान भिध्यम का भन्तिम अन्य है। प्रस्थान प्रकरण का भर्थ है कारण-सम्बन्ध का प्रतिपादक अन्य। अन्य में तीन भाग है—एक, दुक, और तीक। जगत् के वस्तुओं में परस्पर २४ प्रकार का कार्य कारण सम्बन्ध हो सकता है। इन्हीं सम्बन्धों का प्रतिपादन इस अन्य का मुख्य विषय है। इन २४ प्रत्ययों (कारण) के नाम इस प्रकार है—(१) हेतु-प्रत्यय, (१) खारम्भण प्रत्यय, (३) अधिपति प्रत्यय, (४) अन्तर प्रत्यय, (१) समन्तर प्रत्यय, (६) सहजात प्रत्यय, (७) अन्यमय प्रत्यय, (५) समन्तर प्रत्यय, (६) उपनिःसय प्रत्यय, (१०) पूरेजात प्रत्यय, (११) पश्चातजात प्रत्यय, (१२) आसेवन प्रत्यय, (१३) कर्म प्रत्यय, (१४) विषाक प्रत्यय, (१५) आहार, (१६) इन्द्रिय,

(१७) ध्यान, (१८) मार्ग (१६) संप्रयुक्त, (२०) विषयुक्त, (२१) अस्ति (२२) नास्ति (२३) विगत तथा (२४) अविगत प्रत्यय। जगत् में एक ही परमार्थ है और वह है निर्वाण। उसे छोडकर जगत् में समस्त पदार्थीं की स्थिति सापेक्तिकी है अर्थात् वे आपस में इन्हीं २४ सम्बन्धों से सबन्द्ध है। कार्य कारण के सम्बन्ध की इतनी सूक्ष्म विवेचना स्थविरवादियों की गहरी छान-बीन का परिचायक है। यह अन्य छोटा होने पर भी दार्शनिक दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा उपादेय है।

बौद्ध दर्शन के मूल रूप को जानने के लिए अभिधम्म का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही प्रामाणिक 'बुद्धवचन' मानते हैं। परन्तु अन्य मतवाले इसे आदर की हिट से नहीं देखते। पिटक की प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं है। कथावत्थु की रचना ईसा-पूर्व तृतीय शतक से अशोक के राज्यकाल में हुई। उसके पहले अन्य ६ उन्थों की रचना हो ख़ुकी थी।।

अभिधर्म पिटक की समता हिमालय से दी जा सकती है। जिस प्रकार हिमालय विस्तार में अत्यधिक जम्बे चौड़े बीहड जंगलों के कारण इप्रभिध्मम-और चार्टों के द्वारा उसमें सहज में ही प्रवेश किया जा त्थसङ्गह सकता है, उसी प्रकार अभिध्ममत्थसङ्गह को स्वायत्त कर लेने पर अभिधर्म में प्रवेश करना सुगम है। इस प्रन्थ के रचयिता का नाम भिच्च प्रनिरुद्ध है जो १२ वीं शताब्दी में बर्मा में उत्पन्न हुए थे। बर्मा प्राचीन काल से ही आज तक अभिध्मम के प्रध्ययन और अध्यापन का मुख्य केन्द्र रहा है। इस प्रन्थ पर अनेक टीकाएँ भी कालान्तर में

१ अभिधम्म के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए—विमलाचरण ला-हिस्ट्री श्राफ पाली लिटरेचर भाग १ पृ ३०३—३२।

जिखी गई जिनमें 'विभाविनी' और 'परमत्य दीपनी' टीकाएँ विद्वता की दिट से महस्वपूर्ण मानी जाती हैं। श्रभी धर्मानन्द कौशाम्बी ने 'नवनीत' टीका जिखकर इसके गम्भीर तारपर्य को सुबोध बनाने में स्पृह्णीय कार्य किया है। इस प्रसंग में 'मिलिन्द प्रश्न' का भी महत्त्व कम नहीं है। बीख दर्शन के सिद्धान्तों का उपमा और दृष्टान्तों के हारा रोचक विवेचन इस प्रन्थ की महती विशेषता है। इस प्रन्थ में स्थविर नागसेन श्रोर यवन नरेश मिलिन्द (मिनेयहर) के परस्पर प्रश्नोत्तर के रूप में बीद्ध-तस्वों का विवेचन किया गया है। इन्हीं प्रन्थों की सहायता से स्थविरवाद के दार्शनिक रूप का दर्शन किया जा सकता है।।

१—भिन्तु जगदीश काश्यप ने 'श्रिभिधम्मत्थसङ्गह' का श्रगेजी अनुवाद श्रौर व्याख्या 'अभिधम्म फिलासफी' (प्रथम भाग) में किया हैं तथा 'मिलिन्दप्रश्न' का भी भाषानुवाद किया है।

## ३--- बुद्धकालीन समाज और धर्म

#### (क) सामाजिक द्शा

बुद्ध के उपदेशों के प्रवल प्रभाव के रहस्य को समझने के लिए तरकालीन समाज तथा धर्म की अवस्था अच्छी तरह परखनी चाहिये। पिटकों के अनुशीलन से सामाजिक तथा धार्मिक दशा का रोचक चित्र हमें उपजव्ध होता है। बुद्ध के समय समाज की दशा बहुत कुछ अस्त-च्यस्त सी हो गई थी। उसमें नाना जातियो तथा वणीं की विपमता थी। जनसमाज आज के ही समान श्रनेक जातियो में बँटा हुआ था—वे लोग भी थे जिनमें दया थी; उधर वे लोग भी वर्तमान थे जो दया तथा धर्म के भूखे थे। पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए हाथ फैलाने वाले लोग भी थे और उस हाथ को खाली न लौटाने वाले भी थे। समाज की विषमता विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्या थी।

मूल की ज्वाला को शान्त करने के लिए कुछ लोग बहे श्रादिमयों के जूटन से ही सन्तोष करते थे, पर कुछ उग्र-स्वभाववाले व्यक्तियों ने लूट श्रीर चोरी को अपनी जीविका के श्रर्जन का प्रधान साधन बनाया था। 'चक्रवर्ती सीहनाद सुत्त' में चोरी से जीविका कमाने वाले लोगों का अच्छा वर्णन है। धनाख्यों के ऊपर ही चोर अपना हाथ साफ्र किया करते थे, यह बात न थी। बुद्ध के धर्मभीरु भिक्षुओं को इन आततायियों के उग्र स्वभाव का परिचय बहुत बार मिला करता था। 'उदान' में वर्णित आयुष्मान् नागसमाल की सुन्दर कथा इस तथ्य की पर्याप्त परिचायिका है। बुद्ध के समय में ससार के भोगविलासों में श्राक्यठ मग्न विलासी जनों का भी एक बड़ा समुदाय था जिन्हें देखकर उन्होंने यह 'उदान' कहा था—

कामन्घा जाल-संछुत्रा तण्हाछादनछादिता। पमत्तःबन्धुना बन्धा मच्छा व कुमिना सुखे॥ [कामान्ध लोगों की दशा मछिलयों जैसी है। जिस प्रकार मछिलयों अपनी जिह्वा की तृष्णा से भाच्छादित होकर जाल में फँसती है और कॅटिया में विध जाती हैं, उसी प्रकार कामान्ध नर जाल में फँसे हैं, तृष्णा के श्राच्छादन से भाच्छादित हैं और प्रमत्त बन्धु द्वारा बंधे हैं]

भोगविलास में लिस होने का दुष्पिरिणाम होता ही है। ये लोग वेश्या-वृत्ति को प्रोत्साहन देने में नहीं चूबते थे। पिटक में एक रोचक वृत्तान्त से इसकी पुष्टि होती है। राजगृह का नैगम (श्रेष्टी से भी उन्नत पद का अधिकारी व्यक्ति) श्रावस्ती में गया श्रोर वहाँ अम्बपाली गणिका के नृत्य-वाद्य से बढ़ा प्रभावित हुआ। छोटने पर उसने मगध नरेश राजा विम्वसार से राजगृह में ऐसी गणिका के न होने की शिकायत की। राजा के आदेशानुसार उसने 'सालवती' नामक सुन्दरी कन्या को गणिका बनाया।

देश की दशा बड़ी समृद्ध थी। खेती तथा व्यापार— दोनों से जनता की श्राधिक स्थिति सुधर गयी थी। खेती सब वर्ण के लोग करते थे। इल ब्राह्मण लोगों का भी व्यवसाय खेती था। उनकी खेती क्षेत्र-सम्पत्ति बहुत ही श्रधिक थी। किस भारद्वाज नामक ब्राह्मण के घर पाँच सौ हल चलने का वर्णन मिलता है। पिप्पलीमाणवक की अतुल सम्पत्ति की बात पढ़कर हमें आश्रयं चिकत होना पड़ता है। प्रवाच्या लेने पर पित-पत्नी दासो के गाँव में गये और उनसे कहा— यित सुम लोगों में से एक एक को पृथक दासता से मुक्त करें, तो सौ वर्णों में भी न हो सकेगा। तुम्हीं श्रपने आप सिरों को घोकर दासता से मुक्त हो जावो ( बुद्धचर्या पृ० ४४ )। इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिलता है— ''उनके शरीर को उवटन कर फेंक देने का चूर्ण ही मगध की नाली से वारह नाली भर होता था। ताले के भीतर साठ बड़े चहवन्ते थे। बारह योजन तक खेत फैले थे। उर्क पास १४ दासों के गाँव, १४ हाथियों के, १४ घोड़ो के तथा १४ रथों के सुण्ड थे (ब्रुह्वचर्या पृ० ४२)।

व्यापार के बल पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ (श्रेष्ठी) राजधानियों में फैले हुए थे। सगध में अमित भोग वाले पाँच व्यक्तियों के नाम मिलते हैं-नोतिय, जटिल, मेंडक, पुलाक तथा व्यापार काकबलिय । इन व्यक्तियों को अपनी राजधानी में रखने के लिए राजा लोग लालायित रहते थे। कोसलराज प्रसेनजित् के आग्रह पर मगधराज विम्वसार ने मेंहक को उनकी राजधानी में भेजा था। शाम को उसने जहाँ डेरा डाला वहीं 'साकेत' नगर वस गया। ( 'सायं केत' शब्द से 'साकेत' की ब्युत्पत्ति पिटकों में दिखलाई गई है )। धनक्षय सेठ की कन्या 'विशाखा' का विवाह श्रावस्ती के सेठ मृगार के पुत्र पुण्डूवर्धन के साथ हुआ था। इस विवाह की विशालता का परिचय दहेज के द्रव्यों से भली भाँति मिलता है। धनक्षय ने दहेज में इतनी चीजें दी थीं—१ करोड़ मूल्य के आभूषण, ५४ सी गाडी, १ सी दािसयाँ और ५ सौ रथ। खेती और ज्यापार के निर्वाह के लिए दासों की आवश्यकता थी, यह कहना व्यर्थ सा है। इस प्रकार बुद्धयुग में श्रतुल सम्पत्ति के साथ ही साथ विशाल दरिद्रता का भी राज्य विशाजता था, यह कथन घ्रत्युक्तिपूर्ण नहीं समझा जा सकता।

समान में सेठों का विशेष श्राद्र था, परन्तु इससे भी बहकर समान की पात्र थी चित्रय जाति । राज्याधिकार इसीजाति के पास क्षित्रय था, अतः उसे गौरवशालिनी होना न्यायसंगत है । जोकमान्य होने के कारण ही बुद्ध ने चित्रय वंश में जनम ग्रहण किया था। चित्रय जोगों को अपनी वर्णश्रद्ध पर बड़ा गर्व था। वे जनमगत उत्कृष्टता के विशेष पचपाती थे। फिर भी उनके घर दासियाँ पत्नी के रूप में रहती थी जिनसे उत्पन्न कन्याओं के विवाह की समस्या कभी कभी बड़ी विकट हो उठती थी। दासी कन्याओं की शादी छलपूर्वक बड़े घरानों में भी कभी-कभी कर दी जाती थी जिसका बुरा परिणाम जोगों को सुगतना पड़ता था। प्रसेनजित् शाक्यों को कन्या से

शादी करना चाहते थे। शाक्यों को अपनी वर्णे शुद्धि पर वहा अभि-मान था। वे प्रसेनजित् को कन्या देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे उर कर 'महानाम' नामक शाक्य ने अपनी दासी पुत्री का विवाह राजा से कर दिया। इसीसे 'विदूहम' पुत्र उत्पन्न हुआ। वहीं आगे चलकर कोशल का राजा हुआ। निनहाल में उसे दासी के पुत्र होने का पता चला। शाक्यों का आदर ऊपरी तथा बनावटी था। हृदय में वे उससे घृणा करते थे। जिस पीढ़ें पर वह बैठता था वह दूध से घोया जाता था। इस घोर अपमान से उसे इतना होभ हुआ कि उसने शाक्यों का संहार ही कर बाला। इस प्रकार विद्युद्ध वश को दूषित करने का फल शाक्यों को भोगना पड़ा।

'राजा प्रकृतिरञ्जनात्' का भादर्श दूर हट रहा था। प्रकृति के रजक होने के बदले श्रपने न्यक्तिगत लाभ की स्पृहा ही उनमें श्रधिक जागरूक रहती थी। बुद्ध के समय में चार राजा विशेष महत्त्व रखते थे—(१) मगध के राजा विम्बसार, (२) कोशल के राजा प्रसेनजित्, (३) कौशाम्बी के राजा उदयन तथा (४) उज्जैनी के राजा चरबप्रद्योत । इन चारों में चल-चल थी । प्रद्योत उदयन को अपने वश में लाना चाहता था। उसने उसे कैद कर िंक्या, पर श्रन्त में श्रपनी कन्या वासवदत्ता का विवाह उनके साथ कर उसे अपना जामाता बनाया। इन राजाओं के रनिवास में बहुत सी रानियाँ रहती थीं । उदयन के श्रन्तः पुर में पाँच सौ रानियों का वर्णन मिलता है। बुंद्ध के प्रति इन राजाओं की आस्था थी। राजाओं तथा सेठों की भार्थिक तथा नैतिक सहायता से ही बुद्धधर्म का प्रभाव जनता में फैला। रानियों का प्रेम भी बौद्धधर्म से था। पर छोटी छोटी बातों पर छड़ना भी इन अधिपतियों का सामान्य काम था। रोहिणी नदी के पानी के बिए एकबार शाक्यों तथा कोलियों में झगडा खड़ा हो गया था जिसे

बुद्ध ने समझा बुझाकर निपटारा करा दिया। यह दशा उस युग के शासक चित्रयों की थी।

ब्राह्मण-वर्ग समाज का श्राध्यात्मिक नेता था। वे लोग शील, सदाचार तथा तपस्या को ही अपना सर्वस्व मानते थे। पर धीरे धीरे ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों के पास भी सम्पति का अधिवास होने लगा। ब्रह्मी-बड़ी जमीन रखने वाले, बड़े बड़े मकान वाले, (महाशाल ), भोग-विलासी ब्राह्मणों के परिवार भी थे। इन्हें देखकर बुद्ध को उन तपस्वी ब्राह्मणों के प्राचीन गौरव की स्मृति आई थी। इन प्राचीन शीलव्रती ब्राह्मणों के प्रति बुद्ध के ये उद्गार कितने महस्वपूर्ण हैं:—

न पसु ब्राह्मणानासुं न हिरञ्जं न घानियं। सञ्झाय घनघञ्जासुं ब्रह्मं निधिमपालसुं॥१

व्राह्मणों के पास न पशु था, न धन और न धान्य। स्वाध्याय पठन, पाठन ही उनका धन था। वे लोग ब्रह्मनिधि वेद के खज़नों की रक्षा में छीन रहते थे। इस सदाचार का फल भी उन्हें प्राप्त होता था। वे श्रवध्य थे, अजेय थे, धर्म से संरचित थे। 'धर्मी रचित रचितः'। बहे श्रादमियों के दरवाजों में प्रवेश करने से उन्हें कोई नहीं रोकता था—

अवज्झा ब्राह्मणा श्रासुं श्रजेय्या धम्मरिक्खता । न ते कोचि निवारेसि, कुलद्वारेसु सब्बसो ॥२

सुत्तिनपात के 'ब्राह्मण धिम्मक सुत्त' में पूर्वकालीन ब्राह्मणों के सदाचार, शील तथा तपस्या का वर्णन भगवान् बुद्ध ने अपने श्रीमुख से प्रशस्तरूप से किया हैं। इत्रियों के भोग, ऐश्वर्य को देखकर उनके सहवास से ब्राह्मणों में भी भोगलिएसा जाम्रत हुई, परन्तु त्यागी

१,२. सुत्तनिपात-ब्राह्मणधम्मिकसुत्त श्लोक २ और ५।

ज्ञाह्मणों की कमी बुद्ध-युग में नहीं थी। जीवन के चरम छक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा समाज के कर्याण के लिए वे सदा बद्धपरिकर थे। पर समय की बुराइयाँ उन्हें भी छूती जाती थीं। उनका भी चित्त निवृत्ति से हटकर प्रवृत्ति की ओर चलायमान था। स्वाध्याय की ओर उनकी शिथिलता होने लगी। आध्यात्मिक नेताओं की बुराई से समाज उच्छुं लल होने लगा।

स्त्रियों की दशा वैदिक युग के समान उदात्त न थी। वेदकाल में जितनी स्वतन्त्रता तथा श्राध्यात्मिकता इन रित्रयों में थी उसका क्रमशः हास हो गया था। धर्म में श्रिधिकार से वे विश्वित रखी जाती थीं। बुद्ध स्वयं उन्हें दीचा देने के पच में नथे परन्तु अपनी माता के स्नेह से, शिष्यों के आग्रह से, उन्हें ऐसा करना पड़ा था। स्त्रीत्व को वौद्ध लोग हीनत्व का सूचक मानते थे। तभी तो 'शिचा समुच्चय'१ में स्त्रियों को पुरुप बनने के लिए श्रुभाशंसा है। पुरुप बन कर ही वे झ्रर, वीर तथा पण्डित वन सकती थीं, बोधि के लिए आचरण कर सकतीं थीं तथा छ पारमिताओं का श्रभ्यास कर सकतीं थीं।

इस प्रकार बुद्ध के समय का समाज आदर्श नहीं कहा जा सकता। उस समय जहाँ धनी मानी जोग थे, वहाँ गरीब भी बहुत थे। धनी छोग भोग विलास का जीवन बिताते थे। राजाओं में पारत्परिक कल्ह था श्रीर समय समय पर युद्धों के कारण पर्याप्त जनसंहार होता था। दास दासियों के रखने की प्रथा बहुत थी, खेती और ज्यापार

> १ सर्वा स्त्रिया नित्य नरा भवन्तु शूराश्च वीरा विद्व पिएडताश्च । ते सर्वि बोधाय चरन्तु निखं चरन्तु ते पारमितासु षट्सु ॥

में इनकी विशेष सहायता रहती थी, पर इनकी स्थिति श्रच्छी न थी। स्त्रियों का दर्जी भी समाज में घट कर था। स्त्रीजाति में जन्म लेना ही इस का प्रधान कारण था। बुद्ध ने समाज की इस विषमता को बड़े नजदीक से देखा था तथा समझा था। इसे दूर करने के लिए उन्होंने अपना नया रास्ता निकाला जिसके ऊपर उन्हें पूर्ण भरोसा था कि वह जनता का दुःख दूर कर सकेगा। १

#### ( ख ) धार्मिक अवस्था

बुद्ध के उदय का समय दार्शनिक इतिहास में नितान्त उथल-पुथल का समय है। उस समय नये नये विचारों की बाद सी आ गई थी। बुद्धिवाद का इतना बोलबाला था कि विद्वान् लोग शुद्ध आध्या-बुद्धिवाद के बल पर नवीन मार्ग की व्यवस्था में लगे थे। दिसकता एक और सशयवाद की प्रभुता थी, तो दूसरी ओर अन्ध-की बाढ़ विश्वास का बाजार गर्म था। कतिपय छोग आध्यात्मिक विषयों को बड़े सन्देह की दृष्टि से देखते थे, तो दृसरे लोग इन्हीं विषयों पर निर्मूल विश्वास कर नये नये सिद्धान्तों के उधेड-बुन में लगे थे। दर्शन के मूल तथ्यों की अत्यधिक सीमांसा इस युग की विशेषता थी। उपनिपदो की रचना हो चुकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्तों के प्रति जनता के नेताओं का आदर कम हो चला था। नियामक के विना जिस प्रकार देश में अराजकता फैलती है, उसी प्रकार शास्त्रीय नियमन के बिना दार्शनिक जगत् में अराजकता का विस्तार था। प्रत्येक व्यक्ति अपने को नवीन विचारों के सोचने का अधिकारी समझता था। कार्य-अकार्य की व्यवस्था के लिए शास्त्र ही एकमात्र साधन है, इस तथ्य को इस

१ विशेष के लिये द्रष्टव्य-शान्ति भिन्नु के लेख —विश्वभारती पत्रिका भाग ४, खराड २ तथा ३।

युग ने तिलाञ्जिल दे दी थी। पलतः नवीन वार्दों के उदय का अन्त न या। जैन ग्रन्थों में कियावाद, अकियावाद, अज्ञानिकवाद तथा वैनयिकवाद के अन्तर्गत ३६४ जैनेतर मतों का उल्लेख मिलता हैर। इतने विभन्न

१—तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकायंव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥

—गीता १६।२४

२—द्रष्टव्य उत्तराध्ययन सूत्र १८ १२३ तथा सूत्रकृताग २ १२ । इन सिद्धान्तों के स्वरूप के विषय में टीकाकारों में कहीं -कहीं वैमत्य दीख पड़ता है, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निश्चित सा है।

- (१) क्रियावाद—से मतलव आत्मा की सत्ता मानने से है। टीकाकारों के कथनानुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह्न 'अस्तित्व' मानते हैं। जैन लोग इसे जैनेतर सिद्धान्त मानते हैं, परन्तु महावग्ग (६।६१।२) तथा सूत्रकृताग (१।१२।२१) के अनुसार महावीर स्वयं क्रियावादी थे।
- (२) स्त्रिक्रियावाद—बौर्द्धों का 'च्लिक वाद' है जिसके अनुसार जगत् के प्रत्येक पदार्थ च्लाभर रहकर जुप्त हो जाते है श्रीर उनके स्थान पर उन्हों के समान पदार्थ की स्थिति हो जाती है। साख्यों की भी गणना इसी के स्त्रन्तर्गत है।
- (३) श्रज्ञानवाद— मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती. प्रत्युत तपस्या की । यह 'कर्ममार्ग' के अनुरूप ही है।
- (४) विनयवाद—मुक्ति के लिए 'विनय' को उपयुक्त साधन मानने का सिद्धान्त।

इन ििद्धान्तों के लिए विशेष द्रष्टन्य-सूत्रकृताग (१।१२)। टीकाकारों के अनुसार कियावादियों के १८० सम्प्रदाय थे, श्रिक्रियावादियों के ८४, अज्ञानिकवादियों के ६७ तथा वैनियकवादियों के ३२। और विचित्र मतों का एक समय में ही प्रचार था, इसे हम सन्देह की इष्टि से देखते हैं, परन्तु फिर भी अनेक मतों का प्रचित्तत होना श्रवश्य-मेव निःसन्दिग्ध है।

दीर्घनिकाय में बुद्ध के प्राविभाव के समय ६२ मतवादों के प्रचलित होने का वर्णन मिलता ही है। इनमें कुछ लोग आत्मा और लोक दोनों को नित्य मानते थे (शाइवत वाद) कुछ लोग **महाजाल-**श्रात्मा श्रीर जोक को श्रंशतः नित्य मानते थे भौर सुत्त के अंशतः अनित्य मानते थे (नित्यता अनित्यता वाद )। ६२ मत कतिपय विद्वान् अन्तानन्तवादी थे - छोक को सान्त भी तथा भनन्त भी मानते.थे। कुछ छोग कार्य-श्रकार्य के विषय में निविचत मत नहीं रखते थे ( श्रमराविक्षेप वाद )। कितने छोग सभी चीज़ें को विना किसी हेतु के ही उत्पन्न होने वाली मानते थे ( अकारण-वाद ) इस प्रकार 'आदि' के विषय में १८ धारगायें थी। 'अन्त' के विषय में इससे अढाई गुनी अधिक धारणायें ( ४४ ) मानी जाती थीं। कुछ चाह्मण-श्रमण लोग सोलह कारणों से मरने के बाद आत्मा को संज्ञी ('में हूँ'—ऐसा ज्ञान रखने वाला) मातते थे। कतिपय लोगों की धारणा ठीक इससे विरुद्ध थी। वे समझते थे कि मरने के बाद आत्मा नितान्त 'संज्ञा-शून्य' रहता है। दूसरे लोग दोनों प्रकार के प्रमाण होने के कारण मरणानन्तर भारमा को संज्ञी तथा असंज्ञी दोनो मानते थे। उधर भारमा के उच्छेद को मानने वाले चार्वाक के मतानुयायी थे। इसी संसार में देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, इस मत ( इप्टर्भ निर्वाण वाद ) के अनुयायियों की भी संख्या कम न थी। इस प्रकार केवल ब्रह्मजाल के अध्ययन से विचित्र, परस्पर विरुद्ध मतों का अस्तित्व इमें उस समय उपलब्ध होता है।

दीघ निकाय (हिन्दी पृ० ६—१४)

वैदिक प्रन्थों से भी इस मतवैचिन्य के अस्तित्व की पर्याप्त पुष्टि

मिलती है। श्वेताञ्चतर १ तथा मैत्रायणी उपनिपदा में मूल कारण
की मीमांसा करते समय नाना मतों का उल्लेख किया
गया है, जिनके अनुसार काल२, स्वभाव, नियति (भाग्य)
पटच्छा, भूत आदि जगत् के मूल कारण माने जाते थे।
इतना ही नहीं, अहिर्बुंध्न्य सहिता (ग्र० १२।२०-२३)
ने सांख्यों के प्राचीन ग्रन्थ 'पष्टितन्त्र' के विपयों का विवरण दिया है।
उनमें ब्रह्मतन्त्र, पुरुपतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियति तन्त्र, काल तन्त्र, गुणतन्त्र, अत्तरतन्त्र आदि ३२ तन्त्रों (सिद्धान्तों) का उल्लेख है।
नामसाम्य से जान पदता है कि इनमें से कितपय मत ध्वेताश्वतर में

के लिए दुरूह था। सार प्रहण करने की तो वात ही न्यारी थी। सदाचार का हास इस युग की दूसरी विशेपता थी। दार्शनिक मतों की श्रव्यवस्था आचार को व्यवस्थाहीन बनाती जाती थी। विचार

निदिष्ट मतों के समान ही हैं। इन प्रमाणों के आधार पर यह कथन अखुक्तिपूर्ण नहीं है कि बुद्ध के समय भारतवर्प में परस्परविरोधी मत मतान्तरों का विचित्र वखेड़ा खड़ा था। इन मतों का समझना ही जनता

> १ कालः स्वभावो नियतिर्यक्ष्ण्यः भूतानि योनिः पुरुप इति चिन्तयम् । संयोग एपा न त्वात्मभावात् आत्माप्यनीगः सुखदुःखहेतोः ॥

--- श्वेता० उप० १।२

२—कालवाद नितान्त प्राचीन मत है। काल को सृष्टि का मूल कारण मानना वैदिक मतों मे अन्यतम हे। ग्रथर्व वेद (१८ काण्ड, ५२ स्क ) मे काल की महिमा का विशद विवेचन है। महाभारत (आदिपर्व श्रध्याय २४७-२५१) ने भी कालतत्त्व की बड़ी अच्छी मीमासा की है।

उन्होंने श्रद्धा को हटाकर युक्ति और तर्क को अपने नवीन धर्म का आश्रय बनाया। तर्क से जो सिद्धान्त सिद्ध होते हैं, उन्हें ही मानना छुद्ध ने सिखलाया तथा ऐसे धर्म को प्रतिष्ठित किया जिसमें प्रत्येक प्राणी पुरोहित की सहायता तथा देवताश्रों के भरोसे के विना ही अपना मोन्न स्वयं प्राप्त रखने में समर्थ होता है। मानवता के प्रति लोगों के हृदय में श्रादर का भाव बढ़ाया। मानव होना देवता की अपेना घट कर नहीं है, क्योंकि निर्वाण की प्राप्त हमारे ही यत्नों तथा प्रयासों से साध्य है। देवता लोग भी निर्वाण से रहित होने के कारण ही इतना कष्ट पाते रहते हैं। बुद्ध बुद्धिवादी थे। अन्धविश्वाम के अन्धकार ने वैराग्य तथा निवृत्ति की सुन्दरता को उक रखा था। बुद्ध ने वैराग्य की पवित्रता तथा सुन्दरता को पुनः प्रदिशत किया। आचार बुद्धधर्म की पीठ है। शिल, समाधि तथा प्रज्ञा—बुद्धधर्म के तीन तत्त्व हैं। शील से काय-शुद्धि, समाधि से चित्तशुद्धि तथा प्रज्ञा से अविद्या का नाश—सक्षेप में बुद्ध की यही धार्मिक व्यवस्था है।

#### (ग) समकालीन दार्शनिक

बुद्ध अपने युग की एक महान् श्राध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके समय में लोकमान्य तथा विश्रुत अनेक चिन्ताशील दार्शनिक विद्यमान थे, इसमें शंका की जगह नहीं हैं। उनके समकालीन ६ तीर्थकरों के नाम वौद्ध तथा जैन अन्यों में उपजल्य होते हैं। इनके नाम थे— (१) पूर्णकाश्यप, (२) अजित केशकम्बल, (३) प्रकृष कात्यायन, (४) सनखिल गोसाल, (४) सजय वेल ट्टिपुत्त, (६) निगण्ठ नाथ-पुत्त । ये छहो धर्मावार्य बुद्ध की अपेना श्रवस्था में अधिक थे। एक बार नवयुवक बुद्ध को धर्मीपदेश करते देख कर प्रसेनिजित् ने कहा था र

१ दीघनिकाय पृ० ६-१०, स्त्रकृताग २।६

२ सयुक्त निकाय ३।१।३

कि श्रमण-ब्राह्मण के अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी पूर्णकाश्यप श्रादि छः तीर्थंकर पूछने पर इस बात का दावा नहीं करते कि उन्होंने परमज्ञान (सम्प्रक् संबोधि) प्राप्त कर लिया है, फिर जन्म से अल्पवयस्क श्रीर प्रवच्या में नये दीचित होने वाले आपके लिए कहना ही क्या है? इस कथन से स्पष्ट है कि ये उपदेशक लोग बुद्ध से उम्र में ज्यादा थे। निगण्ठ नाथपुत्त (महावीर वर्धमान) की मृत्यु बुद्ध के समय में ही हो गई थी। जैन अहों में गोसाल की मृत्यु महावीर के कैवल्य से सोलह वर्ष पहले बतलाई जाती है। श्रतः गोसाल का उम्र में बुद्ध से अधिक होना श्रनुमान सिद्ध है। श्रन्य तीर्थ-करों के विषय में भी यह बात ठीक जैंचती है।

# (१) पूर्णकाश्यप-अक्रियावाद

इनके जीवन चरित के विषय में कुछ पता नहीं पछता। मत का वर्णन श्रनेक स्थलों पर है। मगधनरेश अजातशत्रु के द्वारा पूछे जाने पर काश्यप ने अपना सिद्धान्त इन शब्दों में प्रतिपादित किया।—

करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया लेते, सेंध मारते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, फूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरे के तेज चक्र द्वारा जो पृथ्वी के मनुष्यों का मांस का खिलहान बना दे, मांस का पुंज बना दे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं। यदि घात करते कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के दिल्लण तीर पर भी जाय तो भी इस कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा। दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गंगा के उत्तर तीर भी जाय, तो इसके कारण उसे पुण्य नहीं, पुण्य का आगमन नहीं होगा।

१ दीघनिकाय (हि॰ अनु॰ ) पृ॰ १६-२०

दान-दम-संयम से, सत्य योजने में न पुर्य है, न पुर्य का श्रागम है।

पूर्णकाश्यप का यह मत कियाफल का सर्वया निपेध करता है। भले कर्मी से न तो पुर्य होता है और न हरे कर्मों से पाप। इम मत को अकियाबाद कह सकते है। प्रत्यए फल कर्मों का होता है, इसे तो प्रत्येक प्राणी को मानना ही पड़ेगा। अतः हम लोक के कर्मों का फल परलोक में कभी नहीं प्राप्त होता। यही बात प्रसद्भतः रफुट होती है।

#### (२) अजित केशकम्बल-भौतिकवाद, वच्छेदवाद

इस उपदेशक का न्यक्तिगत नाम श्रजित था। 'केशकम्बल' उपाधि प्रतीत होती हे जो केशों के बने रूप्ते कम्बलों के धारण करने के कारण दी गई होगी। इनकी जीवनी का पता नहीं चलता। मत—पद्मा विशुद्ध भौतिकवाद है। दीर्थानकाय के शब्दों में इनका मत इस प्रकार है। १

न दान है, न यज्ञ है, न होन है, न पुराय-पापका अच्छा द्वरा फल होता है, न माता है, न पिता है, न प्रयोनिज सत्त्व (देवता) है और न इस लोक में ज्ञानी और समर्थ प्राह्मरण-श्रमण हैं जो इस लोक और परलोक को जानकर तथा साचारकार कर कुछ कहेंगे। मनुष्य चार महाभूतों से मिलकर बना है। मनुष्य जब सरता है, तब पृथ्वी महापृथ्वी में लीन हो जाती है; जल...तेज...वायु...और हिन्द्रयाँ श्राकाश में लीन हो जाती हैं। मनुष्य लोग मरे हुए को खाट पर रख कर ले जाते हैं, उसकी निन्दा, प्रशासा करते हैं। हिड्डयाँ कवृतर की तरह उजली होकर विखर जाती हैं और सब इन्छ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो दान देते हैं उसका कुछ भी फल नहीं होता। आस्तिकवाद (आत्मा की सत्ता मानना) सूठा है। मूर्ख और पिखत सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते है। मरने के बाद कोई नही रहता।

१ दीर्घानकाय पृ० २०-२१

अजित का सिद्धान्त एकान्त भौतिकवाद है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन्हीं चार महाभूतों से यह शरीर बना हुआ है?। अतः मरने के बाद चारों भूत अपने अपने मूलतत्त्व में लीन हो जाते हैं। तब बचता ही कुछ नहीं है। अतः मृत्यु के परचात् वह आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता। परलोक भी असत्य है। स्वर्ग नरक की कहपना नितान्त निराधार है। वह पाप पुण्य के फल मानने के लिए उद्यत नहीं है। चार्वाकमत बुद्ध से भी प्राचीन है। बुद्ध के समय में अजित इस मत के उपदेशक प्रतीत होते हैं। जन सम्मानित होने से स्पष्ट है कि उस समय जनता में उनकी शिक्षा का प्रभाव कम न था।

#### (३) प्रकुध कात्यायन-अकृतताबाद

प्रकुध कात्यायन का जीवनचित हम नहीं जानते। जीकमान्य सपदेण्या, तीर्थंकर ही उनका एकमात्र पिरचय है। उसका मत इस प्रकार हैर—यह सात काय (समूह), अकृत, अकृत के समान, अनिर्मित के समान, अवध्य, कृटस्थ स्तम्भवत् अचल हैं। यह चल नहीं होते, विकार की प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। एक दूसरे के सुख, दुःख, या सुख-दुःख के लिए पर्याप्त हैं। कौन से सात? पृथ्वीकाय (पृथ्वी तत्त्व), आपकाय, तेजकाय, वायुकाय, सुख, दुःख ग्रीर जीवन यह सात। यह सात काय अकृत असल दुःख के योगय नहीं हैं। यहाँ न हन्ता है, न घातियता (मार डालने वाला), न सुनने वाला, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतलाने वाला। जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश भी काटे, तो भी किसी को कोई प्राण से नहीं मारता। सात कार्यों से श्रलग विवर में (खाली जगह में) शस्त्र, शिरता है।

१ दीघनिकाय पृ० २०-२१

२ दीघनिकाय ( अनु० ) पृ० २१.

इस मत में जगत् में सात पदार्थों की सत्ता है जिनमें चार तो वे ही महाभूत हैं जिन्हें चार्याक-पन्थी श्रजित केशकम्बल ने भी माना है। अन्य तीन अदृश्य तत्त्व हैं—सुख, दुःख तथा जीवन। जीवन (चैतन्य) को पृथक् पदार्थ मानना कात्यायन को अध्यात्मवाद की श्रोर ले जा रहा है। इनकी स्थित परमाणु रूप में सम्भवत: मानी गई है, जो जगत् के प्रत्येक स्थान को व्याप्त नहीं करते, प्रत्युत इन सातो पदार्थों से पृथक् खाली जगह भी है। शस्त्र मारने से किसी की हिंसा नहीं होती, क्योंकि शस्त्र इन सप्तकायों में न पड़ कर इनसे अलग विवर में ही गिरता है श्रीर किसी भी पदार्थ को उच्छित नहीं करता। यह सिद्धान्त भी अक्रियावाद ही है और सामाजिक व्यवस्था को उच्छुं खल बनाने वाला है। ऐसे ही मतवादों को खगडन कर बुद्ध ने श्रपने क्रियावाद का प्रचार किया तथा सदाचार पर ज़ोर देकर समाज को अस्त व्यस्त होने से बचाया।

(४) मक्खित गासात —दैववाद

ये बुद्ध के समकालीन संभ्रान्त धर्माचर्यों में से अन्यतम थे। इनके जीवनचरित का विशेष विवरण जैन श्रगों श्रीर पाली निकायों में अपलब्ध होता है। अब तक वर्णित तीर्थं करों के सम्प्रदाय का पता नहीं चलता कि वे किसी प्राचीन सम्प्रदाय में अन्तर्भुक्त थे श्रथवा स्वर्य ही किसी सम्प्रदाय के जन्मदाता थे। परन्तु आचार्य गोशाल प्राचीन 'आजीवक' सम्प्रदाय के माननीय उपदेष्टा थे। 'मक्बलि' शब्द इसकी सप्रमाण स्चना देता है।

'सक्बलि' संस्कृत 'मस्करी' का पाली रूप है। पाणिनीय न्याक रण के अन्थों में इस सम्प्रदाय के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। पाणिनि ने 'मस्कर मस्करणो वेणुपरिवाजकयोः' (६।१।१५४) मस्करी सूत्र के द्वारा 'मस्करी शब्द की व्युत्पन्न किया है। आजीवक 'वेणु' अर्थ में मस्कर और परिवाजक अर्थ में मस्करिन निपातन से सिद्ध होते हैं। महाभाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते लिखते हैं — 'मस्कर ( वेणु ) जिसके पास होगा' इस अर्थ के द्योतक इनि प्रस्यय के करने पर 'मस्करिन्' शब्द सिद्ध हो ही जाता किर पूर्वोक्त सूत्र में इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या है ? 'वेणुधारी' के अर्थ में यह पद सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत उस परित्राजक के अर्थ में च्युत्पन्न होगा जो उपदेश देता हो 'काम मत करो; शान्ति तुम्हारे लिए भली हैं '१। कैयट के प्रदीप से पता चलता है कि मस्करी लोग कास्य कर्मों के परित्याग की शिचा देते थेर । काशिका वृत्ति में इसी अर्थ को पुष्ट किया है तथा इस पद की व्युत्पत्ति का प्रकार यह है--मा + कृ + इनि (ताच्छीत्ये)। 'मा' के आकार के हस्व तथा सुट् के आगम से यह पद तैयार हुआ है। इस प्रकार 'मस्करी' का ब्युत्पित्ततभ्य अर्थ है 'काम न करने वाला' ( माकरणशील: ) अकर्मण्यतावादी, दैववादी ३। बौद्ध निकायों से इस अर्थ की पर्याप्त पुष्टि मिलती है। मक्खिल लोगों का यही उपदेश था४—निश्थ कम्म, नित्थ किरियं नित्थ विरियं -- कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, वीर्य नहीं है। पाणिनि तथा बुद्ध के बहुत समय पीछे भी इस सम्प्रदाय का

१ न वै मस्करोऽ स्यास्तीति मस्करी परिवाजकः । किं तर्हि मा कृत कर्माणि, मा कृत कर्माणि, शान्तिर्वः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिवाजकः । —महाभाष्य ।

२ त्रयं मा कृत अयं मा कृतेत्युपत्रम्य शान्तितः काम्यकर्मप्रहाणि-र्युष्माकं श्रेयसीत्युपदेष्टा मस्करीत्युच्यते । — प्रदीप

३ परित्रा जकेऽपि माङ्युपपदे करोतेस्ता च्छी त्य इनिर्निपात्यते माडो हस्वत्वं सुट्च तथैव । माकरणशीलो मस्करी कर्मापवादित्वात् परित्रा-जक उच्यते । काशिका (६। १। १५४).

४ अगुत्तर निकाय जि० १, पृ० २८६

श्रस्तिस्व भारतवर्ष में अवश्य था, तभी तो महाकवि कुमारदास (६ शतक) ने जानकी को हरण करते समय रावण को मस्करी रूप में वर्णित किया है १। जैन ग्रन्थों से पता चलता है कि मस्करी लोग बड़े भारी तापस थे, हठयोग की कठिन साधना में अपनी देह को सुखा देते थे, पंचाग्नि तापते थे श्रौर अपने शरीर पर भस्म रमाया करते थे। 'जानकी हरण' के पूर्वोक्त निर्देश से उनके सिरपर लम्बी जटाश्रों के होने का भी पता चलता है। इस प्रकार इस धार्मिक सम्प्रदाय के न्यापक प्रभुत्व का अनुमान हम सहज में कर सकते है।

संस्कृत में 'मस्कर' का अर्थ बाँस होता है। अतः कुछ आधुनिक विद्वानों की यही कल्पना है कि बाँस के दण्ड धारण करने से ही ये लोग 'मस्करिन्' नाम से अभिहित किये जाते थे। परन्तु यह कल्पना एकदम निराधार है। पतन्जिता ने स्पष्ट ही लिखा है कि इनकी मस्करी संज्ञा बाँस के दण्ड धारण के कारण न थी। जैनो के 'भगवती सूत्र' से इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। गोशाल ने जब महावीर का शिष्यस्व अगीकार किया, तब अपने शरीर की चीजे उतार कर ब्राह्मणों के दे डार्जी। उन चीज़ों में साटिक (अन्दर का वस्त्र), पाटिक (उत्पर के वस्त्र), कुंडिऑ, उपानह (जूते) तथा चित्रफलक (चित्रपट) का उल्लेख मिलता हैर, दण्ड का उल्लेख नहीं है। अतः भगवतीस्त्र के इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से यह स्पष्ट है कि मस्करी परिव्राजक दण्ड

१ दम्माजीवकमुत्तु गजटामिरडतमस्तकम् कञ्चिन्मस्करिण सीता ददर्शाश्रममागतम् ॥

<sup>--</sup>जानकीहरण १०।७६।

२ साडियाओ य पाडियाश्रो य कुडियाश्रो य । वाहणाश्रो य चित्तफरुगं य माहणे श्रायामेति ।

<sup>—</sup>भगवती सूत्र ।

धारण नहीं रहता था, प्रत्युत चित्रपट दिख्ळाकर अपने सिद्धान्तों का उपदेश दिया करता था। भारतीय समाज से मक्खली परित्राजक एकदम लुप्त नहीं हो गया। बल्कि 'मंख' के नाम से उनकी स्मृति बहुत दिनों तक जागृत रही।

जैन ग्रन्थों में, विशेषतः 'उवासग दसाओ' और 'भगवती सूत्र' में तथा बौद्ध त्रिपिटकों में सक्खिता गोसाल का विवरण मिलता है। इसका पिता स्वय मस्करी था, माता का नाम भद्रा था; दोनों स्त्री पुरुष भीख मॉगते इधर-उधर फिरते थे। गोब-हुल नामक ब्राह्मणकी गोशाला में जन्म होने से इसका नाम गोशाल पह गया था। मगध का ही यह निवासी था। यह जैन तीर्थं कर महावीर स्वामी का पहले शिष्य था — बहा भक्त शिष्य। महावीर की इस पर बड़ी कृपा थी। एक बार 'वेश्यायन' नामक किसी बाल तपस्वी ने इसके अपमान से दुःखित होकर गोशाल पर 'तेजोलेश्या' नामक शक्ति छोड़ी थी। तब महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके प्राणों की रचा की। परन्तु महावीर के साथ इसका सिद्धान्त मेद खड़ा हो गया जिससे बाध्य होकर गोशाल ने जैन मार्ग को छोड़ कर आजीवक मार्ग को पकड़ा?। महावीर के साथ इसके शास्त्रार्थ करने तथा पराजित होने का भी उल्लेख मिलता है।

गोशाल का मत उस समय न्यापक तथा प्रभावशाली हो गया था। उसके ६ दिशाचर शिष्य थे—(१) ज्ञान, (२) कलन्द, (३) कर्णिकार, (४) श्रन्छिद्र, (५) अग्नि वैश्यायन, (६) गोमायुपुत्र अर्जुन। चूर्णिकार का कहना है कि ये भगवान् महावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो

१ इसीलिए त्रांज भी जैनसमाज में यदि कोई साध अपने गुरु से विरुद्ध होकर निकल जाता है, तो अक्सर लोग कहते है—वह तो 'गोशाल' निकला। इस कहावत का मूर्ल इस विरोध में है।

गये थे। अतः श्रपने मत के प्रचार के लिए गोशाल ने इन जैनविरोधी विद्वानों को अपनी जमात में मिला िलया और अपने को 'जिन' नाम से विख्यात किया । श्राजीवक सम्प्रदाय के इतिहासमें श्रावस्ती में रहने वाली 'हालाहला' नामक कुँ भारिन प्रधान स्थान रखती है। वह वड़ी धनाट्य, सौन्दर्यवती तथा बुद्धिमती थी। इसने आजीवक मत के प्रचार में खुव रुपया खर्च किया। गोशाल इसीके घर प्रायः रहता था। श्रावस्ती ही गोशाल का अड्डा जान पड़ती है। अपने गुरु के चरित के अनुशीलन से इनके भक्तों ने 'अष्टचरम वाद' नामक सिद्धान्त का प्रचार किया। भगवती सूत्र के अनुसार ये आठों चरम ( अन्तिम बार्ते ) इस प्रकार हैं—(१) चरम पान, (२) चरम गान, (३) चरम नाट्य, (४) चरम अंजलिकर्म (५) चरम पुष्कर संवर्तक महामेघ, (६) चरम सेचनक गन्धहस्ती, (७) चरम महाशिला कंटक सम्राम (८) चरम तीर्थंकर (गोशाल श्रपने को भन्तिम तीर्थकर उद्घोषित करता था)। महावीर की मृत्यु से १६ वर्ष पहले गोशाल की मृत्यु होने का उन्लेख मिलता है। बुद्ध के ये समकालीन अवस्य थे, परन्तु उनके निर्वाण से बहुत पहिले ही गोशाल की ऐहिक लीला समाप्त हो गई थी।। इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मक्खिक गोसाल उस समय के सुप्रसिद्ध धर्माचार्यों में थे।

गोशाल के सिद्धान्तों का उक्लेख त्रिपिटक तथा श्रगों में अनेक स्थानों में श्राया है। शब्द भी प्राया समान ही है। दीघनिकाय के सिद्धान्त अनुसार उनका मतवाद यह है—२ "सस्तों के क्लेश का हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु के और बिना प्रत्यय के सन्त क्लेश पाते हैं। सन्तों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है,

<sup>?</sup> कल्याणविजय गणी—श्रमण भगवान् महावीर (ए० १२३-१३८) तथा लेखक रचित 'धर्म और दर्शन' (पृ० ७१-८१).

२ दीघनिकाय (हि० अनु०) पृ० २०

विना हेतु के श्रीर बिना प्रत्यय के सत्व शुद्ध होते हैं। अपने भी कुछ नहीं कर सकते। कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। बल नहीं है, वीर्य नहीं है। पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने में नहीं हैं। निर्बंछ, निर्वीय भाग्य और सयोग के फेर से छै जातियों में उत्पन्न होकर सुख और दुःख भोगते हैं। सुख और दुःख दोण (नाप) से तुछे हुए हैं। संसार में घटना, बढ़ना, उत्कर्ष, अपकर्ष नहीं होता। जैसे सुत की गोली फेंकने पर उछछती हुई गिरती है, वैसे ही पिखत और मूर्ख दौड़कर, आवागमन में पड़कर, दुःख का श्रन्त करेंगे।"

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समर्थन है। भाग्य के ही प्रभाव से जब सब प्राणी सुख-दु:खके चक्कर में पड़े रहते हैं, तब अनका श्रनुष्टित कर्म अकिंचित्कर है ही। कर्म व्यर्थ है। उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। नियति पर ही अपने को छोडकर सुख की नींद सोना जीवों का कर्तव्य है। गोशाल का यह सिद्धान्त समाज तथा व्यक्ति दोनों के श्रभ्युद्य के लिए नितान्त अनुपादेय है। इसके पालन से समाज का महान् अहित सम्पन्न होगा, यह निश्चय है।

## (४) संजय वेलिष्टिपुत्त—अनिश्चिततावाद

संजय का मत बड़ा विलचण प्रतीत होता है। ये किसी भी तत्व यथा परलोक, देवता, पुर्यापुर्य के विषय में किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं करते। इनका मत है।

"यदि आप पूछें—'क्या परलोक हैं ? श्रीर यदि मैं जानूँ कि परलोक है, तो आपको वतलाऊँ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता और मैं वैसा भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता।

१ दीघनिकाय ( अनु० ) पृ० २२।

में यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं है'। में यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं है'। परलोक नहीं है। परलोक है भी और नहीं भी। परलोक न है थीर न नहीं है। देवता (अयोनिज प्राणी) हैं, नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी। न हैं श्रीर न नहीं हैं। अच्छे बुरे काम के फल है, नहीं हैं, है भी थीर नहीं भी, न है और न नहीं है। तथागत (मुक्त पुरुष) मरने के वाद होते हैं, नहीं होते हैं। यदि मुक्ते ऐसा पूछें और में ऐसा समसूं कि मरने के वाद तथागत रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो में ऐसा आपको कहीं। में ऐसा भी नहीं कहता और मैं वैसा भी नहीं कहता।"

यहाँ परलोक, देवता, कर्म तथा मुक्तपुरुप इन माननीय विपयों की समीचा की गई है। इन चारों विपयों में समय श्रस्ति, नास्ति, श्रस्ति-नास्ति, न श्रस्ति न नास्ति—हन चार प्रकार की कोटियों का निपेध करते हैं। उत्पर का उद्धरण संजय के किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं करता। यह 'अनेकान्तवाद' प्रतीत होता है। सम्भवतः ऐसे ही आधार पर महाबीर का स्याद्वाद प्रतिष्ठित किया गया था।

#### (६) निगएठ नातपुत्त — चतुर्गामसम्बर

निगण्ड नातपुत्त (निमन्थ ज्ञानुपुत्र ) से अभिषाय जैन धर्म के अन्तिम जीवनी तीर्थकर वर्धमान महावीर से है। वीद् प्रन्थों में ये सदा इन स्रमिधान से संकेतित हैं। ये वेशाली (यसाइ, जिला मुजफ्फरपुर, विहार) में ५६६ ई० प्०. पैदा हुए थे। वेशाली गणतन्त्र राज्य था, वहीं के ज्ञानुवशी चत्रिय सरदार के ये पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का त्रिशाला। यशोदा देवी के साथ इनका विवाह होना स्वेतान्वर लोग वतलाते हैं। तोस वर्ष की अवस्था में (लगभग ५७० ई० प्०) इन्होंने यतिधर्म ग्रहण किया। १३ वर्ष की अनवरत तपस्या के खल पर इन्होंने कैवल्य ज्ञान (सर्वज्ञता) प्राप्त किया। इन्होंने मध्यदेश (कोशल—मगध) में अपने धर्म का उपदेश दिया। इनका केन्द्रस्थान

न्मगध की तत्कालीन राजधानी 'राजगृह' था। 'श्रधं मागधी' लोक भाषा के द्वारा अपने धर्म का प्रचुर प्रचार जनसाधारण में कर इन्होंने ७२ वर्ष की आयु में बुद्धनिवींगा से पहले ही कैवल्य प्राप्त किया?।

जैन अगों में तो श्रापके उपदेश हैं ही। बौद्ध निकायों में भी -इनकी शिचा का अनेक बार उल्लेख मिलता है। ये 'चतुर्याम संवरर' अर्थात् चार प्रकार के संयम को मानते ये। (१) जीव हिंसा के भय से निग्रन्थ जल के व्यवहार का संयम करता है। (२) सभी पापों का वारण करता है तथा (३) -सभी पापो के वारण करने में लगा रहता है तथा (४) पापों के वारण करने के कारण वह सदा धूतपाप ( पापरहित ) -होता है। निगण्ठ का कायिक कर्मी के ऊपर बड़ा आग्रह था। वे स्वयं तपस्या साधन में निरत थे तथा सदा इसका छपदेश देते थेरे। तप:-साधन से इन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त कर जी थी। यह उनका दावा भी था। बौद्ध ग्रन्थों में निगण्ठ की सर्वज्ञता की खूब हँसी उढ़ाई गई है। आनन्द ने एक बार कहा था कि एक शास्ता सर्वज्ञ होने का दावा करते हैं, परन्तु किसी भी सूने घरों में जाते हैं, भिन्ना तो पाते ही नहीं, उल्टे कुकुरों से शरीर नुचवाते हैं और भयानक हाथी. घोड़े श्रीर बैठ का सामना करते है। भला यह सर्वज्ञ ता किस प्रकार की ? कि वह स्त्री-पुरुषों के नाम गोत्र पूछते हैं, गाँव-नगर का नाम पूछते हैं और श्रपना रास्ता पूछते हैं४ । स्पष्टतः इसका लक्ष्य निगण्ड की सर्वज्ञता के दावे पर है।

१ जैन श्रंगों के आधार पर महावीर के जीवन वृत्तान्त के लिए द्रष्टव्य कल्याणवजय गणी रचित 'श्रमण भगवान् महावीर।'

२ दीघ-निकाय पृ० २१.।

३ मिन्सिम निकाय ११२१४ ( अनु० ५९ )

४ मञ्झिम निकाय २।३।६

इन छ तीर्थकारों में केवल निगण्ड नामपुत्त के उपदेश बच रहे। जैन सम्प्रदाय के ये ही मान्य उपदेश हैं १, परन्तु श्रन्य पॉवॉ तीर्थंकरों के मत बुद्धधर्म के उदय होते ही कालकवित हो गये। इन मतों में व्यक्ति तथा समाज की व्यवस्था न थी; इसीलिए जनता ने न तो उन्हें अपनाया, न विद्वानों ने उन्हें याद्य ठहराया। फलतः वे कई शताब्दियों में ही अपनी ऐहिक लीला का सवर्या कर श्रन्थों के ही विषय वन गये।



महावीर के सिद्धान्तों के लिए द्रष्टव्य लेखक का 'भारतीय दर्शन'
 पृ० १५४-१७८ |

# ५--बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा

भगवान् बुद्ध का कार्य नितान्त व्यवस्थित तथा दलाघनीय था। उन्होंने स्वय प्रचार कर अपने नये धर्म का शंखनाद देश भर में फूँक दिया, परन्तु उनके प्रचार का देश बहुत ही सीमित था। कोशल तथा मगध के प्रान्तों में ही भगवान् अपने धर्म का उपदेश किया करते थे। धनी मानी पुरुषों से उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। मगधनरेश बिम्बसार तथा अजातशत्रु उनके उपदेशों के अनुयायी थे। कोशलराज प्रसेनजित् को भी बौद्धधर्म में गहरी आस्था थी। वह बुद्ध का पक्का शिष्य था श्रौर उसकी भिक्त का परिचय त्रिपिटक के इस वाक्य से जग सकता है कि प्रसेनजित् विहार में प्रविष्ट होकर सिर से लेकर भगवान् के पैरों को मुख से चूमता था तथा हाथ से संवाहन करता था ( बु॰ च॰ ४४० )। कौशास्वी के राजा उदयन भी बौद्धसंघ का विशेष आदर करता था। उदयन तथा उसकी रानियाँ बौद्धसंघ को प्रचुर दान दिया करती थीं। एक बार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने श्रानन्द को ५०० चीवर दान में दिये। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने चीवरों को लेकर भानन्द क्या करेगे। परन्तु जब आनन्द ने उनका उपयोग बतला दिया, तब राजा ने उतने और भी चीवर उन्हें दान में दिये। सुनते हैं कि उदयन के रनिवास में एक बार आग छग गई थी जिसमें पाँच सौ स्त्रियों जल मरी थीं। उदान (७।६) से पता चलता है कि उसमें से बहुत ही भगवान् बुद्ध की उपासिकार्ये थीं। मगध तथा कोशल के सेठों ने भी बौद्धधर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया। श्रावस्ती के सेठ 'अनाथ पिगडक' का नाम बौद्धधर्म के इतिहास में सुवर्णाचरो में छिखने योग्य है। बुद्ध के प्रति उसकी कितनी महती श्रद्धा थी, इस बात का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन को विहार बनाने के लिए पूरी जमीन पर सोने की मुहरें विछा दी थीं।

सची बात यही है कि अर्थ के साहाय्य बिना धर्म का प्रचार हो नहीं सकता। बौद्धधर्म का इतिहास इसका प्रधान निदर्शन है।

बुद्ध ने अपने कार्य को स्थायी बनाने के लिए 'संघ' की स्थापना की थी। इसकी रचना राजनीतिक 'संघ' ( लोकतन्त्र की सभा ) के अनुसार की गई थी। शाक्य लोग गणतन्त्र के उपासक थे। बुद्ध भी प्रजातन्त्र के पचपाती थे। फलतः उन्होंने अपने 'संघ' को भी प्रजातन्त्र की शैली पर ही निर्मित किया। भिक्खुओं के पालन करने के निमित्त अनेक नियम थे और इन्हों का संकलन 'विनयपिटक' में किया गया है। बुद्ध-धर्म के तीन रत्न हैं—बुद्ध, धर्म और संघ। इन्हों तीनों का शरणापन्न व्यक्ति बौद्ध माना जाता है। सघ का परिपालन बड़े नियम के साथ किया जाता था। अपराधी भिक्षु को दगड देने का काम सघ ही करता था। सघ की इस सुज्यवस्था के कारण ही बौद्धधर्म की स्थायिता बहुत दिनों तक बनी रही।

## बौद्धधर्म की शाखायें

वौद्धधर्म की दो प्रधान शालायें हैं—(१) हीनयान तथा (२)
महायान। इन नामो का निर्देश महायानियों ने किया। अपने आपको
तो उन्होंने श्रेष्ठ वतलाकर अपने मार्ग को 'महान्' मान लिया और
प्राचीन मतावलिक्वयों को हीनयान के नाम से अभिहित किया। 'हीनयान'
से अभिप्राय पाली त्रिपिटकों के आधार पर न्यवस्थित धर्म से है जिसका
प्रचार आजकल लंका, स्याम, बरमा ग्रादि भारत से दक्षिणी देशों में है।
ये लोग अपने को 'थेरवादों' (स्थविर वादों) कहते हैं श्रीर यही नाम
प्राचीन भी है। महायानियों का प्रभुख चीन, जापान, मंगोजिया,
कोरिया आदि भारत से उत्तर के देशों में है। इन दोनों मर्तों के सैद्धानितक विभेद का सविस्तर वर्णन श्रागे किया जायगा। 'महायान' का
उदय कव हुआ ? इस प्रवन का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता।

कितपय विद्वान् अश्वघोष को महायान के सिद्धान्तों के प्रवर्तन का श्रेय प्रदान करते हैं। चीनी भाषा में अश्वघोष की 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र' नामक रचना आज भी विद्यमान है। पूर्वोक्त कथन का आधार यही प्रन्य है। परन्तु यह कथन ठीक नहीं। 'महायान-श्रद्धोत्पाद' के सिद्धान्त इतने विकितित तथा श्रोड़ महायानी हैं कि उनकी कल्पना ईस्वी के प्रथम शतक में मानना उचित नहीं। तिब्बती परम्परा में अश्वघोष सर्वत्र 'सर्वोस्तिवादी' माने गये हैं अर्थात् वे स्वयं हीनयानी थे। हीनयान समय के अनुसार अपने को बदल नहीं सका। इसीलिए 'महायान' अपने को समयानुकूल बनाकर आगे बढ़ गया। 'महायान' के ऊपर ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तों का बड़ा प्रभाव पड़ा है, विशेषतः भगवद्गीता के कर्मयोग का। यह घटना विक्रम के तृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति से मानी जा सकती है। नागार्जुन को हम महायानी दार्शनिको में आदिम मान सकते हैं, परन्तु उनसे भी पहिले महायान के समर्थक सूत्र-ग्रन्थ उपलब्ध थे।

महायान की ही विकसित शाखार्ये मन्त्रयान तथा वज्रयान हैं। इनमें मन्त्र तथा तन्त्र का सीम्राज्य है। इनका विशेष प्रचार बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम के प्रान्तों में हुआ। इन्हीं का प्रचार तिब्बत में हुआ। इस प्रकार बौद्धधर्म के इन यानों का समय निर्देश इस प्रकार मोटे तौर से किया जा सकता है।

- (१) हीनयान—विक्रमपूर्व ४००—२०० विक्रमी
- (२) महायान-२०० वि०-८०० वि०
- (३) वज्रयान ८०० वि० १२०७ वि०

# बौद्ध संगीति

विकाश इस विश्व का प्रधान नियम है। उत्पत्ति के अनन्तर कोई भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रहती। श्रंकुर विकसित होकर वृच का रूप धारण करता है। किलयाँ फूछ के रूप में विकसित होकर दर्शकों का मनोरञ्जन करती हैं। धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन पिन्स्थितियों में, श्रावश्यक सहायक सामग्री के सहारे, धर्म को विकसित होते विलम्ब नहीं लगता, धर्म का बीज श्रंकुरित होकर पञ्चवित हो उठता है। बुद्धधर्म का विकाश हुआ और बड़े मनोरञ्जक ढंग का विकाश हुआ।

विक्रमपूर्व ४३६ में जब भगवान् गौतम वुद्ध का निर्वाण सम्पन्न हुन्ना, तब धर्म के मूल सिद्धान्तों के निर्णय के लिए उनके प्रधान शिष्यों की सहायता से मगध राज्य की राजधानी राजगृह में बौद्धों सगोति की प्रथम सगीति (सम्मेलन) निष्पन्न की गई। इसमें प्रथम-सुत्त तथा विनय पिटक का रूप निर्धारण कर उन्हें छिपिबद्ध द्वितीय कर दिया गया। परन्तु इसके एक सौ वर्ष के भीतर ही विनय के कठोर नियमों को लेकर एक प्रवल विरोधी सतवाद खड़ा हो गया। इस विरोध का भड़ा ऊँचा करनेवाले विजिदेश के भिक्षु थे जो चिजपुत्तक, चिजपुत्तिक तथा वात्सीपुत्रीय के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्हों के विरोध की शान्ति के लिए वैशाली की द्वितीय सगीति ३२६ वि. पूर्व में की गई। परन्तु प्राचीन विनयों के कट्टर पचपाती भिक्षुओं के सामने इनकी दाल तनिक भी नहीं गली। इस दुदैशा में भिक्षुओं ने वैशाजी से दूर हटकर क्रीशाम्बी (प्रयाग के पास 'कोसम') में दश हजार भिक्षुओं के महासंघ के साथ अपनी संगीति श्रलग की। उसी दिन बौधसंघ में दो प्रधान भेद खड़े हो गए-(१) स्थविरवादी श्रीर (२) महासाधिक । विनय में किसी प्रकार के परिवर्तन न मानने वाले अपरि-वर्तनवादी कट्टरपन्थी भिक्षु स्थिवरवादी (पाली थेरवादी) कह्छाये । विनयों में समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनवादी संशोध क भित्तुओं की मण्डली सख्या में अधिक होने से महासंघ के कारण महासांधिक कहलायी। इतने ही पर यदि मामला रुक जाता, तो कोई विशेष बात

न होती। एक बार जब विरोधी को भाश्रय दे दिया गया, तब तो छोटी . सी छोटी बात के लिए भाग्रही भिक्षुश्रों ने अपनी जमात श्रलग कायम की। फलत: सम्प्रदायों की संख्या बढने लगी।

श्रशोक के समय ( तृतीय शतक पु० वि० ) से पहले ही १८ भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय खड़े हो गये। जोकप्रियता का यही मूल्य होता है। अब बुद्धधर्म नितान्त लोकप्रिय वन गया। फलतः उसमें तृतीय भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग शामिल होने लगे जिन्हें बुद्ध के संगीति मूळ नियमों का पाळन नितान्त क्लेशकारक प्रतीत होने खना । ये उदार थे तथा सिद्धान्तों में परिवर्तन के पचपाती थे । महाराज अशोकवर्धन को बुद्धधर्म का यह झमेला मूलधर्म के स्वरूप जानने के लिए बड़ा बखेड़ा जान पड़ा। श्रतः इन मतवादों के पारस्परिक कलह को दूर हटाने के लिए सम्राट् अशोक ने महास्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स की श्रध्यचता में पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का श्राह्वान किया। यह संगीति बुद्धधर्म के इतिहास में नितान्त महत्त्वशालिनी मानी जाती है, क्योंकि इसी संगीति के नियमानुसार सम्राट्ने बुद्धधर्म के प्रचार के लिए भारत के बाहर भी भिक्षुओं को भेजा। इसी समय से बुद्धधर्म विश्वधर्म की पदवी पाने के लिए अग्रसर हुआ।

चतुर्थ संगीति कुषाण्वंशीय महाराज किनिष्क के समय (प्रथम शताब्दी) में सम्पन्न हुई। इसके विषय में सिंहलदेशीय प्रन्थों ने मौनाव-चतुर्थ लम्बन ही कर रखा है, परन्तु संगीति हुई श्रवश्य और इसके प्रमाणभूत तिब्बती, चीन तथा मगोलियन लेखक है। किनिष्क को भी बौद्धधर्म के विषय में विरोधो मतों के श्रस्तित्व ने चक्कर में डाज दिया। उसने अपने गुरु 'पार्श्व' की सम्मति से भिन्छुओं की एक महती सभा बुलवाई। उसमें पाँच सौ भिक्षु सम्मिलित हुए थे और यह संगीति काश्मीर की राजधानी के पास कुण्डलवन विहार

में हुई थी । इसके अध्यत्त थे वसुमित्र श्रीर उपाध्यत्त थे महाकविः श्रद्भवघोष जिसे कनिष्क पाटलिपुत्र से श्रपने साथ लाये थे। समग्र भित्त् प्राय एक ही सम्प्रदाय के थे श्रीर वह सम्प्रदाय था सर्वास्तिवाद । बडे परिश्रम से इन लोगों ने बौद्धधर्म के विशिष्ट सिद्धान्तों पर अपने मत निश्चित किये, विरोधों का परिहार किया तथा त्रिविटकों पर बडी भारी ब्याख्या निखी जो 'महाविभाषा' के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी भाषा में यह अन्य आज भी अपनी अद्वितीयता का परिचय दे रहा है। सना जाता है कि संगीति की समाप्ति पर कनिष्क ने सब भाष्यों को ताम्रपट पर लिखनाया और उन्हें इस कार्य के लिए निमित विशिष्ट स्तूप के नीचे गडवा दिया। सम्भव है कि ये ग्रन्थरत आज भी काश्मीर में कहीं जमीन के नीचे गडे हों और कभी खुदाई में निकल स्रार्वे, परन्तु, अभी तक इस स्तूप का पता नहीं चलता। श्रमन्तर कनिष्क ने काश्मीर के राज्य को संघ के जिम्मे सुपुर्व कर दिया और स्वयं पेशावर छीट गया । १०० ई० के आसपास इस सगीति का समय माना जा सकता है। इन्ही सगीतियों के कारण वृद्धधर्म में सुन्यवस्था दीख पड़ती है। इनकें अभाव में तो न जाने उसकी क्या दशा हुई रहती।

## दार्शनिक विकास

बौद्धर्म तथा दर्शन के इतिहास पर यदि हम एक विहङ्गम दिष्ट ढालें, तो हमें अनेक ज्ञातन्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। विक्रम-पूर्व पष्ठ शतक से लेकर वि० पू० तृतीय शतक तक स्थविरवाद की प्रधानता उपलब्ध होती है। महाराज अशोकवर्धन के समय बौद्धधर्म को पूर्ण रूप से राजाश्रय प्राप्त हुआ। राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत धर्म ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्वव्यापी धर्म बनाने के लिए उस ने

१ मंगोलदेशीय ग्रन्थकारों के श्रनुसार यह समा काश्मीर के ही श्रन्तर्गत जालन्घर में हुई थी। स्मिथ—श्रली इण्डिया पृ० २६७ ६६।

स्रक्षान्त परिश्रम किया। इस कार्य में अशोक को पर्याप्त-सफलता भी प्राप्त हुई। अशोक ने थेरवाद को ही अपनाया श्रीर उसे ही बुद्ध का माननीय सिद्धान्त मान कर प्रचारित भी किया! विक्रम के श्रारम्भकाल तक यही स्थित रही।

विक्रम के द्वितीय शतक में कुषाण नरेश किनष्क के समय स्थिति बदलती है। स्थविरवाद के स्थान पर 'सर्वोस्तिवाद' ही माननीय सिद्धान्त के रूप में गृहीत तथा प्रचारित होने लगता है। चतुर्थं संगीति के समय से सर्वोस्तिवाद (या वैभाषिक) मत का प्रभुख देशन्यापी हो जाता है। किनष्क ने इसे अपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक भेजकर इसका विस्तार किया। चीन देश में यह सर्वोस्तिवाद इसी समय गया। स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में ही वैभाषिकों का विशाल साहित्य आज भी सुरचित है। मूलतः यह साहित्य संस्कृत में ही था, परन्तु अनाहत होने से संस्कृतमूल सर्वथा विलुस हो गया। पंचम शतक में भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त के राज्यकाल में, सर्वोस्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा। वसुबन्धु तथा स्थूलभद्र जैसे आचायों ने प्रपने नवीन पागिडत्यपूर्ण प्रन्थों से इसमें जीवनी शक्ति फूँक दी। कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह चमक बुद्धते हुए दीपक के श्रन्तिम प्रकाश के समान ही प्रतीत हुई।

विक्रम के तृतीय शतक से बौद्धदार्शनिक जगत् में हमें नई स्कृति के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। सर्वास्तिवाद के एक छोर से हटकर हम सर्व- शून्यत्ववाद के दूसरे छोर पर जा पहुँचते हैं और यह प्रस्थानमार्ग सीन्नान्तिकों के द्वारा श्राविष्कृत किया जाता है। इस शतक में हमें दो क्रान्तिकारी श्राचार्यों के दर्शन होते हैं—(१) आचार्य 'कुमारलात' का जिन्होंने बाह्य श्रर्थ की सत्ता को प्रत्यत्तगम्य न मानकर अनुमानगम्य सिद्ध किया श्रीर दूसरे (२) आचार्य नागार्जन का जिन्होंने शून्य के सिद्धान्त को तार्किक रीति से प्रतिष्ठित किया। 'कुमारलात' सीन्नान्तिक मत के

जन्मदाता हैं, तो 'नागार्जन' माध्यमिकमन (शून्यवाद) के उद्भट प्रचारक हैं। अगजी शताब्दियों में इन्हों के मत की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है। कुमारलात का सिद्धान्त भारतीय बौद्धों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट न कर सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्प्रदाय को उद्भावना की। इस शिष्य का नाम था हरिवर्मा और इस सम्प्रदाय का नाम था 'सत्यसिद्धिसम्प्रदाय'। हरिवर्मा के 'सत्यसिद्धिशास्त्र' नामक श्रन्थ का चीनी अनुवाद (कुमारजीव कृत, ४०३ ई०) ही इस सम्प्रदाय का मूल श्रन्थ है। अतः कुमारलात के क्रान्तिकारी होने में तिनक भी सन्देह नहीं। नागार्जन की कीर्ति तो दार्शनिक जगत् में एक श्रकार से अनुलनीय है। ये दार्शनिक तो थे ही, सिद्ध पुरुष भी थे। इनकी 'माध्यमिक कारिका' ने शून्यवाद को सदा के लिए दृढ़ तार्किक भित्ति पर खड़ा कर दिया। चतुर्थ—पण्ठ शतकों में इनके अनु-याययों में बड़े बड़े विद्वान आचार्य हमें मिलते हैं।

विक्रम के पञ्चम शतक में बौद्ध सिद्धान्त सर्वश्चन्यत्व के एकान्त वाद से हट कर फिर पीछे को ओर जाता है, परन्तु वह बीच में टिक कर 'विश्वान' को एकमात्र सत्ता स्वीकार कर छेता है। विश्वानवाद के उदय का यही युग है। इस सिद्धान्त की उद्मावना तो की श्राचार्य मैत्रेयन्वाथ ने, पर उसे तर्क की हद नींव पर रखा आचार्य असग श्रीर वसुवन्धु ने। वसुवन्धु के ही शिष्य आचार्य दिख्नाग थे जिन्होंने 'प्रमाण समुच्चय' जैसा प्रौढ़ प्रन्थ छिखकर बौद्ध न्याय का शिळान्यास रखा जिसे धर्मकीर्ति ने अपने 'प्रमाणवार्तिक' से मण्डित कर न्यायमन्दिर के उपर कछश रख दिया। गुप्तो का काछ ब्राह्मण-साहित्य के ही उरक्ष का युग नहीं है, प्रत्युत बौद्ध-दर्शन को महती तथा चतुरस्र उन्नति का भी सुवर्ण युग है। पञ्चम शतक से लेकर अध्यम शतक तक शून्यवाद तथा विश्वानवाद की उन्नति समान रूप से होती रही, पर शून्यवाद के सिद्धान्त को जनप्रिय तथा साधारणतया बोधगम्य न होने के कारण

विज्ञानवाद ने श्रपना विशेष उरकर्ष सम्पादन कर लिया। हर्षवर्धन के समय हमें नालन्दा विश्वविद्यालय में विज्ञानवाद का प्रकर्ष उपलब्ध होता है। धर्मकीर्ति हर्षकाल की ही विभूति थे। धर्मपाल नालन्दा विहार के अध्यत्त पद पर प्रतिष्ठित होकर श्रून्यवाद तथा विज्ञानवाद दोनों मतों के प्रचार साधन में संलग्न थे।

विक्रम के अष्टम शतक में हम नालन्दा को ही बौद्ध दर्शन के केन्द्र रूप में पाते हैं। यहीं के आचार्यों के पास धर्म की शिक्षा छेने के छिए हम चीनी परिवाजकों को आते हुए पाते है। ८००—१२०० ई० तक अर्थात् चार सौ वर्षों के इतिहास के जिए हमें नालन्दा तथा विक्रम शिला के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा। महायान का तान्त्रिक वज्रयान के रूप में परिवर्तन तथा विकास श्रीपर्वत (दिषण भारत) के पास ही सम्पन्न हुआ, पर उसका प्रचार पूर्वी भारत के विहारों के ही आचार्यों के द्वारा किया गया। तिब्बत में बौद्धधर्म का प्रवेश इसी काल में हुआ। नालन्दा के ही वृद्ध आचार्य पद्मसंभव तथा शान्त रिचत में तिब्वत के राजा थि-स्त्राङ्दे स्तान ( ७४३ ई० — ७८६ ई० ) के निमन्त्रण पर वहाँ जाना स्त्रीकार किया, अश्रान्त परिश्रम कर उन्होने तिन्वत में बौद्धधर्म को प्रतिष्ठित किया। वज्रयान के प्रसिद्ध =४ सिद्धों का आविभीव इन्हीं चार सौ बर्षों के भीतर हुआ। इस प्रकार कुछ ब्राह्मणों के उत्पीडन से श्रीर कुछ श्रपनी उदार नीति, विमल उप-देश तथा विश्वजनीन सन्देश के कारण बौद्धधर्म भारत के बाहर फैला, पूर्वी देशों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा लिया और आज यह संसार भरमें सबसे अधिकसंख्यक मानवों का धर्म है। जगत् के इतिहास में इसका सांस्कृतिक मूल्य अनुपम है। इसने अन्धविश्वासियों को श्रद्धालु बनाया, ज्ञान तथा धर्म का प्रकाश देकर करोडों व्यक्तियों का इसने उद्धार का मार्ग वतलाया । सदाचार के अवलम्बन से मानव अपनी ही शक्ति से निर्वाण पा सकता है, यही बौद्धधर्म का भेरीनिनाद है।

# पञ्चम परिच्छेद

## बुद्ध की धार्मिक शिक्षा

बुद्ध के व्यक्तित्व की परीचा करने पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि वे पूर्णतः बुद्धिवादी थे। इसका प्रधान कारण उस समय का करुपना-प्रधान वातावरण था। वे किसी भी तथ्य की बुद्धिवाद विश्वास की कची नींव पर रखना नहीं चाहते थे, प्रत्युत तर्कृष्टुद्धि की कसौटी पर सब तत्त्वों को कसना उनकी शिला का प्रधान **उद्देश्य था । उन्होंने कालामों से उपदेश देते समय स्फुट शन्दों में** कहा था कि किसी तथ्य को इसिलए मत मानों कि यह परम्परा से चला भाता है, अथवा यह प्राचीन काल में कहा गया था, अथवा यह धर्मग्रन्थ में कहा गया है, अथवा इसका उपदेश गुरु तापस है, अथवा किसी वाद के लिए उसका प्रहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी भी तथ्य को यहण मत करो, प्रत्युत इस कारण से महण करो कि वे धर्म कुशल ( शुभपद ) हैं तथा वे धर्म अनवद्य-अनिन्दनीय हैं, तथा ग्रह्ण करने पर उनका फल सुखद तथा हितपद होगा (श्रंगुत्तर निकाय)। मगवान् बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष सोने को आग में गर्म करते हैं, उसे काटते हैं तथा कसौटी पर कसते हैं, इतनी परीचाओं से यदि वह खरा उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते हैं। ठीक इसी तरह 'ये मेरे वचन हैं, श्रतः मान्य हैं' इस इप्टि से इन्हें कभी न प्रहण करो। उनकी स्वयं परीचा करो और खरी परीचा के बाद उसे मानो तथा उसके श्रनुसार आचरण करो-

> तापाच्छेदाच्च निकपात् सुवर्णिमिव पण्डितः। परीक्ष्य भिद्मवो श्राह्यं मद्वचो न तु गौरवात् ।।

१ ज्ञानसार-समुच्चय (३१।वाँ श्लोक)। 'ज्ञानसार-समुख्चय'

बुद्ध ने तस्वानुसन्धान के प्रति अपने भावों को स्पष्टतः अभिन्यक्त किया है — बोधिसस्वकी 'युक्तिशरण' होना चाहिए (अर्थात् युक्ति की सहायता से तथ्य का निर्णय करना चाहिए), 'पुद्गल-शरण' न होना चाहिए— किसी भी पुरुष का आश्रय लेकर तथ्य को न ग्रहण करना चाहिए चाहे चह तथ्य स्थिवर के द्वारा, तथागत के द्वारा, या संघ के द्वारा निर्णीत किया गया हो। युक्तिशरण होन से वह तस्वार्थ से विचलित नहीं होता और न वह दूसरों के विश्वास पर चलता है।

युक्तिवादी होने के श्रितिरक्त बुद्ध नितान्त व्यावहारिक थे। केवल शुक्क तर्क के द्वारा दुरूह तस्वों की व्याख्या करना उनका उद्देश्य नहीं व्यावहारिथा। आध्यात्मिकता की बाद उनके युग में बहुत ही अधिक थी। इन मतों के अनुयायी तथ्यों के विषय में कता नाना प्रकार की उद्घरटांग युक्तियों का प्रदर्शन कर श्रपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठे थे, परन्तु बुद्ध के लिए यह आचरण नितान्त श्रनुचित था। जिस प्रकार वैद्य रोगी को आवश्यकता के अनुसार निदान और श्रीषध बतला देता है, उसी प्रकार भवरोग के रोगी प्राणियों के लिए बुद्ध ने आवश्यक वस्तुएँ बतला दी थीं। अना-

श्रार्यदेव की रचना माना जाता है, परन्तु अभी तक इसका मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं है। तिब्बती भाषा में अनुवाद है जिसे भारत के उपाध्याय कृष्णरव तथा तिब्बत के भिन्नु धर्मप्रज्ञ ने भिलकर संस्कृत से भाषान्तरित किया था। इस ग्रन्थ मे केवल ३८ कारिकायें हैं जिनमे कुछ सुभाषित संग्रह में उद्धृत हैं। उपर्श्वक्त कारिका तत्त्वसमासपंजिका (पृ० १२, ८०८ में) उद्धृत की गई है। हरिभद्र ने उपदेष्टा के प्रति ऐसा ही भाव श्रभिव्यक्त किया है:—

> पद्मपातो न नो वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । युक्तिमद् वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

वश्यक वस्तु के विषय में बारम्बार प्रश्न किये जाने पर भी वे सर्वधा मीन हो जाते थे। व्यर्थ की बातों की मीमांसा करने की अपेचा मौना-वलम्बन श्रेयस्कर है। जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन 'अति-प्रश्नों' के विषय में प्रश्न कर बैठता था, तब बुद्ध मौन हो जाया करते थे। यह जगत् नित्य है या श्रानित्य ? यह लोक सान्त है या श्रानत ? जीव तथा शरीर एक हैं या भिज ? आदि प्रश्न इसी कोटि के थे। इन प्रश्नों को वे अव्याकृत (अनिर्वचनीय) कहा करते थे। आशय है कि इन प्रश्नों की मीमांसा नहीं हो सकती।

श्रावस्ती के जेतवन में विहार के अवसर पर माजुक्यपुत्र ने बुद्ध से लोक के शाक्वत-अशाक्वत, अन्तवान्-अनन्त होने तथा जीव-देहकी भिन्नता अभिन्नता के विषय में दस मेगडक प्रकृतों को पूछा था। परन्तु बुद्ध ने 'अञ्चाकृत' वतला कर उसकी प्रकृत जिज्ञासा शान्त की । इसी प्रकार पोद्धपाद परिवाजक ने जब ऐसे ही प्रश्न किए, तब बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय व्यक्त किया—'न यह अर्थयुक्त है, न धर्मयुक्त, न आदि-व्रह्मचर्य के लिए अपयुक्त, न निर्वेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध (क्लेश-नाश) के लिए, न उपशम के लिए, न अभिज्ञा के लिए, न संवोधि (परमार्थ शान) के लिए और न निर्वाण के लिए है। इसीलिए मैंने इसे अञ्चाकृत कहा है तथा मैने ज्याकृत किया है दुःख को, दुःख के हेतु को, दुःख के निरोध को तथा दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपत् (मार्ग) कोर। इस विषय को स्पष्ट रखने के लिए उन्होंने बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित किये हैं। उनका कहना था—भिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को विषसे

१ द्रप्टन्य चूलमालुंक्यसुत्त (६३), मिन्झिम निकाय (अनु०) पृ० २५१—४३

२ दृष्टन्य पोद्यपादसुत्त ( १।६ ), दोघनिकाय पृ० ७१ ।

बुझा हुआ तीर लगा हो। उसके बन्धु बान्धव उसे तीर निकालने वाले वेद्य के पास ले जॉय। लेकिन वह कहे कि मैं तब तक तीर न निकल- वार्जुगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस छादमी ने मुक्ते तीर मारा है, वह जित्रय है, ब्राह्मण हैं, वैश्वय है, या शूद्ध है; जब तक यह न जान लूँ कि तीर मारनेवाले का श्रमुक नाम है, अमुक गोत्र है; अथवा वह लम्बा है, बड़ा है, छोटा है या मझले कद का है, तो हे भित्तुओं, उस आदमी को इसका पता लगेगा ही नहीं और वह योंही मर जायेगा? । आशय है कि विषदिग्ध बाण से विद्ध व्यक्ति के लिए तीर मारने वाले पुरुष के रंग-रूप, नाम गोत्र, आदि की जानकारी के लिए आग्रह करना तथा बिना इन्हें जाने अपनी दवा कराने से विमुख होना जिस तरह परले दर्जें की मूर्खता है, उसी तरह भव-रोग के रोगियों की दशा है। रोग के कारण वे बेचैन हैं, उन्हें उसकी विकित्सा करनी चाहिए, भव-रोग के विषय में अनर्थक बातों का उधेड़बुन करना उनके जिए नितान्त अनावश्यक है।

काध्यात्मिक विषयों में बुद्ध के मौनावलम्बन का क्या रहस्य है ? इसका कारण ऊपर बतलाया गया है कि ये विषय अन्याकृत हैं—शब्दतः इनका विवरण नहीं हो सकता। बौद्ध अन्थों के अनुशीलन से इसके अन्य कारण भी बतलाये जा सकते हैं। बुद्धधर्म मध्यम प्रतिपदा—मध्यम मार्ग—का प्रतिनिधि है, वह दो अन्तों को छोडकर मध्य मार्ग पर चलना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रश्नों का उत्तर यदि सत्तात्मक दिया जाय, तो यह होगा शाइवतवाद (आत्मा को नित्य मानने वाले व्यक्तियों का मत) और यदि निपेधात्मक दिया जाय, र तो यह होगा उच्छेदवाद

१ दीघनिकाय पृ० २८।

२ अस्तीति शादवतग्राहो नास्तीत्यु च्छेददर्शनम् । तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचन्न्याः ॥

<sup>--</sup>माध्यमिक कारिका १४।१०

(भारमा को नदवर मानने वालों का मत)। बुद्ध को दोनों ही मत भमान्य हैं १। ऐसी दशा में उत्तर देने से असत्य का ही प्रतिपादन होता। यही समझकर बुद्ध ने अतिप्रश्नों के उत्तर के अवसर पर मौन अहण किया होगा, यह करूपना अनुचित नहीं प्रतीत होती।

धाष्यात्मक तत्त्वों को लेकर प्राचीन विद्वानों ने बड़ी मीमांसा की है। सन्हों के विषय में बुद्ध का मौन होना कम आश्चर्य की घटना नहीं है। धामिक जगत् में यह एक अचरजमरी बात है। इसकी बुद्ध के मीर्मासा श्राधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने मौनावल-ढंग से भिन्न रूप से की है। प्रश्न यह है कि विया बुद्ध ने म्बन का इन तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त ही न किया था? क्या वे इन कारण विषयों से नितान्त अनिमज्ञ थे ? अथवा यदि वे अभिज्ञ थे, तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मीनभाव का आश्रय वयों किया ? मोधिनृक्ष के नीचे तीव समाधि लगाने पर बुद्ध को सम्यक् सबोधि प्राप्त हुई थी। अतः उनके हृदय में इन आवश्यक विषयों का अज्ञान बना हुमा था, यह मानना विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होता। बुद्ध निःस्प्रह प्ररूप थे। उन्होंने जान बृह्मकर शिष्यों को श्राक्तप्ट करने के लिए अनजाने तत्त्वों का उपदेश दिया, इसे कोह भी विचारशील पुरुष मानने के छिए तैयार नहीं हो सकता। मरते समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य श्रानन्द से स्पष्टतः स्वीकार किया था कि उन्होंने आन्तर तत्व तथा बाह्य तत्त्वों में बिना अन्तर किये ( अनन्तरं अ**वाहिरं** करवा ) ही सत्य का उपदेश दिया है। अपने शिष्यों से उन्होंने सत्य के विषय में कोई बात छिपा नहीं रखी है। भतः उनके उत्पर अज्ञान या जान-वृक्षकर किसी बात को छिपा रखने का दोप लगाना सरासर मिण्या है।

१ शार्वतोच्छेदनिर्मुक्तं तत्त्वं सौगतसम्मतम् ॥

### प्रश्न के चार प्रकार

बुद्ध के मौनावलम्बन की मीमांसा मिलिन्द प्रश्न में बड़े सुन्दर ढंग से की गई है। मिलिन्द को भी ऐसा ही सन्देह था जैसा हमने ऊपर निर्देश किया है। इसके उत्तर में नागसेन का कहना था—महाराज, भगवान् ने यथार्थ में भानन्द से कहा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाये धर्मी-पदेश करते हैं श्रीर यह भी सच है कि मालुंक्यपुत्र के प्रश्न पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। किन्तु न तो यह अज्ञान के वश था और न छिपाने की इच्छा के कारण था। प्रश्न चार प्रकार के होते हैं:—

- (१) एकांशव्याकरण्यि (जिनका उत्तर सीधे तौर से दिया जा सकता है) जैसे "क्या प्राणी जो उत्पन्न हुन्ना है मरेगा?" उत्तर—हाँ।
- (२) विभन्य-च्याकरणीय (जिनका उत्तर विभक्त करके दिया जाता है) जैसे—'क्या मृत्यु के श्रनन्तर प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है'? अत्तर—क्लेश से विमुक्त प्राणी जन्म नहीं लेता और क्लेशयुक्त प्राणी जन्म लेता है।
- (३) प्रतिपृच्छावयाकरणीय (जिनका उत्तर एक दूसरा प्रकन पूछकर दिया जाता है)। जैसे—'क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है ?' इस पर पूछना पड़ेगा कि किसके सम्बन्ध में ? यदि प्रशुओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न है तो मनुष्य उनसे उत्तम है, यदि देवताओं के सम्बन्ध में यह प्रकन है तो वह उनसे अधम है।
- (४) स्थापनीय—वे प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें विरक्तल छोड़ देने से ही दिया जाता है। जैसे क्या पन्च स्कन्ध तथा जीवित प्राणी (सन्व) एकही हैं। इस प्रश्न को छोड़ देने में ही इसका उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि खुद्ध धर्म के अनुसार कोई सन्व नहीं है। मालुंक्य-पुत्र के प्रश्न इसी चतुर्थ कोटि के थे। इसीलिए भगवान् बुद्ध ने उनका

उत्तर शब्दतः नहीं दिया, प्रत्युत मौन का आयश्रण करके ही दिया । वेद का मौनावलम्बन

अनत्तरतत्व के विषय में ,वैदिक ऋषियों ने जिस मौन मार्ग का अव-छरवन किया था, तथागत ने उसी का अनुगमन किया। जगत् तथा इसके मूल कारण के स्वरूप का निर्णय करना इतना दुरूह है कि उनके विषय में वैदिक ऋषियों ने मौनावम्बन ही श्रेयस्कर वतलाया है। 'केन उपनिषद' ने निर्विशेष ब्रह्म के विषय में स्पष्ट कहा है कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, परन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही ब्रह्म जानो। जिस देशकाल से अविन्छन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है (११४),। उस निर्विशेष ब्रह्म तक नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार इस ब्रह्म का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते। वह विदित वस्तु से अन्य है तथा अविदित से परे है, ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया थार। तैत्तिरोय उप०

९ मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी श्रनु॰ पृ॰ १७८—१८०)। इन चार प्रश्नों का निर्देश अभिधर्मकोश तथा लकावतारसत्र मे इस प्रकार है— एकाशेन विभागेन पुच्छातः स्थापनीयतः। व्याकृत मरणोश्यत्ती विशिष्टात्मान्यतादिवत्॥

--अभि० कोश ५।२२

चतुर्विघ व्याकरण्मेकाशं परिष्टच्छनम् विभज्य स्थापनीयं च तीर्थवादिनवारणम् ॥ — ल० सू० २ । १७३-२ न तत्र चतुर्गच्छिति, न वाग्गच्छिति, नो मनो, न विद्यो,न विजा-नीमो यथैतदनुशिष्यात् ।

अन्यदेव तद् विदितादथो स्रविदितादि । इति शुश्रुम पूर्वेषा ये नस्तद् व्याचचित्तरे । केन १।३

(२।४।१) का स्पष्ट कथन है कि मन के साथ वचन वहाँ जाकर लौट आते हैं, वही वह परमतत्त्व है (यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ) बृहदारण्यक में उस परमतत्त्व के लिए नेति, नेति (यह नहीं, यह नहीं) का प्रयोग उपलब्ध होता है। आचार्य शंकर ने शांकरमाध्य (३।२।१७) में 'वाष्कलि' ऋषि के विषय में एक प्राचीन उक्ति उद्भृत की है। वाष्कलि ऋषि बाध्व ऋषि के पास ब्रह्म के व्याख्यान के निमित्त गए। ब्रह्म के विषय में पूछा। इस पर बाध्व बिल्कुल मौन रहे। दूसरी बार पूछा, फिर भो वही मौनभाव। तीसरी वार पूछा, फिर भो वही मौनभाव। तीसरी वार पूछा, फिर भो वही मौनभाव। तीसरी वार पूछा, फिर भो वही मौनभुद्रा। इस बार बाध्व ने कहा कि में बार-बार आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ? आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यह आत्मा उपशान्त है१। शब्दतः उसकी ब्याख्या हो ही नहीं सकती। तृष्णीभाव के द्वारा सस्य की व्याख्या का रहस्य आचार्य शंकर के इस प्रसिद्ध पद्य में भी हमें उपलब्ध होता है—

चित्र वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्नसंशयाः॥

—दिचणामूर्तिस्तोत्र

श्राश्चर्य की बात है कि वटवृत्त के नीचे शिष्य बृद्ध है तथा गुरु का न्याख्यान मीन है श्रीर शिष्य का संशय छिन्न हो गया है!

#### अनक्षर तत्त्व

बौद्ध श्रन्थों में इसी प्रकार के विचार अनेकन्न उपलब्ध होते हैं।
महायानविंशक (इलोक १) में नागार्जन ने परमतत्त्व को 'वाचाऽवाच्यम्'
'वचन के द्वारा अकथनीय' कहा है। बोधिचर्यावतार (ए० ३६५) ने
बुद्धप्रतिपादित धर्म को अनचर (अचरो के द्वारा अपृतिपाद्य) बतलाया

१ बूमः खल त्वं तु न विजानासि । उपशान्तोऽयमात्मा

<sup>--</sup>शां० मा० ३।२।१७

है—अनम्बरधर्म का श्रवण कैसे हो सकता है ? उसका उपदेश कैसे हो सकता है ? उस अनम्बर के उत्पर अनेक धर्मों का समारोप करके ही उसका श्रवण तथा उपदेश छोक में किया जाता है । १

अनत्त्रस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का। श्रुयते देश्यते चापि समारोपादनत्त्रः॥

इसी प्रकार लंकावतार सूत्र ( पृ० १४३-१४४ ) में श्रनेक प्रमाणों से सिद्ध किया है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया। अवचन बुद्धवचनम्। जिस रात्रि में वे पैदा हुए श्रीर जिस दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया इन दोनों के बीच में उन्होंने किसी उपदेश का प्रकाशन नहीं किया। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी मार्ग से नगर में प्रवेश कर वहाँ की विचित्रता देखता है वह मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं होता, प्रस्युत वह पूर्व से ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार बुद्ध का मार्ग पूर्वनिमित है, उनके द्वारा उद्घावित नहीं होता। बुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य 'मूतता' अथवा 'तथता' ( सत्यता ) है जो सदा विद्यमान रहता है र ।

आचार्य नागार्जुन ने अपने 'निरुपमस्तव' में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति

यस्या च राज्यां घिगमो यस्या च परिनिर्वृतः । एतस्मिन्नृतरे नास्ति मया किञ्चत् प्रकाशितम् ॥

१ वेदान्त का भी यही कथन है कि ब्रह्म स्वयं निष्प्रपन्च है परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद के द्वारा उसका प्रपञ्चन (व्याख्यान) किया जाता है। इन दोनों का सहारा लिए विना उसका व्याख्यान ही नहीं हो सकता। श्रध्यारोपापवादाम्या निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते॥

२ एवमेव महामते यन्मया तैश्च तथागतैरिधगतं हिथतैवैषा धर्मता धर्मिस्यतिता, धर्मिनयामता, तथता, भूतता, सत्यता ।

<sup>---</sup>लंकावतार पृ० १४४

की है—हे विभो, आपने एक भी अहर का उचारण नहीं किया है, परन्तु श्रापने विनेय जनों को धर्म की वर्षा कर सन्तुष्ट कर दिया है—
नोदाहृतं त्वया किञ्चिदेकमप्यत्तरं विभो ।
कर्त्नश्च विनेयजनो धर्मवर्षेण तर्षितः १ ॥ ७॥

आर्थ असंग ने 'महायान सूत्रालंकार' (१२१२) में कहा है कि भग-वान् बुद्ध ने किसी भी धर्म की देशना नहीं की। धर्म तो प्रत्यात्मवेद्य है—प्रत्येक प्राणी के अनुभव की वस्तु है। परन्तु युक्त-उचित रूप से विदित धर्मों के द्वारा समस्त जनता को बुद्धने अपनी ओर श्राकृष्ट किया है:—

> धर्मों नैव च देशितो भगवता प्रस्थात्मवेद्यो यतः। आकृष्टा जनता च युक्तविहितैर्धर्मैः स्वकी धर्मैताम्॥

इसी कारण माध्यमिकमत के उत्कृष्ट व्याख्याता भाचार्य चनद्रकीति। ने बड़े संक्षेप में तत्त्व की बात कही है कि आर्थी के लिए परमार्थ मौन-रूप है। परमार्थों हि आर्थाणां तूष्णींमावः (माध्यमिक वृत्ति प्र०१६)। लंकावतार का कहना है—न मौनैः तथागतैर्भाषतम्। मौना हि भगवन्तः तथागताः। तथागत (बुद्ध) सदा मौन थे। उन्होंने किसी बात का कथन नहीं किया।

इन सब कथनों के अनुशीलन से किसी भी आछोचक को यह प्रतीत हो सकता है कि बुद्ध का किन्ही आध्यात्मिक तत्त्वों के व्याख्यान में मौनावलम्बन उनके अज्ञान का सूचक नहीं है और न ज्ञात वस्तु के अप्रकटित रखने का भाव है, प्रत्युत परमार्थ के 'अनक्षर' होने के कारण उनका त्र्णों भाव नितान्त युक्तियुक्त है। इस विषय में उन्होंने प्राचीन ऋषियों के दृष्टान्त तथा परम्परा को ही श्रंगीकृत किया है।

१ अद्वयवज्र ने तत्त्वरत्नावली में इसे उद्भृत किया है। द्रष्टव्य अद्वयवज्र संग्रह पृ० २२ (बड़ोदा)

# षष्ठ परिच्छेद

## श्रार्थ सत्य

कर्तंच्यशास्त्र की दृष्टि से बुद्ध ने चार सस्यों का पता स्नगाया है। इन्हीं सत्यों के सम्यक्ज्ञान के कारण उन्हें संबोधि प्राप्त हुई । इन सत्यों का नाम 'आर्य सत्य' है अर्थात् वह सत्य जिन्हें श्रार्थ ( श्रहेत् ) छोग ही भलीभाँति जान सकते हैं। सत्यों की संख्या अनन्त है, परन्तु अस्यधिक महत्त्वशाली होने के कारण ये सत्य सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चन्द्रकीर्ति के कथनानुसार इन सत्यों को 'भार्य' कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य जन-विद्वज्जन ही इन सस्यों के तह तक पहुँच सकते हैं। पामरजन जीते हैं, भरते हैं तथा दुःखमय जगत् का प्रतिचग श्रनुभव भी करते हैं, परन्त इन सत्यों को खोज निकालने में वे कथमपि समर्थ नहीं होते। ऊनका होरा हथेली पर रखने से किसी मी तरह की तकलीफ नहीं पैदा करता, परन्तु आँख में पड़ते ही पीडा उरपन्न करता है। पामर जन हथेली के समान हैं तथा श्रार्यंजन ऑख की तरह हैं १। आर्यों के हृदयमें ही इन दु:खों से आघात पहुँचता है, परन्तु साधारणजन रात दिन उन्हीं में पचते मरते हैं, परन्तु फिर भी उनके हृदय में इनके रहस्य समझने की योग्यता नहीं होती।

#### . श्रार्थ सत्य चार हैं—

(१) दु:खम्— इस संसार का जीवन दु ख से परिपूर्ण है।

१ ऊर्णापच्च यथैन हि करतलसंस्थं न विद्यते पुंभिः। अच्चिगतं तु तदेन हि जनयत्यरितं च पीडा च ॥ करतलसद्यो बालो न वेत्ति सस्कारदुःखतापच्म । अच्चिसद्यास्तु विद्वान् तेनैवोद्देजते गादम्॥ माध्यमिक कारिका वृत्ति पृ० ४७६

- (२) समुदय:-इस दुःखं का कारण विद्यमान है।
- (३) निरोध:-इस दुःख से वास्तविक मुक्ति मिलती है।
- ( ४ ) निरोधगामिनी प्रतिपद्—दुःखों के नाश (निरोध) के छिए वस्तुतः मार्ग (प्रतिपद् ) है जिसके अवलम्बन करने से जीव संसार में विद्यमान दुःख का सर्वथा तथा सर्वदा निरोध कर सकता है। कहा जाता है कि भगवान् बुद्ध ने इन सत्यों का आविष्कार किया, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इन तथ्यों का उद्धाटन बहुत पहले ही भारतीय आध्यास्मिक वेताओं ने कर दिया था। व्यास १ तथा विज्ञानभिन् २ का स्पस्ट कथन है कि श्रध्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र के समान चतुन्यू है। जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु (कारण), आरोग्य (रोग का नाश ) तथा भैपज्य (रोग को दूर करने की दवा) है, उसी भाँति दरीनशास्त्र में संसार ( दुःख ), संसारहेतु ( दुःख का कारण ), मोच ( दु:ख का नाश ) तथा मोचोपाय, ये चार सत्य माने जाते हैं। जिस प्रकार वैद्य अपनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी भी उपाय वतलाकर संसार के दुःख का नाश कर देता है। वैद्यक शास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध महाभिपक्-वैद्यराज - वतलाये गये हैं। बौद्ध साहित्य में अनेक सूत्रप्रन्थ हैं जिनमें बुद्ध को इसी अभिधान से संकेत किया है ३।

-व्यासमाध्य राश्य

१ यथा चिकित्साशास्त्र चतुन्यू हं — रोगो, रोगहेतुः, आरोग्यं, मैषज्य-मिति। एवमिदमपि शास्त्र चतुन्यू हम् — -तद् यथा संसारः संसारहेतुः मोच्चो मोच्चोपाय इति।

२ सांख्य प्रवचनभाष्य ५०६।

३ 'भैषज्यं गुरु' नामक बुद्ध की उपासना चीन तथा जापान में सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस उपासना का प्रतिपादक सूत्र है 'भैषज्यगुरु

### (क) दुःख

संसार का दिन प्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः बतलाता है कि यहाँ सर्वत्र दुःख का राज्य है। जिधर दृष्टि डाजिए, उधर ही दुःख दिखलाई पदता है। इस बात का अपलाप कथमपि नहीं हो सकता। दुःख की ज्याख्या करते समय तथागत का कथन है —

इदं रवो पन भिक्खवे दुक्खं अरिय सन्नं। जाति पि दुक्खा, जरापि दुक्खा मरणाम्पि दुक्खं, सोक-परिदेव दोमनस्सुपायासापि दुक्खा, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि पिष्पयोगो दुक्खो, यम्पिन्छं न स्नमिति तम्पि दुक्खं, संस्थितेन पञ्चूपादानक्खन्धापि दुक्खा ॥

है भित्तुगण, दुःख प्रथम भार्यसस्य है। जन्म भी दुःख है। वृद्धा-वस्था भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिदेवना, दौर्मनस्य ( उदासीनता ) उपायास ( श्रायास, हैरानी ) सब दुःख है। अप्रिय वस्तु के साथ समन्त्रम दुःख है। प्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। ईप्सित वस्तु का न भिलना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राग के द्वारा उल्पन्न पाँचो स्कन्ध ( रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान) भी दुःख हैं। भाशय है कि जगत् के प्रयेक कार्य, प्रत्येक घटना में दुःख की सत्ता बनी हुई है। प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को ध्यपने जीवन का प्रधान उद्ध्य मान कर नितान्त श्रानन्दमग्न रहती है, उस प्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवश्यम्भावी है। जिस दृज्य के लिए मानवमात्र हतना परिश्रम करता है, उसकी भी प्राष्टि नितान्त कष्टकारक है। अर्थ के उपार्जन में दुःख, रन्त्या में दुःख तथा

वैदूर्यं प्रभराज सूत्र', जिसका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध होतां है। इसमे बुद्ध के १२ प्रणिधान' ( व्रत ) का तथा धारिणी का वर्णन है। सौभाग्यवश इसका मूळ संस्कृत भी अभी प्रकाशित हुआ है। द्रष्टव्य Dutt—Gilgit Mss. Vol. I, 1940, Calcutta.

मयय में भी दुःख है, तब अर्थको सुखकारक कैसे कहा जाय ? धरमपद का वथन नितान्त युक्तियुक्त है कि यह संसार जलते हुए घर के समान है, तब इसमें हँसी क्या हो सकती है ? और आनन्द कौन सा अनाया जाय ?

को नु हासो निमानन्दो निच्चं पजलिते सति।

'( घम्मपद गाथा १४६ )

यह संसार मव-हवाला से प्रदीह भवन के समान है, परन्तु मूट जन इस स्वरूप को न जानकर ही तरह तरह के भोग विलास की सामग्री एकत्र करते हैं, परन्तु इससे क्या होता है ? देखते देखते बालू की भीत के समान विशाल सौक्य का प्रासाद पृथ्वी पर छोटने जगता है, उसके कण-कण छिन्न भिन्न होकर विखर जाते हैं। परिश्रम तथा प्रयास से तैयार की गई मोग-सामग्री सुख न पैदाकर दुःख ही पैदा करती है। खतः इस संसार में प्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता है। साधारण जन इसे प्रतिदिन अनुभव करते हैं, परन्तु उससे उद्दिग्न नहीं होते। साधारण घटना सममकर उसके आगे अपना सिर मुका देते हैं, परन्तु बुद्ध का अनुभव नितान्त सच्या है—उनका उद्देग वास्तविक है। महर्षि पतःनील ने स्पष्ट कहा है—दुःखमेव सर्व विवेकनः (योगस्त्र २।१५) विवेकी पुरुष की इष्टि में यह समग्र संसार ही दुःख है। बुद्ध की भी यही इष्टि थी।

(ख) दुःखसमुद्य

द्वितीय भार्य सत्य है—दुःखसमुद्य। समुद्य का भर्थ है—कारण। भतः दूसरा सत्य है—दुःख का कारण। बिना कारण के कार्य उत्पन्न महीं होता। कार्य-कारण का नियम श्रन्छेश है। जब दुःख कार्य है, तब हसका कारण भी अवश्य ही होगा। दुःख का हेतु है—नृष्णा। भगवान् उद के शन्दों में।—

१ — मज्जिमनिकाय — महाहत्यिपदोपमसुत्त ।

"हद खो पन भिक्तवे दुक्लसमुद्रयं श्रित्यसच्चं । योयं तण्हा पोनव्भविका निन्द्रागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयमीदं कामतण्हा, भवतण्हा विभवतण्हा" ।

हे भित्तुगण, दुःखसमुदय दूसरा आर्यसत्य है। दुःख का वास्तव हेतु नृष्णा है जो बारबार प्राणियों को उत्पन्न करती है (पौनर्भविका), विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का श्रमिनन्दन करनेवाली है। यह नृष्णा तीन प्रकार की है—कामनृष्णा, भवनृष्णा तथा विभवनृष्णा। संस्रेप में दुःख-समुदय का यही स्वरूप है।

दुःख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा-प्यास-विषयों की प्यास! यदि विषयों के पाने की प्यास हमारे हृदय में न हो, तो हम इस संसार में न पड़े और न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बड़ा बन्धन है जो हमें संसार तथा संसार के जीवों से बाँचे हुए है। ''धोर विद्वान् पुरुष छोहे, ककड़ी तथा रस्सी के बन्धन को हृद नहीं मानते। वस्तुतः हृद बन्धन है—सारवान् पदार्थों में रक्त होना या मिया, कुण्डल, पुत्र तथा खो में इच्छा का होना''। धम्मपद का यह कथन १ बिलकुल ठीक है। मकड़ी जिस प्रकार अपने ही जाल जुनती है और श्रवने ही उसी में बँधो रहती है। संसार के जीवों को दशा ठीक ऐसो ही हैर। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इन्हीं राग के बन्धन में, जो उनके ही उत्पन्न किये हुए हैं, अपने का बाँध कर दिनरात बन्धन

१ न तं दल बन्धनमाहु धोरा । यदायस दारुजं पब्बज च । सारत्तरत्ता मणिकुडलेसु, पुत्तसु दारेसु च या अपेक्ला ॥ —धम्मपद, ३४५ गाया।

२ ये रागरता नु पतित सोत, सय कत मक्कटका व जालं। — घम्मपद ३४७ गाथा।

का कष्ट उठाते हैं । यह तृष्णा तोन प्रकार की ऊपर बतलाई गई है—

- (१) कामतृष्मा—जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना करती है।
- (२) भवतृष्णा—भव = सप्तार या जन्म । इस संसार की सत्ता पनाये रखने वाली तृष्णा । इस संसार की स्थित के कारण हमीं हैं। हमारी तृष्णा ही इस संसार को उत्पन्न किये हुए हैं । संसार के रहने पर ही हमारी सुखवासना चिरतार्थ होती है। अतः इस संसार की तृष्णा भी तृष्णा का ही एक प्रकार है।
- (३) विभव तृष्णा—'विभव' का अर्थ है उच्छेद, संसार का नाश । संसार के नाश की इच्छा उसी प्रकार दु:ख उत्पन्न करती है, जिस प्रकार उसके शाक्वत होने की अभिलाषा । जो लोग संसार को नाशवान् समझते हैं, वे चार्वाक्रपन्थ के पिथक बनकर ऋग लेकर भी घृत पीते हैं । जीवन को सुखमय बनाना हो उनका उद्देश्य होता है । चे इस चिन्ता से तिनक भी विचलित नहीं होते कि उन्हें ऋग चुकाना पढ़ेगा । जब यह देह भस्म को देर बन जाती है, तब कौन किसके ऋण को चुकाने आता है ? संसार के उच्छेदवाद का यही चरम अवसान है जिसके ऊपर चार्वाकपन्थियों का यह मूलमन्त्र अवलम्बत है—

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋगं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

यही तृष्णा जगत् के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है। इसी के कारण राजा राजा से छड़ता है, जित्रय जित्रय से छड़ता है, जाह्यण नाह्यण से छडता है; माता पुत्र से लडती है और छड़का मी माता से छड़ता है आदि। समस्त पापकर्मों का निदान यही तृष्णा है। चोर इसीछिए चोरी करता है, कामुक इसी के छिए

१ मिक्सिम निकाय—महादुक्खखन्धसुत्त ।

परकीगमन करता है, धनी इसी के लिये गरीबों को चूसता है। तृष्णा-मूखक यह संसार है। तृष्णा ही दुःख का कारण है। इसी का समुन्हेंद प्रत्येक प्राची का कर्तव्य है।

(ग) दुःखनिरोधः

तृतीय आर्थेसत्य का नाम 'दुःखिनरोध' है। 'निरोध' शब्द का अर्थे नाश या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुःख का नाश होता है। दुःख की सत्ता बतलाकर ही बुद्ध की शिचा का श्रन्त नहीं होता, प्रत्युत सनका उपदेश है कि इस दुःख का श्रन्त भी है। बुद्ध ने भिद्धुश्रों के सामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की—

"इदं खो पन भिनखवे दुनखनिरोधं अरियसच्चं। सो तस्सायेष्ठ तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सागो सुत्ति अनाळ्यो।"

अर्थात् दुःखिनरोध आर्यसत्य उस तृष्णा से अरोप-सम्पूर्ण वैराग्य का नाम है; उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनालय (स्थान म देना ) यही है।

बुद्धधर्म की महती विशेषता है कार्यकारण के अट्ट सम्बन्ध की स्वीकृति। जगत् की घटनाओं में यह सम्बन्ध सर्वत्र श्रनुस्यूत है। ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसके भीतर यह नियम जागरूक न हो। दुःखके कारण का उत्पर विवरण दिया गया है। उस कारण को यदि मध्द कर दिया जाय, तो कार्य श्रापसे आप स्वतः नष्ट हो जायगा। श्रतः कार्य कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण है।

तुःखनिरोध की ही जोक्षिय संज्ञा "निर्वाण" है। तृष्णा के नाश कर देने से इसी जीवन में, जीवित काज में ही, पुरुष उस अवस्था पर पहुँच जाता है जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्वाण के विषय में बुद्धधर्म के सम्प्रदायों में बद्दा मतभेद है जिसकी चर्चा आगे की जायगी। यहाँ इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि 'निर्वाण' जीवन्सुकि का ही बौद्ध संदेत है। 'अंगुहर निकाय' में निर्वाणपास पुरुष की उपमा रील से दी गई है। प्रचगड मंभावात पर्वत को स्थान से च्युत नहीं कर सकता, भयंकर श्राँधी के चलने पर भी पर्वत एकरस, श्रिडिंग, अच्युत बना रहता है। ठीक यही दशा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की हैं। रूप, रस गन्धादि विषयों के थपेड़े उसके उत्तर लगातार पड़ते रहते हैं, परन्तु छसके शान्त चित्त को किसी प्रकार भी ज़ुब्ध नहीं करते। आस्रवों से विरहित होकर वह पुरुष अखगड शान्ति का अनुभव करता है।

# (घ) दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपद्

'प्रतिपद्' का अर्थ है — मार्ग। यही चतुर्थ आर्यसस्य है जो दुःख-निरोध तक पहुँचानेवाला मार्ग है। गन्तव्यस्थान यदि है, तो उसका मार्ग भी अवश्य होगा। निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गन्तव्य स्थान है, तो उसके लिए मार्ग की कल्पना भी न्यायसंगत है। इस मार्ग का नाम 'अष्टांगिक मार्ग' है। आठ श्रंग ये हैं—

- (१) सम्यग्हिट,
   प्रज्ञा

   (२) सम्यक् संकरप
   प्रज्ञा

   (३) सम्यक् वाचा
   शील

   (४) सम्यक् कर्मान्त
   शील

   (५) सम्यक् व्यायाम
   सम्यक् स्मृति

   (७) सम्यक् स्मृति
   समाधि

   (६) सम्यक् स्मृति
   समाधि
- १ सेलो .यथा एकघनो वातेन न समीरित । एवं रूपा, रसा, सद्दा, गन्धा, फस्सा च केवला ॥ इडा धम्मा अनिद्वा च, न पवेधेन्ति तादिनो । ठितं चित्तं विष्पमुत्तं वसं यस्सानुपस्सति ॥

—श्रंगुत्तर निकाय शप्र

'अष्टांतिक मार्ग'—बौद्धधर्म की आचारमीमांसा का चरम साधन है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःलों का हठात् नारा कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है—मग्गानङिक्क ने छेडो (मार्गाणामष्टांगिकः श्रेष्ठः) (धम्मपद २०११)। जेतवन के पॉच सहस्त मिश्चुओं को उपदेश देते समय भगवान् बुद्ध ने अपने श्रीमुख से इसी मार्ग को ज्ञान की विद्यदि के लिए तथा मार को मूर्छित करने के लिए, आश्रयणीय बतलाया है—

> एसो व मग्गो नत्थ न्ञो दस्सनस्स विसुद्धिया। एतं हि तुम्हे पटिपन्जथ मारस्मेतं पमोहनं॥

--- धम्मपद २०।३

हृद्धधर्म के अनुसार प्रज्ञा, शील श्रीर समाधि ये तीन मुख्य साधन माने जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग इसी साधनत्रय का प्रक्रिवित रूप है। हृद्धधर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्धाण के लिए तत्वज्ञान के जिटल मार्ग पर चलने की शिचा कभी नहीं देते, प्रत्युत तत्वज्ञान के विषम प्रश्नों के उत्तर में वे मौनावलम्बन ही श्रेयस्कर समस्तते हैं। आचार पर ही उनका प्रधान लक्ष्य है। यदि अष्टाङ्गिक मार्ग का सम्यक् पालन किया जाय, विना किसी मीनमेख के इसका थथोचित आश्रय लिया जाय, तो शान्ति श्रवक्य प्राप्त होगी। गौतम के उपदेशों का यही सार है। मार्ग पर आक्षद्र होना एकदम आवश्यक है। केवल शब्दतः इस मार्ग का आश्रय कभी उचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। इसीकिए भगवान् बुद्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में पञ्चसहस्र भिन्तुश्रों के संघ के सामने इंके की चीट अपने सिद्धान्त का सिंहनाद किया—

तुम्हेहि किन्चं श्रातप्पं श्रवखातारो तथागता । पटिपन्ना पमोक्खन्ति झायिनो मारबन्धनार ॥

१ श्रातप्यं = समुद्योगः।

२ ६ममपद--मगावमा २०।४।

हे सिक्षुओं, उद्योग तुर्ग्हें करना होगा। उपदेश के श्रवणमात्र से दु:खिनिरोध कथमि नहीं हो सकता। उसके निमित्त भावश्यकता है उद्योग की। तथागत का कार्य तो केवल उपदेश देना है। मार्ग वतलाना मेरा काम है और उस मार्ग पर चलना तुरहारा कार्य है। उस मार्ग पर आरूट होकर, ध्यान में रत होनेवाले व्यक्ति ही मार के वन्धन से मुक्त होते हैं, श्रन्य पुरुष नहीं। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावलम्बन की शिखा दूसरी कीन सी हो सकती है ?

## मध्यम प्रतिपदा

इस आचारमार्ग के आठों अड़ो में सम्यक् (ठीक, साधु, शोभन) विशेषण दिया गया है। विचार करना है कि इस सम्यक्ता की कसीटी क्या है? किस दशा में वचन सम्यक् कहा जाता है अथवा किस अवस्था में दिए सम्यक् मानी जाय। तथागत का कथन है कि अन्तों के मध्य में रहना ही 'सम्यक्ता' है। किसी भी वस्तु के दोनो अन्त उन्मार्ग की ओर के जाने वाले होते हैं। अर्थात् किसी भी वस्तु में अत्यधिक तहलीनता अथवा उससे अत्यधिक वैराग्य दोनो अनुचित हैं। उदाहरण के लिये अधिक मोजन करना भी दुःखदायी है और बिलकुल मोजन न करना भी दुःख का कारण है। अतः सत्य तो दोनों अन्तों के बीच में ही रहता है। इस शोभन मध्य को अधिक महत्त्व देने के कारण ही बुद्ध का मार्ग 'मध्यम प्रतिपदा' मध्यम मार्ग (बीच का रास्ता) कहा जाता है। 'मध्यम प्रतिपदा' का प्रतिपादन बुद्ध के ही अन्दों में इस प्रकार है—

"हे सिक्खवे अन्ता पब्बिज्जितेन न सेवितव्या। कतमे हे ? यो चायं कामेसु कामसुखिककानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जिनको अनित्यो अनत्य-संहितो। यो चाय अन्निक्जमयानुयोगो दुनलो अनित्यो अनत्यसंहितो। यते स्रो सिक्खवे उमे अन्ते अनुपगम्य मिज्जिमा पटिपदा तथागतेन श्रभिसंबुद्धा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिक्षाय <sub>स</sub>इबोघाय निब्बाण सवत्तति<sup>२२</sup> ।

[ हे भिद्याण, संसार को पिरत्याग कर निवृत्तिमार्ग पर चलने बाके व्यक्ति (प्रव्रजित) को चाहिए कि दोनों अन्तों का सेवन न करें। कौन से दो भन्त है एक अन्त है—काम्य वस्तुओं में भोग की इण्डा से सदा लगा रहना। यह विषयानुयोग हीन, आम्य, आध्यात्मिकता से पृथक् छे जाने वाला, अनार्य तथा अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। दूसरा अन्त है—शरीर को कष्ट देना। यह भी दुःख, अनार्य तथा हानि उत्पन्न करने वाला है। इन दोनों अन्तों के सेवन करने से मानव भवचक से कभी उद्धार नहीं पा सकता। उसके उद्धार का रास्ता इन अन्तों को छोड़ कर घोच का मार्ग है। बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किया है। यह मार्ग नेत्र उन्मीलन करने वाला, ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। यह मार्ग नेत्र उन्मीलन करने वाला, ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। यह चित्त को शान्तिप्रदान करता है, सम्यक् ज्ञान पैदा करता है तथा निर्वाण उत्पन्न करता है। इसी मार्ग का सेवन प्रत्येक प्रवृत्तित के लिए हितकर है।

इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का चरम रहस्य है।
गौतम ने अपने जीवन की कसौटी पर दोनों अन्तों को कसकर देखा कि
वे सारहीन हैं—चरम शान्ति के देने में नितान्त असमर्थ हैं। वे महलों में
पले थे। उस समय के सनस्त राजकीय सुख उन्हें प्राप्त थे। उनके
पिता ने उनके चित्त को विषयवागुरा में बॉधने के खिए उनके सोख्य
में किसी वस्तु को बुटि न होने दी। परन्तु बुद्ध ने इस वैषयिक जीवन
को भी चरम शान्ति के देने में अयोग्य पाया। तद्दनन्तर वे हठयोग की
कठिन साधना में मनोयोग-पूर्वक डट गये। उन्होंने अपने शरीर को
खुखा कर काँटा बना दिया। दुष्कर योगसाधना के कारण उनका शरीर
हिंडुयों का एक सूखा ढाँचा ही रह गया। परन्तु इस मार्ग में भी शान्ति
न मिली। तब ये इस सस्य पर पहुँचे कि परमसुख पाने के खिए न तो
विषयों की सेवा समर्थ है और न कठिन साधना के द्वारा शरीर को

पहुँचाना । परिवाजक न तो विषयों को एकाङ्गी कामना में ही आसक्त हो खीर न शरीर को कष्ट पहुँचाने में निरत हो; प्रत्युत शील, समाधि और प्रज्ञा के सम्पादन में चित्त लगाकर अनुपम शान्ति की उपलब्धि करें। इस प्रकार 'मध्यम मार्ग' बुद्ध की सच्ची स्वानुभूति पर आश्रित है।

सध्यम प्रतिपदा श्राठों अङ्गों में लगती है। दृष्टि के लिए भी दो अन्त हैं-एक है शाइवत दृष्टि श्रीर दूसरी है उच्छेद दृष्टि। जो पुरुष द्यारीर से भिन्न, अपरिणामी, नित्य आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं वे 'शाश्वत दृष्टि' रखते हैं। जो पुरुष शरीर को आत्मा से अभिन्न मानकर शरीरपात के साथ आत्मा का नाश बतलाते हैं वे 'उच्छेद हव्टि' में रमते हैं। ये दोनों दिष्टयाँ एकािक्षनी होने से हािनकारक हैं। सम्यक् दिष्ट तो दोनों के बीच की दृष्टि है। दुःख न तो शाश्वत होने से अजेय है और न श्रात्महत्या कर उसका अन्त किया जा सकता है। दु:ख को नित्य मानकर उस पर विजय करने से भगनेवाला आलसी पुरुष उसी प्रकार निन्दनीय है, जिस प्रकार भात्महत्या कर दुःखों का अन्त माननेवाला कायर प्ररुप गर्हणीय है। उचित मार्ग दुःखों के कारण भूत 'तृष्णा' को सर्जीभॉति समझकर उसका नाश करना है। तृष्णा का उदय अविद्या के कारण है। अविद्या ही समग्र दुःखों की जननी है। उस अविद्या को विद्या के द्वारा नाश करने से चरम उपशम की प्राप्ति होती है। भगवान् बुद्ध भी 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' के औपनिषद सिद्धान्त के अनुयायी हैं। परन्तु यह ज्ञान केवल कोहा बकबाद न होना चाहिए। ज्ञाब्दिक ज्ञान से शान्ति का उदय नहीं होता। ज्ञान को श्राचार मार्ग के श्रवलन्बन से सुष्ट करना होता है। आचाररूप में परिवर्तित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जिस ज्ञानी का जीवन आचार की दह भित्ति पर अवलम्बित नहीं है, वह कितना भी दींग हों के, वह अध्यातम मार्ग पर केवल बालक है जो कपने को घोला देता है श्रीर संसार को भी घोले में डालता है।

## अ ष्टांगिक मार्ग

मग्गानहिक्किको सेहो सञ्चानं चतुरो पदा । विरागो सेहो धम्मानं द्विपदानाञ्च चक्खमा १॥

-धम्मपद २०११

सब मार्गो में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का सामान्य स्वरूप अभी तक बतलाया गया है। अब उसके विशिष्ट रूप का विवरण यहाँ प्रस्तुल किया जाता है।

(१) सम्यक् दृष्टि—'दृष्टि' का अर्थ ज्ञान है। सत्कार्य के लिए ज्ञान की भित्त आवश्यक होती है। आचार और विचार का परस्पर सम्बन्ध नितान्त घनिष्ट होता है। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा होता है। इसीलिए इस आचारमार्ग में सम्यक्दृष्टि पहला अङ्ग मानी गई है। जो व्यक्ति अकुशल को तथा अकुशलमूल को जानता है, कुशल को और कुशलमूलको जानता है, वही सम्यक्दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होते है —कुशल (भले) और अकुशल (बुरे)। इन दोनों को भलीभाँ ति जानना 'सम्यक्टृष्टि' कहलाता है। 'मिष्टिसम निकाय' में इन कर्मों का विवरण इल प्रकार हैर—

|         |   | <b>শ্ব</b> কুখান্ত                                                         | ক্তুशल                                       |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| कायकर्म | { | (१) प्राणातिपात (हिसा)<br>(२) अदत्तादान (चोरी)<br>(३) मिथ्याचार (च्यभिचार) | (१) भ-हिसा<br>(२) अ-चौर्य<br>)(३) अ-व्यभिचार |

१ निर्वाणगामी मार्गों में ऋष्टागिक मार्ग श्रेष्ठ है। लोक मे जितने सत्य हैं उनमे ऋार्यसत्य श्रेष्ठ है। सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में चतुष्मान् ज्ञानी-बुद्ध-श्रेष्ठ है।

२ सम्मादिट्ठि सुत्त ।

```
वाचिक कर्म { (४) मृषावचन (भूठ) (४) अ-मृषावचन (५,०) पिशुनवचन (चुगली) (५) अ-पिशुनवचन (६) परुषवचन (कटुवचन) (६) अ-कटुवचन (७) संप्रलाप (वकवाद) (७) अ-सप्रलाप (६) अम्लोभ (६) व्यापाद (प्रतिहिसा) (६) अ-प्रतिहिंसा (१०) मिथ्याद्दि (भूठी धारणा) (१०) अ-मिथ्याद्दि
```

अकुशल का मूल है लोभ, दोष तथा मोह। इनसे विपरीत कुशल का मूल है—अलोभ, अदोष तथा अमोह। इन कर्मी का सम्यक् ज्ञान रस्तना आवश्यक है। साथ ही साथ आर्यसत्यों का —दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोध मार्ग को भलीभाँति जानना भी सम्यक् हिए है।

- (२) सम्यक्-संकल्प—सम्यक् निश्चय। सम्यक् ज्ञान होने पर ही सम्यक् निश्चय होता है। निश्चय किन वातों का ? निष्कामता का, अद्रोह का तथा श्रिहंसा का। कामना ही समग्र दुःखों की उत्पादिका है। श्रतः प्रत्येक पुरुष की इन बातों का दृढ संकल्प करना चाहिए कि वह विपय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्रोह न करेगा और किसी भी जीव की हिसा न करेगा।
- (३) सम्यक्-वचन—ठीक भाषण। असत्य, पिश्चन वचन, कटुवचन तथा बकवाद—इन सबको छोड़ देना नितान्त आवश्यक है। सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। जिन वचनों से दूसरो के

असत्य भाषण नरक में ले जाता है। घम्मपद का कथन है कि असत्यवादी नरक में जाते हैं और वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके भी 'नहीं किया' कहता है। दोनो प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मर कर समान होते हैं—

हृदय को चोट पहुँचे, जो वचन कटु हो, दूसरों की निन्दा हो, ध्यर्थ का बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए। बैर की शान्ति कटुवचनों से नहीं होती, प्रत्युत 'श्रवैर' से ही होती है—

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीघ कुदाचनं । अवेरेन च सम्मन्ति एस घम्मो सनन्तनो ॥

-- धम्मपद श५

च्यर्थ के पदों से युक्त सहस्रों काम भी निष्फल होते हैं। एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का उत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान लक्ष्य है। जिस पद से इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है—

> सहस्समिप चे वाचा अन्तर्यपदसंहिता। एकं श्रत्थपद सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति॥

> > -धम्मपद ८।१

(४) सम्यक् कर्मान्त—हिन्दू धर्म के समान ही बुद्धधर्म में कर्मसिद्धान्त को समधिक महत्त्व दिया जाता है। मनुष्य की सद्गति या
दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है। कर्म के ही कारण जीव
इस लोक में सुख या दु:ख भोगता है तथा परलोक में भी स्वर्ग या नरक
का गामी बनता है। हिंसा, चोरी व्यभिचार छादि निन्दनीय कर्मी का
सर्वथा तथा सर्वदा परित्याग अपेचित है। पाँच कर्मों का अनुष्ठान
प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इन्हीं की संज्ञा है—पद्मशील।

अभूतवादी निरयं उपेति यो वापि \_\_\_ कृत्वा 'न करोमी' ति चाह । उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परस्य ॥

पंचरील ये हैं—-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सुरा मेरेय आदि मादक पदार्थों का असेवन। इन कमों का अनुष्ठान सबके लिए विहित है। इनका सम्पादन तो करना ही चाहिए, परन्तु इनका परित्याग करनेवाला व्यक्ति धम्मपद के शब्दों में 'मूलं खनित अत्तनों' = अपनी ही जह खोदता है। आस्मविजय अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की अनन्तशान्ति का चरम साधन है। आत्मदमन इन कमों का विधान चाहता है। "आत्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। अपने को छोड कर अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दमन कर लेने पर ही दुर्लभ नाथ-(निर्वाण) को जीव पाता है"२। भिचुओं के लिए तो आत्म-दमन के नियमों में बड़ी कढ़ाई है। इन सार्वजनीन कमों के अतिरिक्त उन्हें पाँच कम्म-अपराह्मभोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण, तथा अमूल्य शच्या का त्याग और भी कर्तव्य हैं। इन्हें ही 'दशशील' कहते हैं। भिक्षओं के निवृत्ति प्रधान जीवन को आदर्श बनानेके लिए बुद्ध ने अन्य कमों को भी आवश्यक बतलाया है जिनका उल्लेख 'विनयपिटक' में किया गया है।

१ यो पाणमितपातेति मुसावादं च भासित ।
लोके अदिन्नं श्रादियति परदारञ्च गच्छित ॥
सुरामेरयपानं च यो नरो अनुयुक्जित ।
इधेवमेसो लोकस्मि मूळं खनित श्रत्तनो ॥ १८-१२।१३

२ अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया अत्तनो व सुदन्तेन नाथं लभित दुल्लमं। —धम्मपद १२।४

यह स्रात्मविजय का विद्धान्त वैदिकधमें का मूल मन्त्र है— (गीता)

उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव त्रिपुरात्मनः॥४॥ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥५॥

- (४) सम्यक् आजीव १ = ठीक जीविका। सूठी जीविका को छोड़कर सची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना । बिना जीविका के कीवन धारण करना असम्भव है। मानवमात्र को शरीर रच्या के बिए कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी ही पढती है, परन्तु यह जीविका सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का क्लेश पहुँचे और न उनकी हिसा का श्रवसर आवे। समाज व्यक्तियों के समदाय से बनता है। यदि न्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में जगे, तो समाज का वास्तविक संगळ होता है। उस समय के न्यापारों में बुद्ध ने इन पाँच जीविकाओं को हिंसाप्रवण होने से श्रयोग्य ठहराया है२--(१) सत्य विणिज्जा ( शस्त्र = हथियार का व्यापार ), ( २ ) सत्तविण्वा ( प्राणी का ब्यापार ), (३) मंसविण्डिना (मांस का ब्यापार ), (४) मज्ज-विणज्जा ( मध-शराब का रोजगार ), ( ५ ) विसविण्जिजा ( विष का ब्यापार )। जनखणसुत्त ३ में बुद्ध ने इन जीविकाओं को गईणीय बतलाया है—तराज् की ठगी, कस = (बटलरे ) की ठगी, मान की ( नाप की ) ठगी, रिश्वत, वंचना, कृतव्नता, साचियोग ( कुटिलता ). छेदन, बध, बन्धन, डाका, लूटपाट की जीविका।
- (६) सम्यक् व्यायाम = ठीक प्रयत्न, शोभन उद्योग। सत्कर्मीं के करने की भावना करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन्द्रियों पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के 'उत्पादन का प्रयत्न, अत्पन्न अच्छी भावनाओं के कायम रखने का प्रयत्न ये

१ जीविका के लिए आजीव का प्रयोग कालिदास ने मी किया है— भट्टा अह की लिशे मे आजीवे = भर्तः अथ की हशो मे आजीव। आकुन्तल षष्ठ अक का प्रवेशक।

२ ऋगुत्तर निकाय, ५। ३ दीघनिकाय पृ० २६६।

स्क्रयक् न्यायाम हैं। विना प्रयत्न किये। चंचल चित्त से शोभन भावनायें स्टूर भगती जाती हैं और बुरी भावनायें घर जमाया करती हैं। अतः यह खबोग आवश्यक है।

(७) सम्यक् समृति — इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघनिकाय के °सहा सित पट्टान' सुत्त (२।६) में किया गया है। स्मृतिप्रस्थान चार हि—(१) कायानुपश्यना, (२) वेदनानुपश्यना, (३) चित्तानुपश्यना ल्या (४) धर्मानुपरयना। काय, वेदना, वित्त तथा धर्म के वास्तव स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना नितान्त आवश्यक होता है। काय मलमूत्र, के्श तथा नख आदि पदार्थी का समुच्चयमात्र है। शरीर को इन रूपों में देखने वाला पुरुष 'काये काया-ज़ुपश्यी' कहा जाता है। वेदना तीन तरह की होती है—सुख, दुःख, ल सुख न दु.ख। वेदना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति 'वेदना र्खें चेदनानुपत्रयी' कहलाता है। चित्त की नानां अवस्थायें होती हैं--क्छसी वह सराग होता है, कमी विराग, कभी सद्वेष और कभी वीतद्वेष; कसी समोह तथा कभी वीतमोह । चित्त की इन विभिन्न श्रवस्थाओं में द्यसकी जैसी गति होती है उसे जानने वाला पुरुष 'चित्त। में चित्तानुपश्यी' होता है। धर्म भी नाना प्रकार के हैं (१) नीवरण—कामच्छन्द ब (कामुकता), व्यापाद (द्रोह), स्त्यान मृद्ध (शरीर-मन की अबसता ), ओद्धत्य-कोकृत्य ( उद्देग-खेद ) तथा चिकित्सा ( संशय ) ल्कन्ध, (३) भायतन (४) बोध्यंग; ।(४) भार्य चतुःसत्य। क्षक स्वरूप को ठीक-ठीक जानकर उनको उसी रूप में जानने वाल ्युरुष 'धर्म में धर्मानुपदयी' कहलाता है। सम्यक् समाधि के निमित्त इस खस्यक् स्मृति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा वेदना का जैसा स्वरूप है उसका स्मरण सदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। चित्त अनासक्त होकर वैराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकाञ होने की योग्यता सम्पादन करता है।

(८) सम्यक समाधि— आर्य सत्यों की समीत्ता करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का मार्ग उपनिषद्मितपादित मार्ग से मिन्न नहीं है। उपनिषदों का सिद्धान्त है—ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती)। यह सिद्धान्त बुद्ध को भी सर्वथा मान्य था, परन्तु श्रद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे धारण करने की योग्यता शरीर में पैदा नहीं होती?। ज्ञान के उदय के लिए शरीर की श्रद्धि नितान्त आवश्यक है। इसी लिए इन्द्र ने शील श्रीर समाधि के हारा क्रमश्च. कायशुद्धि और चित्त-श्रद्धि पर विशेष जोर दिया है।

वृद्धधर्म के तीन महनीय तत्त्व हैं—शील, समाधि और प्रज्ञा । अष्टाङ्गिक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं। शील से ताल्पर्य सात्त्वक कार्यों से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे—गृहस्रागी प्रवित्त मिल् तथा गृहसेवी गृहस्थ। कित्तप्य कर्म इन उभय प्रकार के बुद्धान्तुयायियों के लिए समभावेन मान्य हैं जैसे अहिसा, श्रस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा मद्य का निषेध। ये 'पचशील' कहलाते हैं और इनका श्रनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विहित है। मिक्षुओं के लिए अन्य पॉच्च शीलों की भी व्यवस्था है—जैसे अपराहणभोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण-रजत तथा महार्घ शय्या—इन पॉचों वस्तुओं का परित्याग। पूर्व-शीलों से मिला कर इन्हें ही 'दश शील ' (दश सत्कर्म) कहते हैं। गृहस्थ के लिए अपने पिता माता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक तथा श्रमण-ब्राह्मणों का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए। बुरे कमों के अनुष्ठान से सम्पत्ति का नाश श्रवश्यम्भावी होता है। नशा का सेवन, चौरस्ते की सैर, समाज (नाच गाना) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट

१ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य—दीर्घानकाय (हिन्दी अनुवाद) पृ॰ १६०—१६८।

भिन्नों की संगति तथा भारूस्य में फँसना—ये छओ सम्पत्ति के नाश के क्र कार्या हैं। युद्ध ने गृहस्थों के लिए भी इनका निषेध श्रावश्यक -

शिल तथा समाधि का फल है प्रशा का उदय। भवचक्र के मूल में 'अविद्या' विद्यमान है। जब तक प्रशा का उदय नहीं होता, तब तक अविद्या का नाश नहीं हो मकता। साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रशा की उपलब्धि में होता है। प्रशा तीन प्रकार की होती हैर—(१) श्रुतमयी—आप्त प्रमाणों से उत्पन्न निश्चय, (२) विन्तामयी—युक्ति से उत्पन्न निश्चय तथा (३) भावनामयी—समाधिजन्य निश्चय। श्रुत-चिन्ता प्रशा से सम्पन्न शीलवान् पुरुष भावना (ध्यान) का अधिकारो होता है। प्रशावान् व्यक्ति नाना प्रकार की शृहित्यों ही नहीं पाता, प्रत्युत प्राणियों के पूर्वजन्म का शान, परिचन्द्र ज्ञान, दिव्यक्षेत्र, दिव्यचक्षु तथा दुःखचय-ज्ञान से सम्पन्न हो जाता है३। उसका चिन्न कामास्रव (भोग की इच्छा), भवास्तव (जन्मने की इच्छा) तथा अविद्यास्तव (अज्ञानमक) से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। साधक निर्वाण प्राप्त कर अर्हत् की महनीय उच्च पदवी को पा लेता है। धम्मपद ने बुद्धशासन के सहस्य को तीन ही शब्दों में समझाया है—

(१) सब पापों का न करना, (२) पुरुष का संचय तथा (३) अपने चित्त की परिश्रुद्धि—

सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । स-चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥

—धम्मपद १४।५

<sup>🤋</sup> द्रष्टव्य दीघनिकाय, सिगालो वाद सुत्त ( ३१ ) पृष्ट २७१-२७६

२ स्रभिधर्मकोश ६।५

इष्टव्य दीघनिकाय (सामञ्ज फल सुत्त ) पृ० ३०-३२ '

# सप्तम परिच्छेद

# बुद्ध के दार्शनिक विचार

(क) प्रनीत्य समुत्पाद्

बुद्ध ने आचार मार्ग के उपदेश देने में ही अपने को सर्वेदा व्यस्त रखा। श्राध्यात्मिक तथ्यो की मीमासा न तो उन्हाने स्वय का और न अपने अनुयायियों को ही इन बातों के अनुपन्धान के लए उत्माहित किया। परन्तु उनके उपदेशों का दार्शनिक भित्ति है जिस पर प्रतिष्ठित होकर वे ढाई हजार वर्षों से मानवयमाज का मंगल करते चले आ रहे हैं। 'प्रतीत्य समुत्पाद' ऐमा ही माननीय सिद्धान्त ै। बौद्ध दर्शन का यह आधार पोठ है। 'प्रतीत्य समुत्राद' का श्रर्थ है 'सापेव कारणनावाद ।' प्रतीत्य (प्रति 🕂 इ गतौ + ल्यप् ) किमी वम्तु की प्राप्ति इ।ने पर, समुत्पाद = श्रन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात् किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति १। बुद्ध ने इतना ही कहा — अस्मिन सित इर्द भवति = इस चीज के होने पर यह चीज होती है अर्थात् जगत् के वस्तुत्रों या घटनात्रों में सर्वत्र यह कार्यकारण का नियम जागरू ह है र । एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उत्पत्ति विना किसी कारण के नहीं होती। कार्यकारण का यह महत्वपूर्ण नियम बुद्ध की अपनी खोज है। उन्होंने अपने समय के दार्शानकों के मना की

९ प्रतीत्यशब्दो ल्यबन्तः प्राप्तावपेत्वार्या वर्तते । पदि प्रादुर्भावे इति समुत्याद शब्दः प्रादुर्भावेऽर्थे वर्तते । तत्र व हेर्प्रत्ययसापेत्वो भावानामुत्यादः प्रतीत्यममृत्यादार्थ । (२) श्राह्मिन् सति इद मवति, श्राह्मित्यमुल्यद्यते इति इद प्रत्ययार्थः प्रतोत्यसमुत्यादार्थः ।

<sup>—</sup>माध्यमिक बृनि पृ॰ 🕻

समीचा की। तब उन्हें पता चला कि कुछ लोग 'नियनिवा, वा नितान्त र नके अनुसार जगत् के समस्त कार्य—वुरे या भले—भाग्य के मत अर्थ हैं। भाग्य जिथर मुद्ती है उधर ही घटनापरम्परा मुकती है। कुछ ही के 'ईश्वरेच्छा' को ही महत्त्व देकर जगत् के कार्यों के लिए ईश्वर की मनमानी इच्छा को कारण बतलाते थे। परन्तु श्रन्य छोग 'यदच्छा' के महत्त्व के मानने वाले थे। उनकी सम्मति में यह विश्व इसी यहच्छा (मनमाना अवसर) के वश में होकर नाना प्रकार का रूप धारण करता रहता है। परनत षुद्ध का युक्तिप्रवण हृदय इन मीमांसाओं को मानने के लिए तैयार न था। ये विभिन्न मत त्रुटिपूर्ण होने से इनकी बुद्धि में वेतरह खटकते धे। यदि । न सतों का अर्ज्जाकार किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। वह कृपण या तो भाग्य के पजे में फॅमकर या ईश्वर के वश में होकर अथवा यहच्छा के बल पर श्रनिच्छ्या अनेक कार्यों का सम्यादन करता रहता है। श्रपने कार्यों के लिए दूमरों पर ग्रवलिश्त होने के कारण उसकी उत्तरदायिता क्योंकर युक्तियुक्त मानी जा सकती है ? इस दुरवस्था से बाध्य होकर भगवान् बुद्ध ने इस कार्यकारण के श्रटत नियम की व्यवस्था की।

यह नियम अटल है, अमिट है। देश, काल या विषय — इन तीनों के विषय में यह नियम जागरूक है। इम जगत् (कामधातु) के ही भीव इस नियम के वशिभूत नहीं है, बल्कि रूपधातु के देवता श्रादि प्राणी भी इस नियम के आगे श्रपना मस्तक भुकाते हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य — इन तीनों कालों में यह नियम लागू है। बौद्धों के अनुसार कारणता का यह चक्क अनन्त तथा श्रनादि है। इसी लिए वे लोग इस सगत् का कोई भी मूल कारण मानकर इस का आरम्भ मानने के लिए वेयार नहीं है। यह नियम सब विषयों पर चलना है। इसके अपवाद केवन 'असस्कृत धर्म' हैं जो नित्य तथा अनुत्पन्न माने जाते हैं। समस्त 'संस्कृत' धर्म, चाहे वे रूप, चित्त, चैतिसक या चित्तविष्ठयुक्त हों, हेनु-

बौद्ध छोग और भी आगे बढ़ते हैं है पम के वशवर्ती हैं। तीनो कालों के वर्तन करने में समर्थ हुए हैं और न यह महती विशेषता है। श्रन्य ह अश में विद्यमान है, परन्तु श्रनेक

्र न हरवर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परन्तु इस धर्म में स्वय वुद्ध भी इस नियम से उसी प्रकार बद्ध हैं तथा परा-धीन हैं जिस प्रकार साधारण व्यक्ति।

्र एक बात व्यान देने योग्य है। बुद्धधर्म के समस्त सम्प्रदायों का यह मन्तव्य है कि एक ही कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रत्येक धर्म कम से कम दो कारणों के परस्पर मिलन का फल है। सम्भवतः इस नियम की व्यवस्था ईश्वरवाद के खयदन के लिए आरम्भ में की गई थी, परन्तु भागे चलकर यह सिद्धान्त दृद हो गया कि बाह्य उपकरणों की सहायता कार्योत्पत्ति के निमित्त कारण को सर्वदा बाम्छनीय है। अतः यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक कारण कार्यको अवश्यमेव दृद्यक्त करेगा, क्योंकि अनेक कारण अनुकूल उपकरण के अभाव में फलावस्था को प्राप्त ही नहीं करते। इसी लिए हेतु तथा बाह्य भनुकूल उपकरण के परस्पर सहयोग से ही बुद्धमत में कार्य का उद्या माना जाता है।

### कारणवाद

पाली निकायों में कारणकार्य के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्धान उपलब्ध नहीं होता। केवल इतना ही मिलता है कि इसके होने पर यह कारण वस्तु उत्पन्न होती है (अस्मिन् सित इदं भवति)। इस असङ्घ में हेतु और पचय (अस्यय) शब्दों का प्रयोग एक साथ समभावेन किया गया है। कारणवाद की मीमांसा के क्षिए इन दोनों (हेतु-प्रत्यय) महत्त्वपूर्ण शब्दों के श्रयें की समीक्षा नितानत भावश्यक है। स्थविरवाद के श्रनुमार 'हेतु' का प्रयोग बढ़े हो सीमित श्रयें में किया गया है। लोभ, दोष तथा मोह के द्वारा चित्त को विकृति के लिए हेतु का प्रयोग निकायों में मिलता है। इसी लिए विज्ञान की इन ध्रवस्थाओं को 'सहेतुक' कहते हैं।

भलोभ, अद्वेष तथा अमोह—ये तीनों कुशल हेतु हैं। 'प्रत्यय' का प्रयोग कार्यकारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के द्योतनार्थ किया जाता है अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध धारण करती है उसे 'प्रत्यय' के द्वारा स्वित करते हैं। अभिधम्म स्थिवरवाद के अन्तिम प्रन्थ 'पट्टान' का विषय ही २४ प्रकार के 'प्रत्ययों' का विवरण प्रस्तुत करना है।

सर्वास्तिवादी तथा योगाचार में इन शब्दों के अर्थ मिन्न हैं। 'हेतु' का अर्थ है मुख्य कारण, 'प्रस्थय' का अर्थ है तदनुकूछ कारणसामग्री। १ हितु-प्रत्थय हैता मुख्य कारण होता है तथा 'प्रस्थय' गौण कारण होता है तथा 'प्रस्थय' गौण कारण होता है। उदाहरण के निमित्त हम देख सकते हैं कि पृथ्वी में रोपने पर बीज पनपता है, पृथ्वी, सूय, वर्षा ग्रादि को सहायता से वह वदकर बृच वन जाताहै। यहाँ बीज हेतु है तथा पृथ्वी, सूर्य आदि 'प्रस्थय' है, क्योंकि सूरज की गरमी और जमीन की नमी न रहने पर बीज कथमि श्रद्धुर नहीं वन सकता, न वह बदकर बृच हो सकता है। वृच फळ कहनाता है। स्थविरवाद में प्रस्थयों की संख्या २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियों के मतानुसार हेतु ६ होते हैं, प्रस्थय ४ तथा फल ५।

१ हेतुमन्य प्रति श्रयते गच्छतीति इतरसहकारिभिर्मिलितो हेतुः प्रत्ययः। कल्पतर (२।२।१९)। विशेष के लिए द्रष्टव्य भामती— २।२।१६

मानव ध्यिति के विषय में इस नियम का प्रदर्शन निकायों में स्पष्ट भावेन किया गया है। प्रतीरयसमुखाद के द्वादश अड़ हैं जिसमें एक दूसरे के कारण उत्पन्न होता है। इसे 'भवचक्र' के नाम से पुकारते हैं। इस चक्र के कारण इस संसार की सत्ता प्रमाणित होती है। इन श्रद्धों की सज्ञा 'निदान' भी है। इनके नाम कम से इस प्रकार हैं—

(१) अविद्या (२) संस्कार (३) विज्ञान (४) नामरूप (५) पढायतन (६ इन्द्रियाँ) (६) स्पर्श (७) वेदना (८) रुष्णा (१) उपादान (राग)(१०) भव (११) जाति (जन्म) (१२) जराभरण (बुढ़ापा तथा मृत्यु)।

इन द्वादश विद्वानों की ज्याख्या में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में पर्यास मतभेद है। हीनयानी सम्प्रदांयों में आश्चर्यजनक एकता है। इस प्रसङ्ग में पुनर्जनम के सिद्धान्त का उपयोग कर द्वादश निदान तीन जन्मों से सम्बद्ध माने जाते हैं। प्रथम दो निदानों का सम्बन्ध ग्रतीत जन्म से हैं, उसके भनन्तर (आठ निदानों (३-१०) का सम्बन्ध वर्तमान जीवन से हैं तथा श्रन्तिम दो (११,१२) भविष्य जीवन से सम्बद्ध है। इसी कारण वसुबन्धु ने इसे 'त्रिकाग्रदात्मक' कतलाया है।।

कारण श्रुं खला

अनीत जन्म

- (१) अविद्या—-पूर्वजनम की वह दशा जिसमें श्रज्ञान, मोह तथा कोभ के वश में होकर प्राणी क्लेशबद्ध रहता है।
- (२) सस्कार--पूर्वजनम की वह दशा जिसमें श्रविद्या के कारण आणी भला या बुरा कर्म करता है२।

१ स अतीत्यसमुत्पादो हादशाङ्गस्त्रिकाराङकः ।
 पूर्वापरान्तयोर्दे हे मध्येऽष्टौ परिपूरणाः ॥ — अभि• कोश ६।२०
 (१) संस्कार के अर्थ में बढ़ा मतभेद है। निकायों के अनुसास

## वर्तमान जीवन

- (१) विशान—इस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गर्भ क्षेत्र प्रवेश करता है स्त्रीर चैतन्य प्राप्त करता है—गर्भ का क्षण।
- (४) नामरूप— गर्भ में भूण का कलल या बुद्वुद आदि अवस्था हैं। 'नाम रूप' से श्रमिपाय भूण के मानसिक तथा शारीरिक अवस्था है जब वह गर्भ में चार सहाह बिना चुकना है।
- ( ५ ) पडायतन—'भायतन' = इन्द्रिय । उस ग्रवस्था का सूचक है जब भ्रृण माता के उदर से बाहर श्राता है, उसके अंग प्रत्यंग बिल्कुल तैयार हा जाते हैं, परन्तु श्रभी तक वह उन्हें प्रयुक्त नहीं करता ।
- ( ६ ) स्पर्श—शेशव की वह दशा जब शिशु बाह्य जगत् के पनार्थी के साथ सम्पर्क में आता है। वह अपनी धन्द्रयों के प्रयोग से वाहरी जगत् को सममने का उद्योग करता है, परन्तु उसका इस समय का शान धुँ घला रहता है।

ऊपर का श्रथं है, परन्तु चन्द्रकीति ने इससे द्रोह, मोह तथा राग का अर्थं किया है (माध्य० वृत्ति पृ० ५६३)। गाविन्दानन्द ने शाकरभाष्य टीका (२।२।१६) में इसी श्रथ को प्रहण किया हैं।

(१) 'नामरूप' की व्याख्या में पर्याप्त मतमेद है। यह शब्द उपनिपदों से ही लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ को परिवांतत कर प्रयाग किया है। 'रूप' से श्रमिप्राय 'शरीर' से है और 'नाम' से ताल्पर्य मन से है। श्रतः नामरूप दश्यमान शरीर तथा मन से सर्वालत संस्थान विश्वं के लिए प्रश्रक्त होता है। हाहाण श्राचार्यों ने भी इसकी अन्य प्रकार व्याख्या की है। इष्टव्य ब्र० स० २।२।१६ पर भामती तथा कल्पतह। विश्वानाच्यत्वारों रूपणा उपादानस्कन्धाः तन्नाम। तान्युपाटाय रूपमार्भानवंति। तदैकध्यमिंभसंच्विष्य नामरूपं निहन्यते श्रीरस्येव कललबुद्बुदाधवस्था"—मामती २।२।१९

- (७) वेदना—सुस्त, दुःस्त, न सुल और न दुःस । ये वेदना के तीन प्रकार हैं। शिशु की वह दशा जब वह पाँच छः वर्षों के अनन्तर सुल दुःल की भावना से परिचित होता है। 'स्पर्श' में बाद्ध जगत् का ज्ञान (धुँधला ही सही) उत्पन्न होता है और वेदना में अन्तर्जगत् का ज्ञान जामत होता है। दस वर्ष तक वालक के शरीर-मन की प्रवृत्तियाँ पड़ती है, परन्तु अभी तक उसे विषय सुलां का ज्ञान नहीं रहता।
- (८) तृष्णा—वेदना होने पर इस सुख को मुमे पुनः करना चाहिए—इस प्रकार के निश्चय का नाम तृष्णा है १
- (९) उपादान—शालिस्तम्बस्त्र के अनुसार उपादान का अर्थ है नृष्णावैपुल्य—नृष्णा की बहुतता। युवक की बीस या तांस की अवस्या में विषय की कामना प्रवलतर हो उठती है, कामना के वश में होकर सनुष्य अपनी प्रवल इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए उद्योग करता हैं। उपादान (= आसिक्त ) अनेक प्रकार के होने हैं जिनमें तीन मुख्य है —कामोपादान = स्त्री में आसिक, शीलोपादान = व्रतों में आसिक; आत्मोपादान = श्रारमा को नित्य मानने में आसिक। आत्मोपादान सब से वदकर प्रवल तथा प्रभावशाली होता है।
  - (१०) भवर-वह अवस्था जब आसक्ति के वश में होकर मनुष्य

१ वेदनायां सत्या कर्तव्यमेतत् सुर्खं मयेत्यध्यवसान तृष्णा भवति ।
—भामती

२ भव का यह त्रर्थ मान्य आचार्यों के अनुसार है। वसुबन्धु का कथन है—यद् भविष्यद्भवफल कुरुते कर्म तद् भवः—अभिषमे कोश ३।२४ अर्थात् भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म। चन्द्रकीर्लि की व्याख्या एतदनुकूल हो है—पुनर्भवजनक कर्म समुत्यापर्यात कायेन वाचा मनसा च—माध्यमिक वृत्ति पृ० ४६५। वाचस्पति की भे व्याख्या एतद्र्प हो है—-भवत्यस्मात् जन्मेति भवो धर्माधर्मी।
—भामती शश्रह

नाना प्रकार के भले-बुरे कमों का अनुष्ठान करता है। इन्हीं कमों के कारण मनुष्य को नया जन्म मिलता है। नवीन जन्म का कारण इस वर्तमान जीवन में सम्पादित कार्यकलाप ही होता है। पूर्वजन्म के धंस्कार के समान ही 'भव' होता है। दोनों में पर्याप्त साहश्य है।

### भविष्य जन्म

- (११) जाति = जन्म। भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, जब वह याता के गर्भ में श्राता है और अपने दुष्कृत या सुकृत के फर्का को भोगने. की योग्यता पाता है।
- , (१२) जरामरण—सविष्य जन्म में मनुष्य की दशा जब वह वृद्धता को पाकर मरण प्राप्त करता है। उत्पन्न स्कन्धों के परिपाक का नाम 'जरा' है और उनके नाश का नाम 'मरण' है। ये दोनों अन्तिम निदान 'विज्ञान' से छेकर 'भव' तक (३-१०) निदानों को अपने में सन्निविष्ट करते हैं।

इस श्रंखला में पूर्व कारण्रूष हैं तथा पर कार्य रूप। जरामरण की उत्पत्ति जाति से होती है। यदि जोव का जन्म ही न होता, तो ज्वरामरण का श्रवसर ही नहीं भाता। यह जाति भव कर्मा का परिणाम क्ष्य है। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के जिए 'श्रविद्या' ही मूळ कारण है—प्रथम निदान है। हीनयानियों के श्रनुसार इन निदानों का कार्य-कारण की दृष्ट से ऐसा वर्गीकरण करना उचित है—

- (क) पूर्व का कारण और वर्तमान का कार्य
  - (1) पूर्व का कारण-(१) अविद्या तथा (२) संस्कार
  - ( 11 ) वर्तमान का कार्य— ( ३ ) विज्ञान, ( ४ ) नामरूप ( ५ ) पढायतन, ( ६ ) स्पर्श, ( ७ ) वेदना ।
- ( ख ) नर्तमान का कारण और भविष्य का कार्य

- (1) बतैमान का कारण—( = ) तृष्णा, ९ उपादानः (१०) भव
- (11) भविष्य का कार्यं—( ११) जाति, ( १२) जरामरण
  यह समूचा विवरण स्थविरवादी तथा सर्वोस्तवादी के सामान्य
  मन्तन्यों के श्रनुकूज है। महायान मत के अनुसार इसमें पार्थक्य है।
  महायानी
  ध्यान देने की बात है कि माध्यमिकों ने परमार्थं सत्य की
  दि से 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त को मान्य नहीं ठहराया
  व्याख्या
  है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि ( स्तंवृतिक सत्य ) से इसे
  उपादेय माना है। योगाचार मत की व्याख्या ही महायान के तारपर्यं
  को जानने के लिए एकमात्र साधन है। योगाचार मतवादी आचार्यों सेइस तथ्य के व्याख्यान में दो नई बातों का उहलेख किया है।
- (१) पहली बात यह है कि उनकी दृष्टि में द्वादश निदानों का सम्बन्ध केवल दो जन्म के साथ है, तीन जनमों के साथ नहीं (जैसा दो जन्म से हीनयानी मानते आये थे)। इनमें केवल दो काएड हैं— पहले से लेकर १० तक, तथा ११ और १२, जिनमें प्रथम दश का सम्बन्ध एक जन्म से है, तो दूसरे का दूसरे जीवन के साथ। उदाहरणार्थ यदि प्रथम दश निदानों का सम्बन्ध पूर्व जन्म से है, तो ११ और १२ निदान का इस जन्म से। प्रथवा प्रथम दश का सम्बन्ध इम वर्तमान जीवन से है, तो अन्तिम दो निदानों का मिवष्य कीवन से।
- (२) दूसरी बात निदानों के चार विभेदों के विषय को लेकर है।
  योगाचार की मूल करपना है कि यह जगत् 'भालय विज्ञान' में विद्यमाना
  निदानों के वीजों का ही विकास या विस्तृतीकरण है। इसी करपना
  को अनुरोध से उन लोगों ने नवीन चार भेदों का वर्णन किया।
  है। भौतिक जगत् की सृष्टि के लिए यह आवश्यक है कि
  कोई कारण शक्ति मानी जाय जो प्रत्येक धर्म के बीज का उत्पादन करें

परन्तु उरपित के अनन्तर भी ये बीज 'श्रालय विज्ञान' में शान्त रूप से रहेंगे जब तक किसी उद्बोधक कारण की सत्ता न मानी जाय। जैसे एक वृत्त से वृत्तान्तर की उत्पत्ति होने के लिए बीज का होना अनिवार्य है और यह बीज भी वृत्त के उत्पादन में समर्थ नहीं होगा जब तक पृथ्वी, वायु, सूर्य की सहायता पाकर वह अंकुरित न हो। इसी ह्यान्त को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार माने हैं:—

वर्तमान 

(1) बीज-उत्पादक शक्ति = अविद्या, संस्कार

(11) बीज = विज्ञान—वेदना

(11) बीजोत्पादन सामग्री= तृष्णा, उपादान तथा भव

भविष्य — (1V) व्यक्त कार्य = जाति, जरामरण

निदानों की समीचा में योगाचार का मत पर्याह प्रमाण के उत्पर अवलम्बत है। यह 'प्रतीत्यसमुत्पाद' का सिद्धान्त बौद्ध दर्शन की आधार शिला है। इसीलिए दार्शनिकों ने इस सिद्धान्त का विवेचन बढ़ी उहापोह के साथ किया है।

# (ख) अनात्मवाद

भगवान् बुद्ध पक्के श्रनात्मवादी थे। अपने उपदेशों में उन्होंने अत्मवाद के अनुयायियों की कही आलोचना की है। यह श्रनात्मवाद कुद्धमं की दार्शनिक भित्ति है जिसपर समग्र आचार और विचार अपने श्राश्रय के निमित्त अवलिवत है। आत्मवाद का सुगत ने खगढन बढ़े श्रमिनिवेश के साथ किया है। उनके खण्डन का बीज यह है कि समग्र आत्मवादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को बिना जाने उसके मगल के लिए नाना प्रकार के सत्कर्म तथा दुष्कर्म किया करते हैं। इस सिद्धान्त

१ द्रष्टच Macgovern—Manual of Buddhist Philosophy P. 163—180.

के चोतक दशन्त बड़े मार्के के हैं। बुद्ध का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति देशकी सबसे सुन्दर स्त्री ( जनपद करुयाणी ) से प्रेम करता हो, परन्तु न तो उसके गुणों से परिचित हो, न उसके रूप रंग से, न उसका कद ही जाने कि वह बढ़ी है, छोटी है या मझोली है और न उसके नाम-गोत्र से ही श्रिभित्र हो। ऐसे पुरुष का श्राचरण कोक में सर्वथा उपहास्यास्पद होता है। उसी प्रकार भारमा के गुण, धर्म को बिना जाने, उसके परलोक में सुख प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति यज्ञ याग करता है, वह भी उसी प्रकार गर्हणीय होता है। महल की स्थिति से परिचय विना पाये ही जो व्यक्ति चौरास्ते के ऊपर उस पर चढ़ने के लिए सीदियाँ तैयार करे, भला उससे बद्कर कोई मूर्ल हो सकता है ? सत्ताहीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योग परम मूर्खता का सूचक है। उसी प्रकार असत् आत्मा के मंगल के लिए नाना प्रकार के कर्मों का सम्पादन है। आत्मा की सत्ता को बुद्ध बही ही तुच्छ बुद्धि से देखते थे— ''जो यह मेरा भारमा अनुभव कर्ता, अनुभव का विषय है, और तहाँ-तहाँ अपने बुरे भले कर्मों के विषयको अनुभव करता है, यह मेरा आस्मा नित्य, ध्रुव, शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील है, अनन्त वर्षो तक वैसा ही रहेगा—"हे भिद्धओं, यह भावना बिळकुळ बाळ धर्म है" ( अय भिक्लवे, केवलो परिपूरो वाल धम्मो )२ । बुद्ध के इस उपदेश से आत्मभाव के प्रांत उनकी अवहेळना स्पष्ट है। वे नित्य, ध्रुव आत्मा के अस्तित्व के मानने से सन्तत पराङ्गुख हैं।

बुद्ध के इस अनारमवाद के भीतर कौन सा रहस्य है ? भारतीय चिरन्तन परम्परा के अनेक अश में पचपाती होने पर भी उन्होंने इस

१ दीघनिकाय (हिन्दी अनुवाद ) ए॰ ७३

२ मज्झिमनिकाय १।१।२

कारण

उपनिषस्प्रतिपादित आत्मतत्त्व को तुच्छ दृष्टि से क्यों तिरस्कृत नैरात्म्य-कर दिया ? इस प्रवन का अनुसन्धान बढ़ा ही रोचक है। वाद को इस विचित्र संसार के दुःखमय जीवन का कारण तृष्णा या काम है। काम वह ससुद्र है जिसके श्रन्त का पता नहीं और जिसके भीतर जगत् के समस्त पदार्थ समा जाते हैं। अथर्ववेद ने कामसूक्त में ( १।१।२ ) काम के प्रभाव का विशद वर्णन किया है। "काम ही सबसे पहले उत्पन्न हुन्ना; इसके रहस्य को न तो देवताओं ने पाया, न पितरों ने, न मर्ला ने। इसी लए काम ! तुम सबसे बड़े हो, महान् हो''र । काम भिग्न रूप है। जिस प्रकार श्रीग्न समग्र पदार्थी' को अपनो ज्वाला से जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों के हृद्य को जलाता है ३। बुद्धधर्म में यही काम 'मार' के नाम से प्रसिद्ध है। सुगत के जीवन में 'मारविजय' को इसीलिए प्रसिद्धि प्राप्त है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इस अज्ञेय 'काम' को जीत लिया था। इस 'काम' का विजय वैदिक ऋषियों को उसी प्रकार अभीष्ट है जिस प्रकार बुद्ध को ।

रुपनिषदों का कहना है कि आत्मा की कामना के लिए सब प्रिय होता है। ( आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ) जगत् में सबसे प्यारी वस्तु यही आत्मा है जिसके लिए प्राणी विषय के सुखों की कामना

१ समुद्र इव हि कामः, नहि कामस्यान्तोऽस्ति ।

<sup>-</sup>तैत्ति० झा० २।२।४।६

२ कामो जरे प्रथमं नैनं देवा ऋापुः पितरो न मुर्त्याः। ततस्त्वमिस ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ९।१।२।१९

३ यो देवो ( ऋग्निः ) विश्वात् यं तु काममाहुः ।

<sup>--</sup> श्रथर्व ३।२१।४

किया करता है। हमारी स्त्री पुत्रादिकों के ऊपर आसक्ति इसी स्वार्थ के ऊपर श्रवलम्बित है। बृहदारण्यक में याज्ञवहक्य ने मैत्रेयो को डपदेश देते हुए आत्मा को ही सब कामनाओं का केन्द्रबिन्दु बतलाया है। दारा दारा के लिए प्यारी नहीं है, आत्मा के काम से ही वह प्यारी बनती है। समय पदार्थों की यही दशा है। खुद्ध ने उपनिषत् से इस सिद्धान्त को ग्रहण किया, परन्तु इस काम के अनारम्भ के छिए एक नवीन ही मार्ग की शिचा दी। उनकी विचारधारा का प्रवाह नये रूप से प्रवाहित हुआ — आत्मा का अस्तित्व मानना ही सब अन्थों का मूल है। आत्मा के रहने पर ही 'अहकार'-श्रहभाव का उदय होता है। इस आस्मा को सुख पहुँचाने के लिए ही जीव नाना प्रकार से इस शरीर को सुख देता है और सुख प्राप्ति के उपायों को हूँ दता है। काम का श्रदय इसी राग के परम श्राश्रय आत्मा के अस्तित्व पर अवलम्बित है। भातः इस श्राथमा का निषेध करना ही काम विजय का सबसे सुगम मार्ग है। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जायगा ? बदान में पुत्रशोक से विह्नल विशाखा को बुद्ध का यही उपदेश था कि इस ससार में जितने शोक, सन्ताप, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं वै प्रिय वम्ह के लिए ही होते हैं। विय के अभाव में शोकादि का भी श्रभाव श्रवश्यमेव होता है १।

भगवान् बुद्ध के इसी उपदेश की प्रतिध्वनि कालान्तर में बौद्ध भाचार्यों के प्रन्थों में उपलब्ध होती है। नागार्जन का कहना है कि जो भात्मा को देखता है, उसी पुरुष का 'अह' के लिए सदा स्नेड

दुक्खा च लाक्स्मि अनेकरूपा।

पिश्र पटिच्चेव भवात एते

पिये असन्ते न भवति एते॥ — उदान ८। ८

शे केचि सोना परिदेशकर वा

याना रहता है। स्नेह से सुखों के लिए तृष्णा पैदा होती है; तृष्णा दोर्षों को दक लेती है। गुणदर्शी पुरुष 'विषय मेरे हैं' इस विचार से विषयों के साधनों को प्रहण करता है। तृष्णा से उपादान का जन्म होता है। श्रतः जब तक आत्माभिनिवेश है, तब तक यह संसार है। आत्मा के रहने पर ही 'पर' (दूसरे) का ज्ञान होता है। एवं और पर के विभाग से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए राग और पर के लिए द्वेष। और रागद्वेष के कारण ही समस्त दोष उत्पत्त होते हैं। अतः समस्त दोषों का उत्पत्ति का निदान श्रात्म दृष्टि है। विना इसको हटाये दोषों का निराकरण असम्भव है।।

स्तोत्रकार ( मातृचेट ? ) बुद्ध के नैरात्म्यवाद को प्रशंसा का पात्र यत्तळाते हैंर-जब तक मन में अहकार हैं तब तक श्रावागमन की परम्परा

यः पश्यत्यात्मानं तस्याहमिति शाश्वतः स्नेहः ।
 स्नेहात् गुणेषु तृष्यति तृष्णा दोषास्तिरस्कुरुते ॥
 गुणदर्शी पितृष्यन् ममेति तत् गधनसुपादत्ते ।
 तेनात्माभिनीवेशो यावत् तावतु संसारः ॥
 आत्मिन सित परसज्ञा स्वपरिविभागात् पित्र्यहद्वेषौ ।
 अनयोः संप्रतिबन्धात् सर्व दोषाः प्रजायन्ते ॥

— नागार्जुनस्य, बोधिचर्यावतारपंजिका ए० ४९२, गुणरत्न ए० १९२ ; अभिसमयालकारालोक ( ए० ६,७) में उद्भृत न्यन्तिम कारिका।

र साहंकारे मनिम न शमं याति जन्मप्रबन्धो नाहंकारश्चलित हृदयात् आत्महृष्टो च सत्याम् नान्यः शास्ता जगित भवतो नान्ति नेरात्म्यवादी नान्यस्तस्मादुपशनिविधेस्त्वन्मताद्क्ति मार्गः ॥

—तत्त्वसंग्रहपजिका पृ**० ९**०५

(जन्म प्रवन्ध ) शान्त नहीं होती। श्रात्मदृष्टि की सत्ता में हृदय से श्रहंकार नहीं हटता। हे बुद्ध ! आप से बढ़कर कोई भी नैरात्म्यवादी अपदेशक नहीं है और न आपके मार्ग को छोड़कर शान्ति देनेवाला दूसरा मार्ग ही है। बुद्धधर्म के शान्तिदायी होने का मुख्य कारण नैरात्म्यवाद की स्वीकृति है। चन्द्रकीति के मत में भी सत्कायदृष्टि (आत्म हृष्ट ) के रहने पर ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। इस बात की सभीचा कर तथा श्रात्मा को इस दृष्टि का विषय मानकर योगी आत्मा का निषेध करता है। अत. आत्मा का यह निषेध काम के निराकरण के लिए किया गया है।

अनात्मवाद की ही दूसरी संज्ञा 'पुङ्गल नैरात्म्य' तथा 'सत्काय दृष्टि'२ है । सत्कायदृष्टि को ही आत्मग्राह, आत्माभिनिवेश तथा आत्मवाद भी कहते हैं।

#### १ सत्कायदृष्टिप्रभवानशेषान्

क्लेशाश्च दोषॉश्च धिया विपश्यन् स्रारमानमस्या विषय च बुद्ध्वा योगी करोत्यारमनिषेघमेव ॥

—माध्यमकावतार ६।१२३; मा० वृ० में उद्भृत पृ० ३४०-२ 'सत्काय दृष्टि' पाली में 'सक्काय दिहि' है। 'सत्काय' की मिन्न २ व्युत्पत्ति के कारण इस शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। 'सत्काय' दो प्रकार से बनता है (1) सत् + काय तथा (11) स्व + काय। पहिली व्याख्या में सत् के दो अर्थ हैं—(क) वर्तमान अस् घातु से तथा (ख) नश्वर (सद से)। अतः वर्तमान देह में या नश्वर देह में आत्मा तथा ख्रात्मीय का भाव रखना। प० विधुशेखर भट्टाचार्य का कहना है कि तिब्बती तथा चीनी अनुवादकों ने सत् का नश्वर अर्थ ही प्रहण किया है। दूसरी व्याख्या के लिए नागार्जुन का प्रमाण है।

'सर्व प्रनात्म'—यही बुद्धमं का प्रधान मान्य सिद्धान्त है। इसका अर्थ यह है कि जगत् के समत्त पदार्थ स्वरूपशून्य हैं, वे कतिपय धर्मी के समुच्चयमात्र हैं, उनकी स्वयं स्वतन्त्र सत्ता प्रतीत नहीं होती। 'भनात्म' शब्द में नज् का भर्थ 'प्रसच्य प्रति-का अर्थ षेध' नहीं है, प्रत्युत 'पर्युदास' है। अनात्म शब्द यही नहीं दोतित करता है कि आत्मा का अभाव है, बिक आत्मा के अभाव के साथ २ अन्य पदाथों की सना बतलाता है। आत्मा को छोड़कर सर्व वस्तुओं की सत्ता या ऋस्तित्व है। 'सर्ववस्तु' की दूसरी संज्ञा 'धर्म' है। 'धर्म का इस विलच्चण अर्थ में प्रयोग हम बुद्धधर्म में ही पाते हैं। धर्म का अर्थ है अत्यन्त सूच, प्रकृति तथा मन के अन्तिम तस्व जिनका पुन: पृथक्करण नहीं किया जा सकता। यह जगत् इन्हीं नाना धर्मी के घात-प्रतिघात से सम्पन्न हुआ है। बौद्ध 'धर्म' सर्वियों के 'गुगा' के समान है। दोनों अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है। अन्तर इतना ही है कि तीनों गुणों (सच्च, रज तथा तम ) की सत्ता के साथ साथ सांख्य गुणत्रय की साम्यावस्थारू विणी 'प्रकृति' मानता है । बौद्ध दार्शनिक श्रवयववादी हैं। नैयायिको के सहरा अवयवसे पृथक् अवयवीकी सत्ता वे स्वीकार नहीं करते । न्याय दृष्टि में घट परमाणुपुक्ष के अतिरिक्त एक नवीन पदार्थ है। अर्थात् अवयवी घट अवयवरूप प्रमाणुओं से

द्रष्टन्य V.Bhattachary: Basic Conception of Buddhisma पु॰ ७७-७८ की पादटिपाणी

उन्होंने माध्यमिक कारिका (२३।६) में 'स्वकाय दृष्टि' का प्रयोग किया है। चन्द्रकीति की व्याख्या है—स्वकाये दृष्टिः आत्मात्मीयदृष्टिः। दोनों व्याख्याश्रों का तात्पर्य प्रायः एकसमान है। पञ्चस्कन्धात्मक शरीर मे श्रात्मा तथा आत्मीय दृष्टि (अहकार और ममकार) रखना सत्काय दृष्टि है।

पृथग् सत्ता रखता है, परन्तु बौद्धों की दृष्टि में परमाणु का समुन्वय ही घट है, अवयब से भिन्न अवयवी नामक कोई पदार्थ होता ही नहीं। जगत् के अत्यन्त सूक्ष्मतम पदार्थों की ही संज्ञा 'धर्म' है। इनकी सत्ता सर्वधा माननीय है, परन्तु इन्हें छोड़ देने पर वस्तुओं का स्वरूपमूत अवयवी पदार्थ कोई विद्यमान रहता है, यह बात बौद्ध छोग मानने के छिए तैयार नहीं हैं। 'अनान्म' कहने का अभिन्नाय यही है कि धर्म की सत्ता है, परन्तु उनसे अतिरिक्त आत्मा की मत्ता नहीं है। अत. 'नैरात्म्य' की ही संज्ञा 'धर्मता' है। अभिवर्मकोश की व्याख्या स्फुटार्था' में यशोमित्र के इस महत्त्वशाली कथन का — प्रवचनधर्मता पुनरत्र नैरात्म्यं जुद्धानुशासने वा—यही अभिन्नाय है।

पुत्रल, जीव, श्रात्मा, सत्ता—ये सब शब्द एक द्वरे के समानार्थक हैं। बुद्धमत में इन शब्दों के द्वारा अभिहिन पदार्थ कोई स्वतन्त्र सत्ता

नहीं है। श्रातमा केवल नाम है; परस्परसम्बद्ध श्रानेक आत्मा की धर्मों का एक सामान्य नामकरण श्रातमा या पुद्र छ है। ज्यावहारिक सत्ता किया है, प्रत्युत परमाधिकरूप से ही। अर्थांत् जोकव्यवहार

के लिए भारमा की सत्ता है जो रूप, वेदना, संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान— पञ्चस्कन्धों का समुदायमात्र है, परन्तु इनके श्रिनिश्क भारमा कोई स्वतन्त्र परमार्थभूत पदार्थ नहीं है। श्रात्मा के लिए बौद्ध लोग 'सन्तान' शब्द का प्रयोग करते हैं जो अन्य सिद्धान्तों से उनकी विशिष्टता चतलाता है। श्रात्मा सन्तानरूप है, परन्तु किनका शमानसिक तथा भौतिक, श्राभ्यन्तर तथा बाह्य, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय-प्राह्म पदार्थों का। १८ धातु (इन्द्रिय, इन्द्रिय विषय तथा सद्यम्बद्ध विज्ञान) परस्पर मिजकर इस 'सन्तान' को उत्पन्न करते हैं और ये उपकरण 'पासि' नामक संस्कार के द्वारा परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। 'प्रतीत्य समुत्पाद' वादी बुद्ध ने ण्क चण के लिए भी आत्मा की पारमार्थिक सत्ता के सिद्धान्त को प्रश्रय नहीं दिया ।

### पश्चस्कन्ध

बुद्ध ने श्रात्मा की स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु वे मन श्रीर मानसिक वृत्तियों की सत्ता सर्वथा स्वीकार करते हैं। आसा का पता भी तो हमें मानसिक व्यापारों से ही चळता है। इनका अप-छाप कथमिप नहीं हो सकता। आत्मा पाँच स्कन्धों का संघातमात्र है। स्कन्ध का अर्थ है समुदाय। स्कन्धों के नाम हैं—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जिसे हम व्यक्ति के नाम से पुकारते हैं, वह इन्हीं पाँच स्कन्धों का समुच्चयमात्र है। इन स्कन्धों की व्याख्या में बौद्ध - ग्रन्थों में पर्याप्त मतभेद है। वस्तुतः प्रत्येक जीव 'नामरूपात्मक' है। 'रूप' से अभिप्राय शरीर के भौतिक भाग से है और 'नाम' से तात्पर्य मानसिक प्रवृत्तियों से है। शरीर श्रीर मन के परस्पर संयोग से ही मानव व्यक्ति की स्थिति है। 'नाम' को चार भागों में बाँदा गया है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार।

(१) रूपस्कन्ध —'रूप' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। 'रूप्यन्ते एभिविंषयाः' अर्थात् जिनके द्वारा विषयों का रूपण

१ श्रवान्तर काल में 'वात्सीपुत्रीय' या 'साम्मितीय' नामक बौद्ध सम्प्रदाय (निकाय) ने पञ्चहकन्धों के संघात से श्रितिरिक्त एक नित्य परमार्थ रूप में पुद्गल की सत्ता मानी है। इनके मत का विस्तृत खरडन वसुबन्धु ने अभिधर्मकोश के श्रन्तिम 'स्थान' (श्रध्याय) में बड़ी युक्ति से किया है। वात्सीपुत्रियों का यह एकदेशीय सिद्धान्त बौद्ध जनता के मिस्तिष्क को श्रपनी ओर श्राकृष्ट न कर सका। द्रष्ट्रब्य Dr Schervatsky—The Soul Theory of the Buddhists.

किया जाय अर्थात् इन्द्रियाँ। दूसरी व्याख्या है—रूष्यन्ते इति रूपाणि अर्थात् विषय। इस प्रकार रूपस्कन्ध विषयों के साथ सन्बद्ध इन्द्रियों तथा दारीर का वाचक है।

- (२) विज्ञानस्कन्ध—'श्रहं—मैं' इत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रियों से जन्य रूप, रस, गन्ध भादि विषयों का ज्ञान—ये दोनों प्रवाहापन्न ज्ञान 'विज्ञान स्कन्ध' के द्वारा वाच्य हैं। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान तथा भाभ्यन्तर 'मैं हूँ' ऐसा ज्ञान—दोनों का प्रहण इस स्कन्ध के द्वारा होता है।
- (३) वेदनारकन्ध—प्रिय वस्तु के स्पर्श से सुख, अप्रिय के स्पर्श दु.ख तथा प्रिय-अप्रिय दोनों से भिन्न वस्तु के स्पर्श से न सुख और न दु:ख की जो चित्त की विशेष अवस्था होती है वही वेदना स्कन्ध है। वाद्य वस्तु के ज्ञान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर प्रभाव पढता है वही 'वेदना' है। वस्तु की भिन्नता के कारण वह तीन प्रकार को होती है—सुख, दु:ख, न सुख न दु:ख।
- (४) इन सुख दुःखात्मक वेदना के आधार पर हम उन वस्तुमों के यथार्थ प्रहण में अब समर्थ होते हैं और उनके गुणों के आधार पर उनका नामकरण करते हैं। यही है संज्ञास्कन्ध । विज्ञान और संज्ञा में वही अन्तर है जो नैयायिकों के निर्विकरणक प्रत्यक्ष तथा सविकरणक प्रत्यच के बीच है। निर्विकरणक प्रत्यच में हम वस्तुओं के विषय में इतना ही जानते हैं—यत्किञ्चिदिदम्—कुछ श्रस्फुट वस्तु है। परन्तु सविकरणक प्रत्यच में इस उसे नाम, जाति आदि से संयुक्त करते हैं कि यह गाय है,

१ विज्ञानस्त्रन्धोऽहमित्याकारो रूपादिविषय इन्द्रियजन्यो वा दण्डायमानः —भामती (२।२। १८) अहमित्याकारमालय-विज्ञान-मिन्द्रियादिजन्यं च ज्ञानमेतद् द्वयं दण्डायमानं प्रवाहापन्नं विज्ञानस्कन्ध इत्यर्थः
—कल्पतर

वह रवेतवर्ण की है तथा घास चरती है। यह दूसरा ज्ञान बौद्धों का 'संज्ञा स्कन्ध' है।।

(१) संस्कार स्कन्ध—इस स्कन्ध के अन्तर्गत अनेक मानसिक प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है, । परन्तु प्रधानतया राग, द्वेष का । वस्तु की संज्ञा से परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारी इच्छा या द्वेष का उदय होता है। रागादिक क्लेश, मदमानादि उपक्लेश तथा धर्म, अधर्म—ये सब इस स्कन्ध के अन्तर्गत हैं।

वस्तुतत्त्व की जानकारी के लिये यही क्रम छपयुक्त है, परन्तु बौद्धः अन्थों में सर्वत्र 'विज्ञान स्कन्ध' को द्वितीयस्थान न देकर पंचम स्थान दिया गया है। इसकी छपयुक्तता वसुवन्धु ने श्रमिधर्मकोश में नाना कारणों से बतलाई है। उदाहरणार्थ, उनकी दृष्टि में यह क्रम स्थूलता को लक्ष्यकर निर्धारित है। स्थूल वस्तुओं का प्रथम निर्देश है। शरीर दृष्टिगोचर होने से स्थूलतम है। मानस न्यापारों में वेदना स्थूल है, क्योंकि प्रत्येक न्यक्ति सुख-दुःख की भावना को झट समझ लेता है। 'नाम' को स्थूलता इससे घटकर है। 'संस्कार' विज्ञान की अपेन्ना स्थूल है क्योंकि घृणा, श्रद्धा श्रादि प्रवृत्तिओं का समक्षना उतना कठित नहीं है। 'विज्ञान' वस्तु के सुक्ष्मरूप का ज्ञान चाहता है। श्रतः उसे सुक्षम होने से श्रन्त में रखना उचित ही है। २

३ संज्ञास्कन्धः सिवकल्पप्रत्ययः सज्ञासंसर्गयोग्य प्रतिभासः यथा डित्थ कुण्डली गौरो ब्राह्मणो गच्छतीत्येवंजातीयकः—भामती। 'सिवकल्पक-प्रत्ययः' इत्यनेन विज्ञानस्कन्धो निर्विकल्प इति भेदः स्कन्धयोध्वेनितः— कल्पतरु।

२ अन्य कारणो के लिए द्रष्टव्य Macgovern: Manual of Buddhist Philosophy पृ० ६३-६४ । यहाँ अभिधर्मकोष का आवश्यक अंश चीनी भाषा से अनूदित है।

'मिलिन्द प्रश्न' में भदन्त नागसेन ने यवनराज मिलिन्द ( इतिहास प्रसिद्ध 'मिनैय्डर' द्वितीय शतक ई० पू० ) ने 'श्रात्मा' के बुद्धसम्मत सिद्धान्त को बड़े ही रोचक ढग से समझाया है। श्रात्मा के मिलिन्द ने पूछा—श्रापके ब्रह्मचारी आपको 'नागसेन' विषय में नाम से पुकारते हैं, तो यह 'नागसेन' क्या है ? भन्ते क्या नागसेन ये केश नागसेन हैं ?

नहीं, महाराज ! तो रोचें नागसेन हैं ?

नहीं, महाराज !

ये नेस, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वक्र, हृदय, यहत्त, क्रोम, छीहा, फुस्फुस, ऑंत, पतली ऑंत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, पीब, छोहू, पसीना, मेद, आँसू, चर्बी, छार, नेटा, छासिका, दिमाग नागसेन हैं ?

नहीं, महाराज !

भन्ते, तब क्या छापका रूप नागसेन है ? "वेदनार्ये नागसेन हैं ; संज्ञा", सस्कार", विज्ञान" नागसेन हैं ?

नहीं, महाराज ।

भन्ते, तो क्या रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार और विज्ञान सभी एक साथ नागसेन हैं ?

महीं, महाराज !

तो क्या इन रूपादिकों से मिन्न कोई नागसेन है ?

नहीं, महाराज ।

भन्ते, मैं श्रापसे पूछते पूछते थक गया, किन्तु 'नागसेन' क्या है ? इनका पता नहीं चलता। तो 'नागसेन' क्या शब्दमात्र है ? क्षाखिर 'नागसेन' है कौन ? भ्राप सूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है।

तब आयुष्मान् नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा-महाराज, आफ

'चित्रिय बहुत ही सुकुमार हैं। इस दुपहरिये की तपी और गर्म बालू श्रीर कंकड़ी से भरी भूमि पर पैदल आये हैं या किसी सवारी पर ?

भन्ते, मे पैदल नहीं श्राया, रथ पर आया।

महाराज, यदि भाप रथ पर आये तो मुझे बतावें कि आपका रथ कहाँ है ? क्या ईपा ( दगड ) रथ है ?

नहीं भन्ते ।

क्या श्रच ( धुरे ) रथ हैं ?

नहीं भन्ते ।

क्या चक्के रथ हैं ?

नहीं भन्ते।

नया रथ का पन्जर ••• रथ की रिस्पर्यों ••• लगाम ••• चाबुक रथ है। नहीं भन्ते।

महाराज क्या ईपा श्रन्न आदि सब एक साथ रथ हैं ?

नहीं भन्ते।

महाराज, क्या ईपा आदि से परे कहीं रथ है ?

नहीं भन्ते।

महाराज, में आप से पूछते २ थक गया, परन्तु पता नहीं चला कि रथ कहाँ है ? क्या रथ केवल शब्दमात्र है ? श्राखिर यह रथ क्या है ? महाराज, आप मूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है । महाराज सारे जम्बूद्वीप के आप सबसे बढ़े राजा हैं । भला किसके डर से आप मूठ बोलते हैं !!!

× × ×

तव राजा मिलिन्द ने आयुष्मान् नागसेन से वहा—भन्ते, मैं सूठ नहीं बोलता । ईपा आदि, रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए "रय" ऐसा सब नाम कहा जाता है ।

महाराज, बहुत ठीक। भापने जान किया कि रथ नया है ? इसी

तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए? 'नागसेन' ऐसा एक नाम कहा जाता है। परन्तु परमार्थ में, 'नागसेन' ऐसा कोई. पुरुष विद्यमान नहीं है।

आतमा विषयक बौद्धमत का प्रतिपादन बढ़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है। इप्रान्त भी नितान्त रोचक है।

## पुनर्जन्म

अब प्रदन यह है कि आत्मा के अनित्य सवातमात्र होने से पुनर्जन्म किस का होता है ? बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानते हैं। जीव जिस प्रकार का कर्म करता है, उसी के अनुसार वह नवीन जन्म प्रहण करता है। वैदिक मत में यही मत मान्य है, परन्तु आत्मा को नित्य शाश्वत मानने के कारण वहाँ किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं है, परन्तु बौद्धमत आत्मा के प्रस्तित्व को ही अस्वीकार करता है। तब पुनर्जन्म किसका होता है ? जिसने कर्म किया, वह अतीत में जीन हो जाता है और जो जन्मता है, उसने वे कर्म ही नहीं किये जिसके फरू भोगने के लिए नये जन्म की जरूरत पह तीर।

राजा मिलिन्द का यही प्रश्न था कि जो उत्पन्न होता है, वह वहीं व्यक्ति है या दूसरा। नागसेन का उत्तर है—न वहीं है और न दूसरा। दीपशिखा और इस सिद्धान्त को उन्होंने 'दीपशिखा' के द्रष्टान्त से का दृष्टान्त के सिमय दीपक का दृष्टान्त के सिमय दीपक जलाता है, क्या वह रात भर वहीं दीया जलता है। साधारण रीति से यही प्रतीत होता है कि वह रातभर एकहीं दोआ जलाता है, परन्तु वस्तुस्थिति तो बतलाती है कि रात के पहले

१ मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी ऋनुवाद ) पृ॰ ३१-३४ २ विशेष द्रष्टव्य मिलिन्द प्रश्न पृ॰ ४९ ।

चहर की दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे और तीसरे पहर की दीपशिखा उससे भिन्न थी। फिर भी रातभर एक दीपक जनता रहता है। दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा (टेम) प्रतिचण परिवर्तनशील है। धारमा के विषय में भी ठीक यही दशा चरितार्थ होती है। "किसी बस्तु के अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है और एक अय होती है। भीर इस तरह प्रवाह जारी रहता है। प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक चण का भी अन्तर नहीं होता, नयों कि एक के लय होते ही दूसरी उठ खड़ी होती है। इसी कारण पुनर्जन्म के समय न वहीं जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है।"

दूध की बनी हुई चीजों को ध्यान से देखने पर पूर्वोक्त सिद्धान्त ही पुष्ट प्रतीत होता है। दूध हुई जाने पर कुछ समय के वाद जमकर दही दूध को बनी हो जाता है, दही से मनखन श्रीर मनखन से घी बनाया चीजों का जाता है। इस पर प्रश्न है कि जो दूध था वही दही था, चित्रों का जो दही, वही मनखन, जो मनखन वही घी। उत्तर स्पष्ट है—ये चीजों दूध नहीं है दूध के विकार है—दूध से बनी हुई हैं। प्रवाह भी इसी प्रकार जारी रहता है। पुनर्जन्म के समय जन्म छेनेवाला जीव न तो वही है और न उससे मिन्न है। सच तो यह है कि विज्ञान की छड़ी प्रतिचण बदछती हुई नित्य सी दीखती है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम उठ खड़ा होता है। १ प्रतिचण में कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, परन्तु उनकी वासना अगले क्षण में अनुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। इसीलिए ध्रनित्यता को मानते हुए भी बोद्धों ने प्रनर्जन्म को तर्कयुक्त माना है।

मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी त्र्यनुवाद ) पृ० ४६.५०

#### (ग) अनोइवरवाद

बुद्ध प्रथम कोटि के अनीइवरवादी थे। उनके मत में ईश्वर की सक्तर मानने के लिए हमारे पास कोई भी उपयुक्त तर्क नहीं है। अपने उपदेशों में उन्होंने अपनी अनीइवरवादी भावना को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है जिसे पढ़कर प्रतीत होता है कि वे अनजाने और अनसुने ईश्वर के भरोसे अपने अनुयायियों को छोडकर उन्हें अकर्मण्य तथा अनात्म-विश्वासी बनाना नहीं चाहते थे।

पाथिकसुत्त (दीघ निकाय २।१) में बुद्ध ने ईदवर के कर्तृ स्व का बड़ा उपहास किया है। केवट्टसुत्त (११) ने ईश्वर को भी अन्य देवतार्थ्रों के तुल्य एक सामान्य देवता बतलाया है जो इन महाभूतों के निरोध ईरवर का के विषय में उन्हीं देवताओं के समान ही श्रज्ञानी है। इस **उपहास** प्रसङ्ग में बुद्ध का उपहास बड़ा मार्मिक तथा सूक्ष्म है। प्रसङ्ग यह बतलाया गया है कि एक बार भित्तुसंघ के एक भित्तु के मन में यह प्रश्न उरपन्न हुआ कि ये चार महाभूत—पृथ्वीधातु, जलधातु, तेजोधातु, वायुधातु— कहाँ जाकर बिरुकुल निरुद्ध हो जाते हैं । समाहित-चित्त होने पर देवलोकगामी मार्ग उसके सामने प्रकट हुए। वह भिक्ष वहाँ गया जहाँ चातुर्महाराजिक देवता निवास करते हैं। वहाँ जाकर इन महाभूतों के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । उन्होंने श्रपनी अज्ञानता प्रकट की और उस भित्तु को अपने से बढ़कर चार महाराजा नामक देवताओं के पास भेजा। वहाँ जाकर भी उसे वही नैराश्यपूर्ण उत्तर मिला । वहाँ से वह क्रमशः त्रायश्त्रिश, शक्र, याम, सुयाम, तुपित, संतुषित, निर्माणरति, सुनिर्मित, परनिमित वशवर्ती, वशवर्ती, बहाकायिक नामक देवताओं के पास गया, जो क्रमशः प्रभाव तथा माहात्म्य में अधिक बतछाये गये। ब्रह्मकायिक देवता ने उसे कहा कि हे भिद्ध हमसे बहुत बद-चदकर ब्रह्मा हैं। वे महाब्रह्मा, विजयी, श्रपराजित, परार्थद्रष्टा, वर्शीन ईवनर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ट और सभी हुए तथा होनेनाले पदार्थी के विता हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उनका स्थान हमलोग नहीं जानते, पर लोग कहते हैं कि बहुत आलोक और प्रभा के प्रकट होने पर प्रह्मा प्रकट होते हैं। महाब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने अहम्मन्यता भरे शब्दों में अपने को ब्रह्मा तथा ईस्वर बतलाया, परन्तु उक्त प्रश्न पूछने पर जो उन्होंने उत्तर दिया वह नितान्त उपाहास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि हे भित्तु, ये ब्रह्मलोक के देवता मुक्ते ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा से कुछ श्रज्ञात नहीं है, अहष्ट, अविदित, असाचात्कृत नहीं है; परन्तु में स्वयं ही नहीं जानता कि ये महाभूत कहाँ निरुद्ध होते हैं। तुमने वदी गजती की कि भगवान् बुद्ध को छोड़कर इस प्रश्न के उत्तर के किए मेरे पास भाये। देवता जोग मुझे सर्वज्ञ बतलाते हैं, परन्तु मुझ में सर्वज्ञता नहीं है। तब उस मिश्च को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जहाँ अनिदर्शन (उत्पत्ति-स्थित-रूथ से विरहित), श्रनन्त और अत्यन्त प्रभायुक्त निर्वाण है, वहीं चारों महाभूतों का बिरुक्त निरोध होता है।

इस प्रसङ्ग को देखकर बुद्ध की भावना का परिचय मिलता है। वे ईक्वर को इस जगत् का न तो कर्ता मानते हैं और न उन्हें सर्वज्ञ मानने के जिए तैयार हैं। यदि किसी को ईश्वर की सक्ता में श्रद्धा है तो श्रद्धा वनी रहे। परन्तु ईश्वर को सर्वज्ञ मानना नितान्त युक्तिविहीन है। वे अपना अजान अपने मुँह स्वीकार करने के जिए प्रस्तुत हैं।

तेविज्ज सुत्त (दी० नि० १३) में बुद्ध ने इस प्रदन की पुनः समीचा की है। उन्होंने वेदरचियता ऋषियों तथा ब्राह्मणों को अनिभज्ञ अतलाकर उनके हारा उद्भावित मार्गों को भी अप्रामाणिक वतलाया है। ब्राह्मणों में पाँचों नीवरण (कामच्छन्द आदि बन्धन) पाये जाते। हैं। अतः रुनका सिद्धान्त दूपित है। जब वे ईश्वर (ब्रह्मा) को न तो जानते और न देखते हैं, तब उनकी सलोकता प्राप्त करने वाले मार्ग का-रुपदेश क्योंकर माना जाय शत्रीविध ब्राह्मणों का कथन है 'अन्धवेणी' के समान है? । जैसे अन्धों की पाँत एक दूसरे से जुड़ी हो, पहिले वाला भी नहीं देखता, बीचवाजा भी नहीं देखता, पीछे वाला भी नहीं देखता। उनके कथन में विश्वास करना अञ्चातगुणा किसी जनपदः कल्याणों की कामना के समान गईणीय है। जो धर्म ब्राह्मण बनाने वाचे हैं उन धर्मों को छोड़कर अन्य धर्मों से युक्त पुरुष कितना भी देवता या ईश्वर को स्तुति करें उसकी स्तुति सफल नहीं होतो। क्या किसी काकपेया जलपूर्ण नदों के इस तीर पर खला होनेवाला पुरुष अपरतीर को ललावे, तो क्या अपरतीर इधर चला आवेगा? नहीं, कथमिप नहीं। इसी कारण बैविद्य ब्राह्मणों के द्वारा ईश्वर-तत्त्व उपदिष्ट हुआ है, अतप्व वह माननीय है तथा प्रामाणिक है, इस सिद्धान्त को लुद्ध मानने के लिए कथमिप तत्पर नहीं हैं। बुद्ध ब्रिह्मवादी व्यक्ति थे। जो कल्पना बुद्ध की कसीटी पर नहीं कसी जा सकती है, उसे वे मानने को सर्वथा पराड्मुल थे।

### (घ) श्रभौतिकवाद

बुद्ध के इन विचारों को पढ़कर छोगों के मन में यह भावना उठ सकती है कि बुद्ध मौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति के ही उपासक थे। इस संसार से अतिरिक्त किसी अन्य लोक की सत्ता नहीं मानते थे। परन्तु यह करपना श्रयथार्थ है। बुद्ध अनात्मवादी तथा श्रनीश्वरवादी होने पर भी भौतिकवादी न थे। जब उनके जीवन में भौतिकवादियों से उनकी या उनके शिष्यों की भेंट हुई, तब उन्होंने सदा जोरदार शब्दों में उनके मत का खण्डन किया।

पायासिराजञ्ज सुत्त (दी० नि० २।१०) के अध्ययन से बुद्धमत के श्रभौतिकवादी होने का नितान्त स्पष्ट प्रमाग् मिलता है। पायासी राजन्य बुद्ध का ही समकाळीन था। वह कोशळराज प्रसेनजित् के द्वारा

१ द्रष्टव्य दीघनिकाय (हि० ऋ०) पृ० ८७-८६।

प्रदत्त 'सेतन्या' नामक नगरी का स्वामी था। उसकी यह मिथ्या दृष्टि थी-यह छोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है; जीव मर कर पैदा नहीं होते, अच्छे और युरे कर्मी का कोई भी फल नहीं होता। पायासी सचमुच चार्वाक मत का श्रनुयायी था। श्रपने मत की पुष्टि में उसकी तीन युक्तियाँ थीं-(१) मरे हुए व्यक्ति लौटकर कभी परलोक के समाचार सुनाने के लिए नहीं आते। (२) धर्मात्मा आस्तिकों को भी-मरने की इच्छा नहीं होती। यदि इस छोक में पुरायसंभार का फल स्वर्ग तथा आनन्द प्राप्त करना है तो क्यों धर्मात्मा पुरुष अपनी मृत्यु की कामना नहीं करता ? (३) मृतक शरीर से जीव के जाने का कोई भी चिद्ध नहीं मिलता। मरते समय उसकी देह से जीव को निकलते हुए किसी ने नहीं देखा; जीव के निकल लाने से शरीर इजका नहीं हो जाता, प्रत्युत वह पहिले से भी भारी वन वैठता है। इस तर्क के बल पर वह अनेक दार्शनिक को चुनौती देता फिरता था। एक बार उसे गौतम के शिष्य ( श्रावक ) श्रवण कुमार काश्यप से उसी नगर में भेंट हुई। काश्यप ने उसकी युक्ति यों को वही ही सुन्दरता से खरडन कर पर-कोक की सत्ता, पुण्यापुर्यकर्मी का फल तथा जीव की शरीर से भिन्नता का प्रतिपादन किया। बुद्ध का यही सत है। बुद्ध समसते थे कि भौतिकवाद का अवलम्बन उनके ब्रह्मचये तथा समाधि के लिए नितान्त प्रतिबन्धक है। एक अवसर पर इसीलिए उन्होंने कहार-- वही जीव है, वही शरीर है' = दोनों एक हैं, ऐसा मत होने पर ब्रह्मचर्य वास नहीं हो सकता। 'जाव दूसरा है, शरीर दूसरा है' ऐसा मत होने पर भी बद्ध चर्यवास नहीं हो सकता"

इस साभिप्राय कथन का ताल्पर्यं यह है कि मौतिकवादी और

१ दीमनिकाय (हि• ग्रा०) पृ० २००-२० ।

२ श्रंगुत्तर निकाय ३

आत्मवादी के लिए ब्रह्मचर्य वास—साधु जीवन की युक्तिमता ठीक नहीं उतरती। साधुजीवन विताने की इन्ला तभी मनुष्य करता है जब उसे परलोक में शोभन फल पाने का दृढ़ निश्चय होता है। परन्तु भौतिकवादी परलोक को मानता ही नहीं। अतः उसके लिए साधुजीवन व्यर्थ है। घारमा को नित्य, शाश्वत मानने वाले व्यक्ति के लिए मी यह व्यर्थ है, क्योंकि शाश्वत आत्मा में साधु जीवन के अनुष्ठान से किसी प्रकार का सशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अनारमवादी बुद्ध भौतिकवाद के पर्के विरोधी थे तथा आस्तिकवाद के कहर समर्थक थे। उनकी आचार शिक्षा की यही दार्शनिक भित्ति है। इस प्रकार हीनयान के दार्शनिक तत्त्वों के अनुशीलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य थे (क) प्रतीत्य समुत्पाद, (ख) अनात्मवाद, (ग) अनीश्वरवाद तथा (घ) श्रभौतिकवाद। ये तथ्य वौद्ध धर्म के प्रतिष्ठा पीठ हैं।



आलम्बनमहत्त्व च प्रतिपत्तेर्द्वयोस्तथा। ज्ञानस्य वीर्यारम्भस्य उपाये कौशलस्य च॥ उदागममहत्त्वक्क्क सहत्त्वं बुद्धकर्मणः। एतन्महत्त्वयोगाद्धि महायानं नि च्यते॥

श्रसग - महायान स्त्रालकार १६।५६-६०

# अष्टम परिच्छेछ

(क) निकाय तथा उनेके मत

अशोककालीन ये बौद्ध सम्प्रदाय अष्टादश निकाय के नाम से बौद्ध ग्रन्थों में खुब प्रसिद्ध हैं। 'निकाय' का श्रर्थ है सम्प्रदाय। इन निकायों के अनुयायियों का भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में आधिपत्य अष्टादश था। बहुत शताब्दियों तक इनकी प्रभुता बनी रही। इन निकाय निकायों के अलग अलग सिद्धान्त थे जो कालान्तर में विलुख से हो गये पर्नन्तु उनके उल्लेख पीछे के बौद्ध प्रन्थों में ही नहीं, प्रत्युत ब्राह्मणग्रन्थों में भी पाये जाते हैं। परन्तु इन निकायो के नाम, स्थान तथा पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में बौद्ध ग्रन्थों में ऐकमत्य दृष्टिगोचर नहीं होता। कथा वत्थुं १ की रचना का उद्देश यही था कि इन निकायों के सिद्धान्तों की समीचा स्थविरवादी मत की दृष्टि से की जाय। मोगगिळपुत्त तिस्स (वि॰ पू॰ तृतीय शतक ) ने इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ की रचना कर प्राचीन मतों के रहस्य तथा स्वरूप के परिचय देने का मह-नीय कार्य किया है। आचार्य वसुमित्र ने 'अष्टादश निकाय शास्त्र'२ की रमना कर इन निकायों के सिद्धान्तों का विशद वर्णन किया है। दोनों अन्यकारों की इष्टि में भेद है। तिस्स थेरवादी हैं तथा वसुमित्र सर्वा-स्तिवादी । दृष्टि की भिन्नता के कारण आलोचना का भेद होना स्वाभाविक है, परन्तु दोनों में प्रायः एकसमान सिद्धान्तों का ही निर्देश किया गया है जिससे इन सिद्धान्तों की ख्याति तथा प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता।

१ तिस्स की रचना होने पर भी कथावत्थु का इतना श्रादर है कि वह त्रिपिटक के अन्तर्गत माना जातो है। इसका उपादेय श्रंग्रेजी श्रनुवाद लगडन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है।

२ इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं, परन्तु चीनी भाषा मे इसका श्रनुवाद उपलब्ध है जिसका श्रंग्रेजी मे अनुवाद जापानी विद्वान् ग्रो० मसदा ने किया है। द्रष्टव्य 'एशिया मेजर' मा. २, (१६२५)

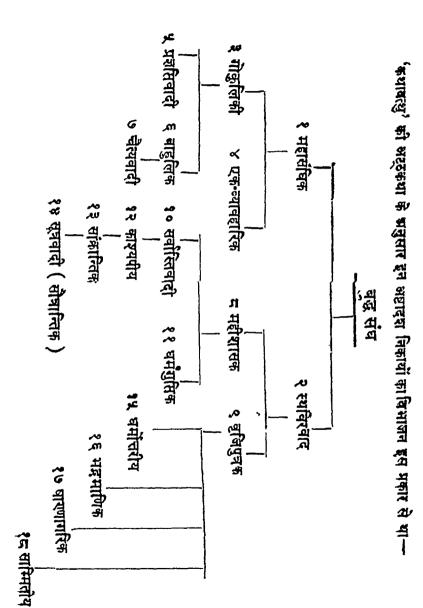

निकाय र हैमंबत भेद इस प्रकार है :--

१ स्थविरवादी

बौद्ध **३** बात्सीपुत्रीय ४ धर्मोत्तरीय ५ भद्रयाणीय ६ समितीय ७ घाययागरिक

९ महोशासक १० धर्मगुप्त ११ काश्यपोय

८ सर्वोस्तिवादी १२ सौत्रान्तिक १५ चैतीय (प्रश्रांतवादो !)

१४ थिं. चि. जुन १६ लोकोत्तरवादो

१७ एक व्यावहारिक

१८ गोकुलिक

चीन भाषा में घतुवादित भदन्त वसुभिन्न-प्रणीत 'अष्टाद्य निकाय' ग्रन्थ के श्रनुसार यह श्रठारह शास्त्रान बुद्ध-धर्म १३ महासंघक

इन अध्यादश निकायों की उत्पत्ति आशोक से पहिले ही हो चुकी थी। पर उनके बाद इस साम्प्रदायिक मतभेद का प्रवाह रुका नहीं,

प्रत्युत बौद्ध धर्म के विपुत्त प्रसार के साथ साथ विभिन्न अन्धक सिद्धान्तों की करपना के कारण नवीन सम्प्रदार्थों की उत्पत्ति सम्प्रदाय तथा पुष्टि होती ही रही। 'कथावत्थु' में इन अवान्तर की चप-तथा अपेज्ञाकृत नवीन मतों के भी सिद्धान्तों का वर्णन शाखार्ये मिळता है। उदाहरणार्थं चैत्यवादी सम्प्रदाय से भान्ध्रभृत्य राजाओं के राज्य में विस्तार पानेवाले 'अन्धक' सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई । आन्त्रम्टरयों की राजधानी धान्यकटक ( जिला गुन्ट्र का 'धरगीकोट' नगर) इस सम्प्रदाय का केन्द्रस्थल था। इसी अन्धक सम्प्रदाय से ईसवी पूर्व प्रथम शतान्दी में चार खन्य सम्प्रदायों का जन्म हुआ-पूर्वशैलीय, अपरशैलीय, राजगिरिक तथा सिद्धार्थक। धान्यकरक का प्रधान स्तूप ही महाचैत्य के नाम से प्रसिद्ध था। इसी कारण वहाँ का सम्प्रदाय 'चैत्यवादी' कहलाया। 'राजगिरिक' तथा 'सिद्धार्थक' नामकरण के कारण का पता नहीं चलता, प्रन्तु 'पूर्वशैलीय' तथा 'भपरशैलीय' सम्प्रदाय धान्यकटक के पूर्व तथा पश्चिम में होनेवाले दो पर्वर्तों के ऊपर स्थित विहारों के कारण इन नामों से अभिहित हुये हैं। इसका पता हमें भोटिया-ग्रन्थों से चलता है। राजगिरिक भी श्रन्धक सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त थे परन्तु आन्ध्र देश में इनका केन्द्र 'राजगिरि' कहाँ था ? यह नहीं कहा जा सकता। 'कथावरथु' में इनके एगारह सिद्धान्तों का खराडन किया गया है जिनमें से भाठ इनके तथा सिद्धार्थकों के एकसमान हैं। स्रतः इन दोनों का भापस में सबन्ध रखना अनुमानसिद्ध है। सिद्धार्थक के नाम• करण का तो पता नहीं चलता, परन्तु इनके सिद्धान्तों की समानता बतलाती है कि या तो एक दूसरे से निकला था या दोनों का उद्गम स्थान एक ही था। ये चारो ही अन्धक निकाय श्रान्ध्सन्नाटों के समय में महुत ही उन्नत दशा में थे। श्रान्ध्र राजा तथा उनकी रानियाँ बौद्धधर्म में विशेष अनुराग रखती थीं, इसी कारण आन्ध्देश अनेक शताब्दियों तक बोद्ध धर्म का फीडास्थल रहा है।

इन्हीं 'अन्धक निकायों' का परिनिष्ठित विकसित रूप 'महायान' है।

महासंघिकों ने जिस सिद्धान्तों को लेकर अपना सम्प्रदाय स्थविरवादियों

से प्रथक् किया उन्हीं सिद्धान्तों का अन्तिम विकास

महायान के

सिद्धान्त

सहायान सम्प्रदाय में हुआ। यान का अर्थ है मार्ग और

महा का अर्थ है वहा। अतः महायान का अर्थ हुआ वहा

या श्रेष्ठ अथवा प्रशस्त मार्ग। इस मत के अनुयायियों का

कहना है कि जीव को चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में यही मार्ग सबसे

प्रधिक महायक है। स्थविरवाद श्रन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता।

इसीलिये उसे 'होनयान' संज्ञा दी गयी। हीनयान से महायान की

विशेषता अनेक विषयों में स्पष्ट है। श्रपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण

दस मत के श्रनुयायी अपने को महायानी—अर्थाद प्रशस्त मार्गवाला—

कहते थे:—

- (१) बोधिसत्त्व की कल्पना—हीनयान मत के अनुसार अर्हत् पद की प्राप्ति ही भिक्ष का परम लच्य है। निर्वाण प्राप्त कर लेने पर भित्तु वलेशों से रहित होकर आत्म-प्रतिष्ठित हो जाता है। वह जगत् का उपकार कर नहीं सकता। परन्तु योधिसत्त्व महामेन्नी और करुणा से सम्पन्न होता है। उसके जीवन का लक्ष्य ही होता है जगत् के प्रत्येक प्राणी को क्लेश से मुक्त करना तथा निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना।
- (२) त्रिकाय की कल्पना—धर्मकाय, संभोगकाय और निर्माण-काय-ये तीनों काय महायान को मान्य हैं। हीनवान में बुद्ध का निर्माण काय हो अभीष्ट है। वे छोग धर्मकाय को भी कल्पना किसी प्रकार मानते थे। परनतु हीनयानी धर्मकाय से महायानी धर्मकाय में विशेष अन्तर है।
  - (३) दशभूमि को कल्पना- द्दीनयान के अनुसार ऋहैत पद की

प्राप्ति तक केवल चार भूमियाँ हैं—(१) स्रोतापन्न (२) सकृदागामी (३) अनागामी तथा (४) म्रहेत्। परन्तु महायान के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति तक दशभूमियाँ होती हैं। ये सोपान की तरह हैं। एक के पार करने पर साधक दूसरे में प्रवेश करता है।

- ( ४ ) निर्वाण की कल्पना—हीनयानी निर्वाण में क्लेशावरण का ही श्रपनयन होता है। परन्तु महायानी निर्वाण में श्रेयावरण का भी अपसारण होता है। एक दुःखाभाव रूप है, तो दूसरा आनन्द रूप है।
- (५) भक्ति की कल्पना—हीनयान मार्ग बिरुकुल ज्ञानप्रधान मार्ग है। बुद्ध के अध्यक्षिक मार्ग पर चलना ही उसका चरम लक्ष्य है। परन्तु महायान में भित्त का पर्यास स्थान है। बुद्ध साधारण मानव न होकर लोकोत्तर पुरुप थे। उनकी भक्ति करने से ही मानव इस दु:खबहुल ससार से पार जा सकता है। भित्त को प्रश्रय देने के कारण ही महायान के समय में इद्ध की मृतियों का निर्माण होने लगा। अतः महायान के कारण बौद्ध कला—चित्रकला तथा मृतिकला—की विशेष उन्नति हुई। गुप्तकाल में बौद्ध कला के विकास का यही प्रधान कारण है।

इन्हीं उपर्युक्त महायान सम्प्रदाय की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन भागे चलकर किया जायेगा।

(ख) निकायों के मत

## (१) महासंधिक का मत

अध्यद्श निकायों के मतों के उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं। केवज दो प्रधान मतो का विवरण यहाँ दिया जाता है। मूल बौद्ध संघ से अलग होनेवाला यही पहला सम्प्रदाय था। वैशाली की द्वितीय संगीति (सभा) के समय में ही ये लोग अजग हो गये और कौशाम्बी में जाकर दस सहस्र भिद्धालों के संघ के साथ अपने सिद्धालों

की पुष्टि करने के जिये इन्होंने अलग सभा की। स्यिवरवादी कटरपन्थी थे परन्तु महासंघिक विनय के किन नियमों में संशोधन कर साधारण लोगों के जिये अनुकूल बनाने के पच में थे। इनके विनयविषयक सिद्धान्तों के विषय में हमें कुछ भी नहीं कहना है। श्राजकल की दृष्टि से उनका संशोधन विशेष महत्त्व का नहीं प्रतीत होता। परन्तु उनका बुद्ध और धर्म विषयक सिद्धान्त पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। तिष्य तथा वसुमित्र दोनों ने इन सिद्धान्तों का खण्डन मण्डन किया है। यहाँ इनके कितपय प्रसिद्ध सिद्धान्तों का ही उदलेख करना पर्याप्त होगा।

महासिंघकों का यह सर्वमान्य सिद्धान्त था कि बुद्ध मनुष्य नहीं थे अपि तु लोकोत्तर थे। उनका शरीर भनासव (विश्रद्ध, दोष रहित) धर्मों (१) हुद्ध से रचित था। अतः वे निद्धा तथा स्वम्न इन दोनों भावों से विमुक्त थे। वे अपरिमित रूपकाय को धारण कर सकते को को प्रशास भागित भौतिक शरीरों को एक साथ ही धारण कर सकते थे। उनका बल अपरिमित था तथा उनकी आयु भी असंख्य थी। वे अवान्तर बाते बुद्ध के लोकोत्तर होने से स्वतः सिद्ध हैं।

२ — बुद्ध ने जिन सूत्रों का अपदेश दिया है वे स्वत: परिपूर्ण हैं।
बुद्ध ने धर्म को छोड़ कर अन्य किसी बात का अपदेश दिया ही नहीं।
अतएव अनकी कि चा परमार्थ सत्य के विषय में है; ज्यावहारिक सत्य के
विषय में नहीं। परमार्थ सत्य शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है। पाली
त्रिपिटकों में दी गयी शिक्षायें ज्यावहारिक सत्य के विषय में हैं, परमार्थें
के विषय में नहीं।

३—बुद्ध की अलैकिक शक्तियों की इयरा नहीं। वे जितनी चाहें उतनी शक्तियाँ एक साथ अकट कर सकते हैं।

४—अन्धकों का कहना है कि हुद्ध और अईत् दोनो एक कोटि में

नहीं रक्खे जा सकते । दोनों में दस प्रकार के 'बल' होते हैं। अन्तर हतना ही है कि बुद्ध 'सर्वाकारज्ञ' हैं अर्थात् उनका ज्ञान प्रत्येक वस्तु के विषय में विस्तृत व्यापक तथा परिपूर्ण होता है परन्तु अर्हत् का ज्ञान प्रकाड़ी और अपूर्ण होता है।

बोधिसत्व संसार के प्राणियों को धर्म का उपदेश करने के छिये स्वतः अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं। जातकों की कथाओं में इस सिद्धान्त का पर्याप्त परिचय मिलता है तथा महायान के प्रमुख आचार्य शान्तिदेव ने 'शिचा समुख्य' तथा 'धर्मचर्या- कल्पना को मातृ-गर्भ में श्रूण के नानावस्थाओं को पार करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्युत वे स्वेत हस्ती के रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसी रात को दाहिने तरफ से निकछकर जन्म ग्रहण कर छेते हैं। बोधिसत्त्व की यह कल्पना नितान्त नवीन है। परन्तु स्थविरवादी इसमें तनिक भी विश्वास नहीं करतेर ।

अहँत् के स्वरूप छेकर भी महासिवकों ने पर्याप्त आछोचना की है।

१ दस प्रकार के बल से समन्वित होने के कारण ही बुद्ध का नाम र्व हैं—

<sup>(</sup>१) स्थानास्थानं वेति (२) सर्वत्र गामिनों च प्रतिपदं वेति । (३) नानाघातुकं लोक विन्दति (४) श्रिषमुिकतानात्वं वेति । (५) परपुरुषचरितकुशलानि वेति (६) कर्मवर्लं प्रति जानन्ति शुभाशुभम् (७) क्लेश व्यवदानं वेति, ध्यानसमापत्तिं वेति (८) पूर्वनिवासं वेति (६) परिशुद्धदिव्यनयना भवन्ति । (१०) सर्वक्लेश विनाशं प्राप्नोन्ति । महावस्तु पृ० १५६-१६० । ये ही दशक्ल इसी रूप में कथावत्थु श्रोर मिन्हाम निकाय में भी उपलब्ध हैं।

२ कथावत्थु ४।८, १२।५, १३।४।

श्रेरवादियों के अनुसार अहैत ही प्रत्येक व्यक्ति का महनीय आदर्श है (३) अहैत जिसकी प्राप्ति के लिये हर साधक को सर्वथा प्रयस्तरशील का स्वरूप होना चाहिये। परन्तु यह सिद्धान्त नवीन मतवालों को पसन्द नहीं था। इनके अनुसार (क) अहैत दूसरों के द्धारा छुमाया जा सकता है। (ख) अहैत होने पर भी उसमें अज्ञान रहता है। (ग) अहैत होने पर भी उसे संशय और संदेह होते हैं। (घ) अहैत दूसरों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है। अहैत विषयक इन चारों विचारों का खगडन थेरवादी तिस्स ने 'कथावत्थु' में किया है। क्षोतापन्न साधक अपने मार्ग से च्युत होकर पराङ्मुख होता है परन्तु अहैत कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता। एक बार अहैत (४) स्रोता. पद की प्राप्ति होने पर वह सदा ही पदस्थ (स्थर) रहता पन्न है। वह कभी भी अपदस्थ नहीं हो सकता।

इन्द्रियों का रूप केवल भौतिक है। वे केवल मांसरूप है। नेत्र इन्द्रिय न तो विपयों को देखती है और श्रोत्र इन्द्रिय विपयों को सुनती (४) इन्द्रिय है। इन्द्रियाँ अपने विपयों को ग्रहण करती ही नहीं। यह सिद्धान्त वसुमित्र के ग्रन्थ के आधार पर है परन्तु 'कथावत्थु' में तो महासंविकों की इन्द्रियविषयक करूपना ठीक ससे विपरीत दी गयी है।

सर्वास्तिवादियों (जो स्थविरवादियों की ही उपशाखा हैं) के अनु-सार असंस्कृत धर्म तीन हैं (क) ब्राकाश (ख) प्रतिसंख्यानिरोध (ग) ब्रप्रतिसंख्यानिरोध। परन्तु महासंधिकों के ब्रनुसार इ असंस्कृत इनकी सख्या ६ है। तीन तो यही हैं, चार आरूप्य हैं— धर्म (१) आकाशानन्त्यायतन। (२) विज्ञानानन्त्यायतन। (३) श्रकिज्ञिनायतन (४) नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तथा दो धर्म अन्य भी हैं।।

महासंधिक मत के सिद्धान्त के लिये देखिये—

## (२) सम्मितीय सम्प्रदाय

सिमातीयों का प्रसिद्ध नाम वात्सीपुत्रीय है। यह थेरवाद की ही उपशाला है जो कि अशोक से पूर्व में ही मूल शाला से अलग हो गयी नामकरण थी। हर्षवर्धन के समय में इस सम्प्रदाय की विशेष प्रधा-नता थी। इसका पता तत्कालीन चीनी यात्रियों के विवरखों से मिलता है। इस सम्प्रदाय की प्रधानता पश्चिम में सिन्ध प्रान्त में तथा पूर्व में बङ्गाल में थी। इनके अपने विशिष्ट सिद्धान्त थे परन्तु इनके पुरुष के सिद्धान्त ने श्रन्य सिद्धान्तों को दवा दिया। ब्राह्मण दार्शनिकों ( विशेषकर उद्योतकर और वाचस्पति ) ने सम्मितीयों के पुद्रलवाद का उद्लेख अपने यन्थों में किया है। इस सिद्धान्त की महत्ता का परिचय इसी बात से जग सकता है कि वसवन्ध ने अपने अभिधर्मकोष के अन्तिम परिच्छेद में पुदूरखवाद का विस्तृत खण्डन किया है तया तिष्य ने 'कथावत्थु' में खण्डन करने के लिये सर्व प्रथम इसी मत को जिया है। सम्मितीयों ने लोकानुभव की परीचा कर यह परिखाम निकाला है कि इस शरीर में 'अह' इस प्रकार की एकाकार प्रतीति लचित होती है जो क्षणिक न होकर चिरस्थायी है। यह प्रतीति पञ्च-स्कन्भों के सहारे उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई भी पुरुष केवल एक ही व्यक्ति के रूप में कार्य करता है या सोचता है. पाँच विभिन्न वस्तुंओं के रूप में नहीं। मनुष्य के गुण ( जैसे स्रोतापन्नत्व ) भिन्न-भिन्न जन्मो में भी एक ही रूप से श्रनुस्यूत रहते हैं। इन घटनाओं से हमें बाध्य होकर मानना पड़ता है कि पञ्चरकन्धों के अतिरिक्त एक नवीन मानस व्यापार विद्यमान है जो अहुभाव का आश्रय है तथा एक

डा॰ दत्त॰—इ॰ हि॰ क्षा॰ भाग १३ पृ॰ ५४६–५८०

तन्म से दूसरे जन्म में कमों के प्रवाह को अविछित्न रूप से बनाये रहता
है। स्कन्धों के परिवर्तन के साथ ही साथ मानस व्यापार भी बदछता
रहता है। मतः इन पंचस्कन्धों के द्वारा ही अतीत जन्म तथा उसके घटनाओं की स्मृति की व्याख्या मळी-भाँति नहीं हो सकती। अतः बाध्य
होकर सिमतीयों ने एक छठें (षष्ट) मानस व्यापार की सत्ता अङ्गीकार की। इसी मानस व्यापार का नाम 'पुद्रला' है। यह पुद्रल स्कन्धों
के साथ ही रहता है। प्रतः निर्वाण में जब स्कन्धों का निरोध हो जाता
हे तब पुद्रल का भी उपशम अवश्यंभावी है। यह पुद्रल न तो संस्कृत
कहा जा सकता है प्रीर न असंस्कृत। पुद्रल स्कन्धों के समान चिणक
नहीं है। अतएव उसमें संस्कृत धर्मों का गुण विद्यमान नहीं रहता।
पुद्रल निर्वाण के समान न तो अपरिवर्तनीय है और न नित्यस्थायी है।
इसिलिये उसको असस्कृत भी नहीं कह सकते। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन वसुमित्र ने इन शब्दों में किया है—

- (१) पुद्रल न तो स्कन्ध ही है और न स्कन्ध से भिन्न है। स्कन्धों, आयतनों तथा धातुओं के समुदाय के लिये पुद्रल शृब्द का ज्यवहार किया जाता है।
- (२) धर्म पुद्रल को छोड़ करके जन्मान्तर ग्रहण नहीं कर सकते। जब वे जन्मान्तर ग्रहण करते हैं तो पुद्रल के साथ ही करते हैं।

१ थेरवादी और सर्वास्तिवादो दोनों ने बड़े विस्तार तथा गम्भीरता के साथ इस मत का खरडन किया है। द्रष्टव्य—चेरवास्की—सोल य्योरी आफ बुधिष्ट्स (पिटर्सवर्ग १६१८); कथावत्थु का प्रथम परिच्छेद। यह पुद्रल सम्मितीयों का विशिष्ट मत था परन्तु भद्रयानिक, धर्मगुप्त तथा सकान्तिवादों सम्प्रदाय के अनुयायी लोग भी इस ठयक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं। क यह व्यक्ति अनिर्वचनोय रूप है। न तो पञ्चस्कन्घों के साथ इसका तादात्म्य है और न भेद।

वसुमित्र ने पुद्रखवाद के अतिरिक्त अन्य कई सिद्धान्तों का वर्णन किया है। वे नीचे दिये जाते हैं। (क) पञ्चिवज्ञान न तो राग उत्पन्न करते हैं और न विराग। (ख) विराग उत्पन्न करने के अन्य खिये साधक को संयोजनों को छोडना पड़ता है। दर्शन सिद्धान्त मार्ग में रहने पर संयोजनों का नाश नहीं होता, प्रत्युत आवना मार्ग में पहुँचने पर इन सयोजनों का नाश अवश्यभावी हैर।

सम्मितीयो के सिद्धान्त के लिये द्रष्टव्य
 डा० पुर्से—इन्साइक्लोपिडिया स्त्राफ रिलिजन एएड एथिक्स
 भाग ११ पृ० १६८–६६ ।

इ० हि० का० भाग १५ पृ० ६०-१००।

२ त्रष्टादश निकायों में महत्त्वपूर्ण होने के कारण केवल दो ही निकायों का वर्णन दिया गया है। अन्य निकायों के वर्णन के लिये देखिये—

—कथावत्यु के त्रंग्रेजी श्रनुवाद की भूमिका पृ० १६-२७ (पाली टेक्स्ट सोसाइटी)

# नवम परिच्छेद

### महायान सूत्र

( सामान्य इतिहास )

महायान संप्रदाय का अपना विशिष्ट त्रिपिटक नहीं है श्रीर यह हो भी नहीं सकता, क्योंकि महायान किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं है। इसके अन्तर्भुक्त अनेक सप्रदाय हैं जिनके दार्शनिक सिद्धान्तों में अनेकतः पार्थक्य है। ह्वेनसांग ने अपने ग्रन्थ में बोधिसत्विपटक का नामोल्लेख किया है और महायान के अनुसार विनयपिटक और श्रभिधम्म पिटक का भी निर्देश किया है। परन्तु यह कल्पित नाम प्रतीत होता है। किसी एक विशेष त्रिपिटक का नाम नहीं। नेपाल में नव ग्रन्थ विशेष श्राद्र तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्हें नवधर्म के नाम से पुकारते हैं। यहाँ धर्म से श्रमिप्राय धर्मपर्याय (धार्मिक प्रन्थों) से है । इन प्रन्थों के नाम हें—(१) भदः साहसिका प्रज्ञापारिमता। (२) सद्धमं पुगडरीक (३) लिलत विस्तर (४) लंकावतार सूत्र (५) सुवर्ण-प्रभास (६) गगडन्यूह (७) तथागत गुद्यक अथवा तथागत गुणज्ञान ( 🗅 ) समाधिराज ( १ ) दशभूमिक अथवा दशभूमेश्वर । इन्हें 'वैपुल्य-सूत्र' कहते हैं जो महायान सूत्रों की सामान्य संज्ञा है। ये ग्रन्थ एक संप्रदाय के नहीं हैं श्रीर न एक समय की ही रचनाएँ हैं। सामान्य रूप से इनमें महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। एतावता नैपाल में इन य्रन्थों के प्रति महती आस्था है। महायान के मूल सिद्धान्तों के प्रति-पादक अनेक सूत्र इन ग्रन्थों से अतिरिक्त भी हैं। इन सूत्रों में से महत्त्वपूर्ण यन्थों का संचिप्त परिचय यहाँ दिया जायेगा | इन्हीं सूत्रों के सिद्धान्तों को ग्रहण कर 'पिछुले दार्शनिको' ने अपने प्रामाणिक ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। अतः इन सूत्रों की परम्परा से परिचय पाना बौद्ध-दर्शन के जानकारी के छिये निताम्त श्रावश्यक हैं।
(१) सद्धर्भ-पुग्रहरीक

भक्तिप्रवर्ण महायान के विविध आकार के परिचय के निमित्त इस सूत्र का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। प्रंथ का नामकरण विशेष सार्थक है। पुण्डरीक (रवेतकमल) पिवत्रता तथा पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार मिलन पक से उत्पन्न होने पर भी कमक मिल-निता से स्पृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार बुद्ध जगत् में उत्पन्न होकर भी इसके प्रपंच तथा क्लेश से सर्वथा अस्पृष्ट हैं। इस महत्त्वशाजी सूत्र का मूल संस्कृत रूप प्रकाशित है । जिसमें गद्य के साथ अनेक गाथायें संस्कृत में दी गई है। सूत्र काफी बड़ा है। इसमें २७ अध्याय या 'परिवर्त' हैं।

चीनी भाषा में इसके छ अनुवाद किये गये थे जिनमें आज केवल तीन ही अनुवाद उपलब्ध होते हैं। इसका मूळरूप प्रथम शताब्दी में संकिलत किया गया था, क्योंकि नागार्जुन (द्वितीय शतक) ने इसे अपने ग्रंथ में उद्धत किया है। चीनी में प्रथम अनुवाद २५५ ई० में किया गया था जो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अनुवाद तीन हैं—धर्मे रहा (२६६ ई०), कुमारजीव (४०० ई० के आसपास), ज्ञानगुप्त तथा धर्मगुप्त (६०१ ई०)। इन अनुवादों की हुळना करने पर ग्रन्थ के आन्तरिक रूप का परिचय मली-माँति चळता है। निजयो का कथन है कि इसी सूत्र के समान एक अन्य ग्रंथ भी हैं—'सद्ध में पुण्डरीक सूत्र शास्त्र' (वसुवन्धुरिचत) जो दो वार चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। घोधिरुचि (५०६ ई०) तथा इसी समय के पास रत्नमित ने इस

१ डा॰ कर्न तथा निष्जओ का संस्करण, लेनिनग्राड, १९०८। बुद्धग्रन्यावली सं० १०; बुर्नाफ का फ्रेंच अनुवाद पेरिस १८५२; कर्न का ऋंग्रेजी अनुवाद Sacred Book of East भाग २१, १८८४।

चसुबन्धु के ग्रंथ का चीनी में अनुवाद किया। 'सद्धमें पुण्डरीक' के एक खंशका मगोलियन भाषा में भनुबाद भी उपलब्ध है जिससे उत्तरी चीन में भी इस ग्रंथ के विशेष प्रभाव का परिचय चलता है। १

चीन तथा जापान के बौद्धों में यह सदा से धार्मिक शिक्ता के लिए प्रधान प्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ के ऊपर इन देशों में श्रनेक टीकार्ये तथा व्याख्यायें समय समय पर लिखी गईर। पूर्व क श्रनुवादों में इसारजीवका अनुवाद नितान्त लोकप्रिय है। इस्लिंग के कथनानुसार यह ग्रंथ हनके गुरु हुई-सो को बड़ा प्यारा था। साठ साल के दीई-जीवन में वे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते थे। १२४२ ई० में निचिरेन के द्वारा स्थापित 'होक्के-शू' सम्प्रदाय का यही सर्वमान्य ग्रंथ है। चीन तथा जापान के 'तेनदई' सम्प्रदाय इसी ग्रन्थ को श्रपना आधार मानते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान में भी इसकी मान्यता कम न थी। वहाँ से उपलब्ध अंशों के पाठ नेपाल की प्रतियों से कहीं अधिक विश्वसनीय तथा विश्वद्ध है।

इस ग्रन्थ में नाना प्रकार की कहानियों के द्वारा महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। जिस महायान का रूप इसमें दृष्टिगोचर होता है वह उसका श्रवान्तरकाजीन प्रौढ़ छोकिषय रूप है जिसमें मूर्तिपूजा, खुद्धपूजा, स्तूपपूजा आदि नाना प्जाओं का विपुल विधान मान्य है। भित्ति पर खुद्ध की मूर्ति बनाकर यदि एक फूल से भी उसकी पूजा की जाय, तो विविद्यन

१ बुद्धग्रन्थावली (संख्या १४, १६११) मे मूल और जर्मन टिप्पणियों के साथ प्रकाशित। डा॰ निक्जओ ने सद्धर्मपुण्डरीक का निशुद्ध संस्करण जापान से प्रकाशित किया है जिसमें त्र्यनेक नवीन इस्तलिखित प्रतियों का श्राधार लिया गया है।

२ द्रष्टव्य नंजिश्रो की प्रस्तावना पृ०३।

चित्त मूढ पुरुप भी करोडों हाद्वों का साचात् दर्शन कर छेता है। 12 कुद्ध भवतारी पुरुप थे। उनकी करोड़ों चोधिमत्व पूगा किया करते हैं छीर वे भी मानवों के कल्याणार्थ मुक्ति का उपदेश देते हैं। 'नमोऽस्तु छुद्धाय' इस मन्त्र के उचारण मात्र से मूढ पुरुप भी उत्तम अप्रयोधि प्राप्त कर छेता है (२१६६)। 'पुण्डरीक' का प्रभाव घौद्धकला पर भी विशेष रूप से पड़ा है।

#### (२) प्रज्ञापारमिता सूत्र

महायान के सिद्धान्तसूत्रों में प्रज्ञापारिमता सूत्रों का स्थान विशिष्ट है। अन्य सूत्र बुद्ध तथा बोधिसत्त्व के वर्णन तथा प्रशंसा से ओत प्रोत हैं, परन्तु प्रज्ञापारिमता सूत्रों का विषय दार्शनिक सिद्धान्त है।

परिमताओं को सरया ६ हे२—दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। इन खुर्यों का वर्णन इन स्त्रों में उपलब्ध होता है, पर प्रज्ञा की पूर्णता का विवरण विशेष है। 'प्रज्ञापारिमता' का अर्थ हे—सबसे उपह ज्ञान। यह शान 'शून्यता' के विषय में हैं। ससार के समस्त धर्म (पदार्थ) प्रतिविम्यमात्र हैं, उनकी वास्तव सत्ता नहीं है। इसी शून्यता का ज्ञान प्रज्ञा का महान् उरकर्ष है। इन स्त्रों को प्राचीन मानना उचित है, इन सिद्धान्तों की ब्याख्या नागार्जन के अर्थों में मिलती है। १७६ ई० में

१ पुष्पेण चैकेन पि पूजियत्वा श्रालेख भित्ती सुगतानिबम्बम् । विचिसचिचा पि च पूजियत्वा श्रमुपूर्व द्रस्यन्ति च बुद्धकोट्यः ॥

-- 2198:

२ स्थिविरवाद के अनुसार ये१० हैं---दान सोल च नेकसमं पन्त्रा-विरियं च पञ्चमं सन्ति सञ्चमिरागं मेत्रूपेक्साति ये दस । एक प्रज्ञापारमिता सूत्र का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया था, अतः इनकी प्राचीनता मान्य है।

प्रज्ञापारिता सूत्रों के अनेक संस्करण चीनी, तिब्बती तथा संस्कृत में उपछब्ध होते हैं। नेपाल की परम्परा के अनुसार मूल प्रज्ञापारिमता सवालच 'श्लोकों' का था जिसका संक्षेप एक लाख, २५ हजार, ३० हजार तथा महजार बलोकों में कालान्तर में किया गया था। दूसरी परम्परा बतलाती है कि मूल सूत्र महजार बलोकों का ही था। उसी में नई नई कहानियों तथा वर्णनों को जोड़कर इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया। यही परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय तथा माननीय है। चीनी तथा तिब्बती सम्प्रदाय में अनेक संस्करण मिलते हैं। संस्कृत में उपलब्ध प्रज्ञापारिमता सूत्रों के संस्करण ये हैं—प्रज्ञापारिमता एक लाख श्लोकों की र ( शतसाहित्तका ) २४ हजार क्लोकों की र पञ्चविंशित साहित्तका ३), महजार क्लोकों की ( ( शहसाहित्तका ) १० हजार क्लोकों की र इलार क्लोकों की र स्वार क्लोकों की स्वार क्लोकों की स्वार क्लोकों की र स्वार क्लोकों की स्वार क्लोकों की र स्वार क्लोकों की स्वार के स्वार क्लोकों की स्वार के स्वार क्लोकों की स्वार के स्वार क्लोकों की स्वार क्लोकों स्वार क्लोकों की स्वार क्लोकों स्वार के स्वार क्लोकों स्वार क्लोकों स्व

ये प्रत्थ गद्य मे ही हैं; केवल प्रत्थ-परिमाण के लिए ३२ श्रद्धरों
 भे 'श्लोक' मे गणना करने की चाल है।

र संस्करण बिन्लिन्नोथिका इंडिका (कलकत्ता) में प्रतापचन्द्र घोष द्वारा, १९०२-१४, परन्तु अपूर्ण। चीनी तथा खोटान की भाषान्नों मे इसके अनुवाद मध्य एशिया में उपलब्घ हुए है। द्रष्टव्य Hoernle-Ms. Remains.

३ कलकत्ता श्रोरियण्टल सीरीज (नं० २८) मे डा॰एन. दत्त के द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १९३६। यह प्रन्थ प्रज्ञापारिमता तथा मैत्रेयनाथकृत 'श्रीभसमयालंकार कारिका' के परस्पर सम्बन्ध को मलीभाँति प्रकट करता है।

श विवितिश्रोथिका एडिका, कलकत्ता (१८८८) मे डा॰ राजेन्द्र लाल मित्र के द्वारा सम्पादित । शान्तिदेव के शिक्तासमुख्य मे इसके उद्धरण मिलते हैं (द्रष्टच्य पृष्ठ ३६६)।

ब्लोलों को (सार्वद्विसाहिस्तिका), ७ सौ रबोकों की (ससराविका), बज्रब्लेदिका प्रज्ञापारिमता१, अवपाचरी प्रज्ञापारिमता, प्रज्ञापारिमता-इदयस्त्रर ।

इन विविध सस्करणों के तुलनात्मक अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि अष्टसाहित्तका ही मूळ ग्रंथ है जिसने अनेक अंशों के जोड़ने से बृहदाकार धारण कर लिया तथा अनेक अंशों को छोड़ कर लघुकाब वन गया। इस ग्रंथ का प्रभाव साध्यमिक तथा योगाचार के आचार्यों पर बहुत अधिक रहा है। नागार्जुंग ने शून्यता के तत्त्व को यहीं से प्रहण किया है। उन्हें इस तत्त्वका सदावक मानना ऐतिहासिक मूळ है। नागार्जुंन, असग तथा बसुबन्धु ने इन प्रज्ञापारमिताश्चों पर लम्बी चौड़ी स्वाख्यायें लिखी हैं जो मूलसंस्कृत में उपलब्ध न होने पर भी चीनी तथा तिव्यती अनुवादों में सर्वथा सुरचित हैं।

'प्रज्ञापारिमता' शब्द के चार भिन्न-भिन्न क्यं होते हैं। दिङ्नाग ने इन क्यों को 'प्रज्ञापारिमता पिगडार्थ' को पहिछी कारिका में दिया है-

> प्रज्ञापारिमता ज्ञानमद्वयं स तथागतः। साध्यतादर्थ्ययोगेन ताच्छान्द्यं ग्रन्थमार्गयोः॥

विद्नाग का यह प्रन्थ भभी तिन्वती अनुवाद में ही उपलब्ध है।

१ मैक्समूलर के द्वारा सम्पादित तथा श्रनुवादित Sacred Books of East भाग ४६ द्वितीय खरड । इस ग्रन्थ के संस्कृत तथा खोटानी श्रनुवाद के समग्र श्रंश मध्यएशिया से डा॰ स्टाइन को प्राप्त हुए हैं तथा श्रनुवाद के साथ सम्पादित भी किये गये हैं । द्रष्टन्य Hoernle-Ms. Ramains पृ॰ १७६-१९५ तथा २१४-२८८।

२ इसका भी सम्पादन तथा ऋनुवाद वज्रक्छेदिका के साथ डा॰ मैक्समूलर ने किया है—द्रष्टव्य S. B. E. भाग ४९, २ खरड। तिब्बती ऋनुवाद का भी ऋंग्रेजो ऋनुवाद उपलब्ध है।

परन्तु इस कारिका को आचार्य हरिभद्र ने अपने 'श्रमिसमयालंकारालोक' वासक श्रमिसमय की टीका में उद्धृत किया है। इसके अनुसार प्रज्ञापार-सिता श्रद्धेत ज्ञान तथा बुद्ध के धर्मकाय का सूचक है। यही कारण है कि बौद्धधर्म के परमतत्त्व के प्रतिपादक होने के कारण इन सूत्रों पर बौद्धों की महती आस्था है। इसको वे लोग बड़ी पिनत्रता तथा पावनता की दृष्टि से देखते हैं और बौद्ध देशों के प्रत्येक मन्दिर में इस सूत्र की पोथियाँ रखीं जाती हैं, पूजी जाती हैं तथा विष्ठ श्रद्धा की भाजन हैं।

## (३) गण्डव्यूह सूत्र

चीनी तथा तिब्बती त्रिपिटकों में 'बुद्धावतंसक' सूत्रों का उक्छेल सहायान के सूत्रों की सूची में उपलब्ध होता है। इस सूत्र को आधार मान कर चीन में 'अवतंसक' मत की उत्पत्ति ५५७ ई० से ५८६ ई० के मध्य में हुई। जापान में 'केगन' सम्प्रदाय का मूल प्रन्थ यही सूत्र है। यह सूत्र मूल सस्कृत में उपलब्ध नहीं होता, परन्तु 'गयडव्यूह-महायान-सूत्र' इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत होता है क्योंकि इस सूत्र के चीनदेशीय अनुवाद के साथ इसको समानता पर्याप्त रूप से है। सुधन नामक एक युवक परमतत्त्व की प्राप्ति के निमित्त देश-विदेश घूमता है, नाना प्रकार के लोगों से शिन्ना पाता है, परन्तु अन्ततः मञ्जुत्री के अनुग्रह से वह परमार्थ को प्राप्त करने में समर्थ होता है। शिनासमुचय में इस सूत्र से अनेक उद्धरण उपलब्ध होते हैं। इस सूत्र के, धन्त में 'भद्रचारी प्रणिधान गाथा' नामक ६३ दोधक वृत्तों में एक मनोरम स्तुति उपलब्ध होती है जिसमें महायान के सिद्धान्तों के अनुसार बुद्ध की अभिराम स्तुति की गई है।

१ इस सूत्र का प्रकाशन तथा सम्पादन डा॰ सुजुकी ने नागराच्चरों में जापान से १९३४ ई॰ में किया है। इघर बड़ोदा से भी G. O. S. में यह प्रन्थ निकल रहा है।

### (४) दशभूमिक सूत्र

इस सूत्र को दशभूमिक या दशभूमेववर के नाम से पुकारते हैं।
यह भवतंशक का ही एक अंश है। परन्तु प्राय' स्वतंत्र रूप से अधिकतर
उपलब्ध होता है। इस सूत्र का विषय बुद्धत्व तक पहुँचने के लिए
दशभूमियों का क्रमिक वर्णन है। वोधिसत्व वज्रगर्भ ने इस दशभूमियों का
विस्तृत वर्णन किया है। ग्रन्थ गद्य में है श्रीर प्रथम परिच्छेद में संस्कृतमयी गाथाएँ भी हैं। यह विषय महायान मत में अपना विशेष स्थान
रखता है। इसी विषय को लेकर श्राचार्यों ने भी नए नए ग्रन्थों की
रचना की है।

चीनी भाषा में इसके चार अनुवाद मिलते हैं जिनमें सबसे प्राचीन अनुवाद धर्मरक्ष का २६७ ई० में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त इमार जीव (४०६ ई०), बोधिरुचि (५००-५१६) श्रीर शिष्ठधर्म (७८६ ई०) ने चीनी भाषा में किया है। नागार्जुन ने इसके एक अंश पर 'इश्वभूमिक विभाषा शास्त्र' नामक ज्याख्या छिखी थी जिसका भी चीनी अनुवाद कुमारजीव ने किया है। इसमें केवल आरम्भिक दो भूमियों का हो वर्णन है।।

### (४) रत्नकूट

चीनी त्रिपिटक तथा तिब्बती कंजूर का 'रत्नकूट' एक विशेष श्रश है। इसमें ४९ सूत्रों का समह है जिनमें सुस्तावती ब्यूह, श्रद्धोभ्य ब्यूह, मञ्जुश्री बुद्धक्षेत्रगुण ब्यूह, काश्यप परिवर्त तथा 'परिपृच्छा' नामक श्रनेक अन्यों का विशेष कर समुद्धय है। संस्कृत में भी रत्नकूट अवदय होगा। परन्तु आजकल वह उपलब्ध नहीं है। रत्नकूट के अन्य स्वतंत्र रूप से संस्कृत में भी यत्र तत्र उपलब्ध हैं। 'काश्यप परिवर्त' के मूल संस्कृत के

श जान रादेर ने इसके मूळ संस्कृत का संपादन तथा सप्तम भूमि वाले परिच्छेद का श्रंग्रेजी में अनुवाद किया है, हालैएड १६२६।

कुछ अंश खोटान के पास उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं। इसका सबसे पहला अनुवाद १७८ ई०-१८४ ई० तक चीनी भाषा में हुआ था। इस ग्रन्थ में बोधिसत्व के स्वरूप का वर्णन तथा शून्यता का प्रतिपादन अनेक कथानकों के रूप में किया गया है। बुद्ध के प्रधान शिष्य-काश्यप—इस सूत्र के प्रवचनकर्ता है। इसीलिए इसका नाम 'काश्यप परिवर्त' है।

रत्नकूट में सिमिलित परिपृच्छाओं में 'राष्ट्रपाल परिपृच्छा' शया राष्ट्र-परिपाल सूत्र अन्यतम हैं। इस सूत्र के दो भाग हैं। पहले भाग में बुद्ध ने बोधिसत्व के गुणों के विषय में राष्ट्रपाल के द्वारा किए गए प्रदनों का उत्तर दिया है। दूसरे भाग में कुमार पुण्यरिम के चरित्र का वर्णन किया गया है।

### (६) समाधिराज सूत्र

इसका दूसरा नाम 'चन्द्रप्रदीप' सूत्र है। इस प्रनथ में चन्द्रप्रदीप (चन्द्रप्रभ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन है जिसमें समाधि के द्वारा प्रज्ञा के प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है। इस प्रनथ का एक श्रहप अंश पहले प्रकाशित हुआ था। इधर काश्मीर के उत्तर में गिलगित प्रान्त के एक स्तूप के नीचे से यह प्रनथ उपलब्ध हुआ है तथा काश्मीर नरेश की उदारता से कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है?।

यह सूत्र भनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। चन्द्रकीर्ति ने माध्यमिक वृत्ति में तथा शान्तिदेव ने शिचासमुचय में इस अन्थ से उद्धरण दिए हैं। इस अन्थ में कनिष्क के समय में होनेवाली बौद्धसंगीति का उक्लेख है तथा १४८ ई० में इसका पहला चीनी भनुवाद अस्तुत किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि प्रथम शताब्दी के अन्त में

१ इसका संस्कृत लेनिनग्राड के बुद्ध-ग्रन्थावली न०२ मे डा० फिनो के संपादकत्व मे प्रकाशित हुन्ना है, १६०१।

२ गिलगित मैनसिकप्ट-भाग २; कलकत्ता १९४०।

अथवा द्वितीय के भारम्भ में इस प्रन्थ का संकलन किया गया।

इसकी भाषा गाथा है जिसमें संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण है। विषय वही है शून्यता। संसार के पदार्थ वस्तुतः एक ही हैं तथा समरूप हैं, यद्यपि वे अज्ञानी पुरुषों की हिन्द में भिन्न-भिन्न तथा नाना प्रतीत होते हैं। सर्वधर्म स्वभाव-समता का ज्ञान ही भव-प्रपंच से प्राणियों का उद्धार कर सकता है। इस सूत्र में षट् पारमिताओं में शील और दान को विशेष महत्त्व न देकर चान्ति पारमिता को ही सर्वमान्य ठहराया गया है। इसके अभ्यास से प्राणियों को सर्वधर्मों की समता का ज्ञान अत्यन्न होता है जो उन्हें बुद्ध के स्पृहणीय पद पर प्रतिष्टित कर देती है। प्रन्य में १६ परिवर्त (परिच्छेद) हैं। इसका मूलरूप संचिष्ठ धा जैसा कि इसके प्रथम चीनी अनुवाद से पता चलता है। परन्तु धीरे-धीरे प्रन्थ की कलेवरहृद्धि होने लगी और यह उपलब्ध सूत्र इसी परिविधत रूप में है।

(७) सुखावती व्यूह

जिस प्रकार 'सद्धमं पुण्डरीक' में शाक्य मुनि तथा 'कारण्ड व्यूह' में अवलोकितेश्वर की प्रज्ञुर प्रशंसा उपज्ञञ्च होती है, उसी प्रकार 'सुखावती व्यूह' में 'अमिताभ' बुद्ध के सद्गुणों का विशिष्ट आलकारिक वर्णन है। संस्कृत में इसके दो संस्करण मिलते हैं। एक बड़ा और दूसरा छोटा। दोनों में पर्याप्त अन्तर है। परन्तु दोनों अमिताभ बुद्ध के सुख्मय स्वर्ग का वर्णन समभाव से करते हैं। जो भक्त अमिताभ के सुख्मय स्वर्ग का वर्णन समभाव से करते हैं। जो भक्त अमिताभ के रूप और गुणा का रमरण करते हैं वे मृत्यु के अनन्तर इस आनन्दमय कोक में उत्पन्न होकर विहार करते हैं। इसी विषय पर इस सूत्र का विशेष जोर है। सुखावती की कल्पना महायान के मत में स्वर्ग की कल्पना है। यह वह आनन्दमय छोक है जहाँ लाखों रत्न के मृत्य उगते हैं, सोने के कमल खिलते हैं, निद्यों में स्वन्छ ज्ञा का प्रवाह करकल

ध्विन करता हुआ सदा बहता है। वहाँ अखगड प्रकाश है। वहाँ पर उत्पन्न होनेवाले जीव श्रलीकिक सद्गुणों से भूषित रहते हैं और जिस सुख की वे कल्पना करते हैं उसकी प्राप्ति उन्हें उसी चण में हो जाती है। इस प्रकार महायानीय स्वर्ग की विशिष्ट कल्पना इस न्यूह का प्रधान लक्ष्य है।

सुखावती ब्यूह की बृहती १ के १२ अनुवाद चीनी भाषा में किए गये थे जिनमें ५ भनुवाद श्राजक्ल उपजब्ध है। सबसे पहला श्रनुवाद १४७-१८६ ई० के बीच का है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस च्यूह की रचना द्वितीय शताब्दी के भारम्भ में हो चुकी थी। लघ्वी के सीन अनुवाद चीनी भाषा में उपलब्ध हैं—कुमारजीव का ( ४०२ ई० ), गुणभद्र का ( ४२०-४८० ) तथा ह्वेनसांग का ( ६४० के लगभग )। इसी व्यूह से संबद्ध एक तीसरा भी सूत्र है जिसका नाम है श्रमितायु-ध्यांनस्त्र, जिसमें अमितायु बुद्ध के ध्यान का विशेष वर्णन है। इसका संस्कृत मूळ नहीं मिलता। चीनी अनुवाद ही उपलब्ध है। चीन और जापान के बौद्धों में इस न्यूह की मान्यता है। वहाँ के बौद्धों के हृद्य में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जमाने में इस न्यूष्ट में बडा भारी काम किया है। भमिताभ को जापानी में 'अमिद' कहते हैं। इन दोनों देशों के बौद्धों का दृढ़ विश्वास है कि अमिद की उपासना, ध्यान तथा जप से सुखावती की प्राप्ति अवश्य होगी। जापान में विशेषतः 'जोदोशू' तथा 'सिनशू' संप्रदाय के भक्तों की यह दढ़ धारणा है। इस प्रकार सुखावती व्यूह का यभाव तथा महत्त्व ऐतिहासिक हिन्द से बहुत ही अधिक है।

१ इसके दोनो संस्करण मैक्समूलर तथा नैञ्जीश्रो के संपादकत्व मे श्रावसफोर्ड से १८८३ मे प्रवाशित हुए है। मैक्समूलर ने 'Saered Book of the East' के भाग ४६ में इनका श्रनुवाद भी निकला है।

# (८) सुवर्णप्रभास सूत्र

महायान सूत्रों में यह नितान्त प्रसिद्ध है। सौभाग्यवश इसका मूख सस्कृत भी उपलब्ध है श्रीर जापानी विद्वान निजनो ने नागराचरों में छापकर प्रकाशित किया है। इसके विपुत्त प्रभाव तथा ख्याति की सूचना चीन तथा तिन्वत में किये गये अनेक अनुवादों से भकीमाँति मिलती है। चीन भाषा में इन सूत्र का अनुवाद ५ बार किया गया था, जिनमें तीन अनुवाद श्राज भी उपलब्ध हैं--(१) धर्मरद ( ४१२-४२६ ई० ) का अनुवाद सबसे प्राचीन है। इसमें केवल १८ परिच्छेद हैं। यह अनुवाद बहुत ही सरल तथा सुगम माना जाता है। (२) परमार्थ (५४८ ई०) का श्रनुवाद २२ परिच्छेदों में है, परन्तु यह नष्ट हो गया है। (३) यशोगुस (पष्ट शतक) का २२ परिच्ई दों में यह अनुवाद भी उपलब्ध नहीं है। (४) पाओ क्यूई (५१७ ई॰) कृत अनुवाद, प्राचीन श्रनुवादों का नवीन संस्करण दो नये परिच्छे दों के साथ किया गया है। (५) इस्सिग (७३० ई०) का अनुवाद ३१ परिच्छेदां में है। यह अनुवाद उस अन्ध का है निसे इस्सिंग भारत से अपने साथ चीन छै गये थे। तिन्वत में मी इस सूत्र की प्रसिद्धि पर्वात मात्रा में थी, तभी तो वहाँ भी भिन्न-भिन्न शताब्दियों में रचित तीन अनुवाद आज भी उपलब्ध होते हैं। मंगोलिया देश की भाषा में भी इत्सिंग के चीनी श्रनुवाद से इस प्रन्य का अनुवाद किया गया हैर । पूर्वी तुकिंस्तान से मूळ अन्ध के भनेक भंश यत्र तत्र उपलब्ध हुए हैं।

१ निक्जिश्रो का नागरी सस्करण क्यो तो (जापान) से १६३१ ई० में प्रकाशित हुश्रा है।

२ यह श्रनुवाद लेनिन माड (रूम) की बुद्ध ग्रन्थावली (ग्र॰ सं० १७) में प्रकाशित हुग्रा है।

दुस प्रकार 'सुनर्ण प्रभास' ने अपनी प्रभा से अनेक देशों को आछोकित किया था, इसमें सन्देह नहीं है।

मूल ग्रन्थ में २१ परिच्छेद हैं जिनका नाम 'परिवर्त' है। आरम्भ के ६ परिच्छेद महायान सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने से अत्यन्त महत्वशाली हैं। इनमें तथागत के आयुः परिमाण, पाप देशना,
ग्रून्यता का विस्तृत वर्णन है। पिछ्छे परिच्छेदों में तथागत
की पूजा अर्ची करने वाले देवो-देवताओं के विमल फल मिलने की मनोग्रन्थक कहानी लिखी है। चीनी अनुवादों से तुलना करने पर स्पष्ट है
कि इसका मूल रूप बहुत ही छोटा था और पीछे अनेक कथानकों को
खिसालित कर देने से धीरे धीरे बढ़ता गया है। धर्मरचक्रा अनुवाद
इस मूल संस्कृत से मलीमाँ ति मिलता है।

इस सूत्र का उद्देश्य महायान के धार्मिक सिद्धान्तों का सरल भाषा में प्रतिपादन है। दर्शन के गूड़तर तथ्यों का विवरण उद्देश्य नहीं है। इस सूत्र पर सद्धर्म पुण्डरीक तथा प्रज्ञापारिमता सूत्रों का ज्यापक प्रभाव पड़ा है। इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनों की तुलना से चलता है। इस सूत्र का गौरव जापान में प्राचीन काल से भाज तक अक्षुएण रीति से माना जाता है। १८७ ई० में जापान के नरेश शोकोत्' ने इस सूत्र की प्रतिष्ठा के लिए एक विशिष्ट मन्दिर की स्थापना की। पिछले शताब्दियों में जापान के प्रत्येक प्रान्तीय मन्दिर में इस सूत्र की प्रतियाँ रखी गई। आज कल जापानी बौद्धधर्म के रूप निर्धारण में इस मूत्र का भी बड़ा हाथ है।।

### ९ लंकावतार सूत्र

यह ग्रन्थ विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला भौलिक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का बहुत ही बढ़िया विशुद्ध संस्करण

१ द्रष्टव्य इस अन्य की प्रस्तावना पृ० 🖛 ।

श्रनेक वर्षों के परिश्रम के श्रनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान दाक्टए निन्जिओ ने प्रकाशित किया है। प्रत्थ में दस परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में प्रत्थ के नाम करण तथा लिखने के कारण का निर्देश है। प्रत्थ के अनुसार इन शिक्षाओं को भगवान बुद्ध ने लंका में जाकर रावण को दिया था। लका में श्रवतीण होने के कारण ही इस प्रत्थ का नाम लंकावतार सूत्र है। दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छेद तक विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का विवेचन है। इनमें दूसरा और तीसरा परिच्छेद बढ़े महत्त्वपूर्ण है। प्रत्थ के अन्त में जो प्रकरण है उसका नाम है 'सगाथकम्' जिसमें क्रम्थ गाथायें सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए दी गई हैं। मैत्रेय नाथ ने इन्ही सूत्रों से विज्ञान के सिद्धान्त को प्रहरण कर अपने प्रत्थों में पञ्चवित तथा प्रतिष्टित किया है।

इस अन्य के तीन चीनी अनुवाद मिलते हैं— (१) गुणभद्र का अनुवाद सबसे प्राचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वान् बौद्धः भिक्षु थे जिन्होंने लका जाकर ४४३ ई० में इस अन्य का अनुवाद किया। इस अनुवाद में प्रथम, नवम तथा दशम परिच्लेंद्र नहीं मिलते जिससे इतीत होता है कि इनकी रचना उस समय तक नहीं हुई थी। (२) बोधिर चि—इन्होंने ५९३ ई० में इसका अनुवाद चीनी भाषा में किया। (३) शिद्धानन्द-इन्होंने ७०० ७०४ ई० के भीतर चीनी भाषा में किनुवाद किया। प्रकाशित संस्कृत मूळ इसी अनुवाद से मिलता है। इन अनुवादों में पहले अनुवाद पर जापानी और चीनी भाषा में अनेक टीकाएँ हैं।

१- लकावतार सुत्र-की स्रोटो ( जापान ) १६२३ ई०

# दशम परिच्छेद

# त्रिविध यान

बौद्ध अन्थों के अनुसार यान ( निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग ) तीन हैं— श्रावकयान, प्रत्येक-बुद्धयान तथा बोधिसत्त्वयान । प्रत्येक यान में बोधि की कल्पना भी एक दूसरे से नितान्त विलक्षण है-सामान्य श्रावक्बोधि, प्रत्येक बुद्धबोधि तथा सम्यक् संबोधि। श्रावक-यान हीनयान का ही दूसरा नाम है। गुरु के पास जाकर धर्म सीखनेवाला व्यक्ति 'श्रावक' कहलाता है। वह स्वयं अप्रतिबुद्ध है परन्तु निर्वाण पाने की इच्छा उसमें बळवती है। अतः वह किसी योग्य 'कल्याणिमत्र' के पास जाकर धर्म की शिचा ग्रहण करता है। श्रावक का चरम लक्ष्य श्रहीत् पद की प्राप्ति है। 'प्रत्येक बुद्ध' की करूपना बड़ी विळचण है। जिस न्यक्ति को बिना गुरूपदेश के ही प्रातिभ ज्ञान का उदय हो जाता है, प्राचीन संस्कार के कारण जिसकी प्रातिभ चत्तु स्वतः उन्मीतित हो जाती है वह साधक 'प्रत्येकवुद्ध' की संज्ञा प्राप्त करता है। वह बुद्ध तो बन जाता है, परन्तु उसमें दूसरो के उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती। वह इस द्वनद्वमय जगत् से अलग हटकर किसी निर्जन स्थान में एकान्तवास करता है और विमुक्ति सुख का प्रत्यच श्रनुभव करता है। 'बोधिसत्त्व' श्रपने ही क्लेश का नाश नहीं चाहता, प्रस्युत वह समस्त प्राणियों के क्लेश का नाश करना चाहता है श्रीर इस परोपकार के लिए वह बुद्धस्य पद को प्राप्त करने का श्रमिलाषी होता है। इन तीनो यानों के स्वरूप से परिचय पाना बुद्धधर्म के विकाश को समझने के लिए नितान्त आवश्यक है।

(१) श्रावक यान बौद्धधर्म में प्राणियों की दो श्रेणियाँ बतलायी गयी हैं (१) श्रावक की श्रज्ञानवश अपना जीवन यापन कर रहा है ससे 'पृथक्जन' करते हैं। परन्तु जय साधक प्रपद्म से हरकर गुरुस्थानीय वृद्ध से निकलने वाले ज्ञान की रश्मियों से श्रपना सबंध स्थापित कर लेता है तथा निर्वाणगामी मार्ग पर श्रारूढ़ हो जाता है तब उसे 'आर्थ' कहते हैं। प्रत्येक आर्थ का चरम लेचय अर्हत् पद की प्राप्ति है। यह पद एकवारगी ही प्राप्त नहीं हो सकता प्रत्युत वहाँ तक पहुँचने के लिये इन चार भूमियों को पार करना पढ़ता है—(१) स्नोतापन्न भूमि (२) सकुदागामी भूमि (३) श्रनागामी भूमि तथा (४) अर्हत् भूमि। प्रत्येक भूमि में दो दशायें होती हैं (१) मार्गावस्था तथा (२) फळावस्था।

श्रावक की निर्वाण प्राप्ति के लिए चार अवस्थाओं का विधान दिया गया है—(१) स्रोतापन्न (स्रोत आपन्न), (२) सकदागामी (सक़दागामी), (३) अनागामी तथा (४) अरहत्त (अर्हत् )।
'स्रोतआपन्न' शब्द का अर्थ है धारा में पढ़ने वाला। जब साधक का चित्त प्रपञ्च से एकदम हटकर निर्वाण के मार्ग पर श्रारूढ़ हो जाता है, जहाँ से गिरने की संभावना तनिक भी नहीं रहती, तब उसे 'स्रोत आपन्न' कहते हैं। व्यासभाष्य के शब्दों में चित्तनदी उभयतो वाहिनी है१ — वह दोनों ओर बहा करती है — पाप की ओर भी बहती है और कल्याण की ओर भी बहती है। अतः पाप की ओर से हटकर कल्याणगामी प्रवाह में चित्त को डाल देना जिससे वह निरन्तर निर्वाण की ओर अग्रसर होता चला जाय, साधना की प्रथम अवस्था है। श्रतः स्रोत आपन्न को पीछ़े हटने का भय नहीं रहता, वह

१ चित्तनदी नामोभयती वाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति पापाय च — व्यासभाष्य १।१२

सदा कल्याण की ओर बढ़ता चला जाता है। इन तीन संयोजनों (बन्धनों) के चय होने पर यह छम दशा प्राप्त होती है १ -- (१) संकायदृष्टि, (२) विचिकित्सा, (३) शीलवत-परामर्श । इस देह में नित्य भारमा की स्थिति मानना एक प्रकार का बन्धन ही है, क्योंकि इसी भावना से प्रभावित होकर प्राणी नाना प्रकार के हिंसोत्पादक कर्मी में प्रवृत्त होता है। अतः सत्कायदृष्टि का दूरीकरण नितान्त आवश्यक है। 'विचिकित्सा' का श्रर्थ है सन्देह तथा 'शीजवत परामर्श' से श्रिभाय व्रत, उपवास भादि में आसिक से है। इनके वश में होनेवाला साधक कभी निर्वाण की ओर अभिमुख नहीं होता। अतः इन बन्धनों के तोड़ देने पर साधक पतित न होनेवाळी संबोधि की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। इसके चार श्रंग होते हैं२—(१) बुद्धानुस्मृति—साधक बुद्ध में अत्यन्त श्रद्धा से युक्त होता है। (२) घर्मानुस्मृति--भगवान् का धर्म स्वाख्यात ( सुन्दर व्याख्यात ) है, इसी शारीर में फळ देनेवाला ( साह-ष्टिक ), सद्यः फलपद ( अकालिक ) है । अतः उसमें श्रद्धा रखता है । (३) संघानुस्मृति-बुद्ध के शिप्यसंघ की न्यायपारायणता से तथा सुमार्ग पर भारुद होने से संघ में विश्वास रखता है। ( ४ ) श्रखगढ, अनिन्दित, समाधिगामी कमनीय शीखों से युक्त होता है।

स्रोतापन्न भूमि की प्रथम अवस्था को गोत्रभू कहते हैं। भव कामचय होने के कारण साधक कामधातु (वासनामय जगत्) से संबंन्ध विच्छेद कर 'रूप धातु' की ओर अप्रसर होता है। उस समय उसका नवीन जन्म होता है। पूर्व कथित तीन संयोजनों के नष्ट हो जाने के कारण साधक को निर्वाण प्राप्ति के जिये सात जन्म से अधिक जन्म छेने की श्रावश्यकता नहीं रहती।

महालिसुत्त (दीघनिकाय पृ० ५७-५८)र दीर्घनिकाय पृ० २८८

- (२) सकृद्गामी—का अर्थ एक बार आने वाला स्रोतापन्न भिक्षु काम राग (इदिय लिप्सा) तथा प्रतिच (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना) नामक दो बन्धनों को दुर्बल मात्र बनाकर मुक्तिमार्ग में आगे बढता है। इस भूमि में आस्ववत्त्य' (क्लेशों का नाश) करना प्रधान काम रहता है। सकृदागामी भिक्षु संसार में एक ही बार आता है।
- (३) अनागामी—का अर्थ फिर न जन्म छेनेवाला है। ऊपर के के दोनों बन्धनों को काट देने पर भित्तु अनागामी बनता है। वह न तो संसार में जन्म छेता है और न किसी दिन्य छोक में जन्म छेता है।
- (४) छाईत्— इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये सिक्षु को वाकी बचे हुये इन पाँच बन्धनों का तोडना अत्यन्त आवश्यक होता है—(१) रूपराग, (२) अरूपराग (३) मान (१) औद्धत्य और (१) अविद्या। इन बन्धनों के छेदन करते ही सब कलेश दूर हो हो जाते हैं। समस्त दुःख स्कन्ध का अन्त हो जाता है। संसार में साधक को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तृष्णा के चीण हो जाने के कारण साधक इस जगत् में रहता हुआ भी कमल-पत्र के समान संसार से अजिस रहता है। वह चरम शान्ति का अनुभव करता है। व्यक्तिगत निर्वाण पदकी प्राप्ति अईत् का प्रधान ध्येय है। इसी अईत् पद की उपलब्धि श्रावक यान का चरम लक्ष्य है।

### (२) प्रत्येक बुद्धयान

इस यान का भादर्श 'प्रत्येक बुद्ध' है ! अन्तः स्फूर्ति से ही जिसे सरक तत्त्व परिस्फुरित हो जाते हैं, जिसे तत्त्विशचा के जिए किसी भी गुरु के किए परतन्त्र होना नहीं पड़ता, वहीं 'प्रत्येक बुद्ध' के नाम से अभिहित होता है । प्रत्येक बुद्ध का पद भईत् तथा बोधिसत्त्व के बीच का है । भईत् से उसमें यह विकचणता है कि वह प्रातिम चक्षु के बल पर ज्ञान का सम्पादक है और बोधिसन्त्व से यह कभी है कि वह अपना क्रव्याण साधन कर छैने पर भी भभी दूसरों के दुःख को दूर करने में समर्थ नहीं होता। इस साधक के द्वारा प्राप्त ज्ञान का नाम 'प्रस्थेकबुद्ध' कोधि है जो सम्यक् संबोधि—परम ज्ञान से हीन कोटि की मानी जाती है। (३) बोधिस च्वयान

इस यान की विशिष्टता पूर्व यानों से भनेक अग्र में विज्ञ है। यह यान 'बोधिसत्त्व' के आदर्श को प्राणियों के सामने उपस्थित करता है। बोधिसत्त्वयान को ही महायान कहते हैं। बोधिसत्त्व की कल्पना इतनी छदात्त, उदार तथा उपादेय है कि केवल इसो कल्पना के कारण महा-यानधमें जगत् के धमों में महनीय तथा माननीय स्थान पाने का अधि-छारी है। बोधिसत्त्व का शाब्दिक अर्थ है बोधि (शान) प्राप्त करने छा इच्छुक व्यक्ति। इसकी प्राप्ति के लिए विशिष्ट साधना आवश्यक होती है। उसके विवरण देने से पहले होनयान और महायान के लक्ष्यों में जो महान् अन्तर विद्यमान रहता है उसे भली माँति समझ लेना बहुत जरूरी है।

हीनयान का श्रन्तिम लक्ष्य भहंत पद को प्राप्ति है, परन्तु महायान का श्रदेश्य बुद्धत्व की उपलिश्य है। अर्हत् केवल भपने ही क्लेशों से मुक्ति पाकर अपने को सफल समझ वैठता है, उसे इस बास को तिनक भी चिन्ता नहीं रहती कि इस विशाल विश्व सन्त्र का में हज़ारों नहीं, करोड़ों प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों में पड़- कर अपने श्रनमोल जीवन को व्यर्थ बिताते हैं। अर्हत् केवल श्राक्त ज्ञानी है जिसने श्रपनी प्रज्ञा के बल पर रागादि क्लेशों का प्रहाण कर लिया है। परन्तु महायान का लक्ष्य बुद्धत्व की प्राप्ति है। बोधि- एाचिक धर्मों में प्रज्ञा से बढ़कर महाकरणा का स्थान है। बुद्ध बही

१ बोघौ ज्ञाने सप्वं ऋभिप्रायोऽस्येति बोधिसप्वः ।

बोघि० पंजिका पृ० ४२१

प्राणी बन सकता है जिसमें प्रज्ञा के साथ महाकरुणा का भाव विच-मान रहता है। 'आर्यगायाशीष' में एक प्रवन है। कि हे मञ्जूश्री, बोधिसरवों की चर्चा का आरम्भ क्या है और उसका अधिष्ठान अर्थात् आलम्बन नया है ? मञ्जुश्रीका उत्तर है कि हे देवपुत्र ! वोधिसरवों की चर्या महाकरुणापुरः सर होती है। महाकरुणा ही उसका आरम्भ है तथा दःखित प्राणी ही इस करुणा के अवलम्बन (पात्र) हैं। आर्थ-धर्मसंगीति में इसीकिए वोधिकारक धर्मों में महाकरुणा को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। इस प्रन्थ का कहना है कि बोधिसत्त्व को केवल एकही धर्म स्वायत्त करना चाहिए और वह धर्म है महाकरणा ! यह करुगा जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से अन्य समस्त बोधि-कारक धर्म चलते हैंर। महाकरुणा ही बोधिसत्त्व को बुद्ध बनाने में प्रधान कारण होती है। वह विचारता है कि जब मुक्ते और दसरों को भय तथा दुःख समान रूप से श्रिप्रय जगते हैं, तब सुमामें कीन सी विशेपता है कि में अपनी ही रचा करूँ श्रीर द्सरी की न करूँ। श्राचार्य शान्तिदेव का यह कथन नितान्त सत्य है३--

यदा मम परेषा च भयं दुःखं च न प्रियम् । तदात्मनः को विशेषो यत् तं रचामि नेतरम् ॥ बोधिसन्त के जीवन का उद्देश्य जगत् का परममगज साधन होता है ।

१ किमारम्भा मजुश्री बोधिसात्वाना चर्या, किमिधिष्ठाना ? मञ्जुश्री-राह—महाकृ गारम्भा देवपुत्र बोधिसत्त्वानां चर्या, सत्त्वाधिष्ठाननेति विस्तरः —बोधिचर्यावतारपंजिका पृ० ४८७।

२ एक एव हि धर्मी बोधिसत्वेन स्वराधितः कर्तन्यः सुप्रतिविदः । तस्य करतल-गताः सर्वे बुद्धधर्मी भवन्ति । भगवन् येन बोधिसत्वस्य महाकरणा गन्छति तेन सर्वेबुद्धधर्मीः गुन्छन्ति । बोधिचर्या० पृ० ४८६ ।

३ शिक्षसमुञ्चय पृ०२।

हसका स्वार्थ इतना विस्तृत रहता है किं उसके 'स्व' की परिधि के भीतर जगत् के समस्त प्राणी भा जाते हैं। विश्व के पिपीलिका से जेकर इस्ती पर्यन्त जन तक एक भी प्राणी दु:ख का भनुभव करता है, तब तक वह अपनी मुक्ति नहीं चाहता। उसका हदय करणा से इतना भाई होता है कि वह दु:खी प्राणियों के दु:ख की तनिक भी ऑच से पिघल उठता है। बोधिसन्व की कामना को शान्तिदेव ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिन्यक्त किया है?—

एवं सर्विमिटं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्।
तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत्।।
मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः।
तैरेव ननु पर्याप्तं मोद्येनारसिकेन किम्।।

सौरातमार के भनुष्ठान से जिस पुर्यसंभारका मैने भर्जन किया है, उसके फल में मेरी यही कामना है कि प्रत्येक प्राणी के दुःख शान्त हो जायँ।

मुक्त पुरुषों के हृदय में जो आनन्द का समुद्र हिलोरे मारने लगता है, वहीं मेरे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त है। रसहीन सूखें मोच को लेकर मुझे क्या करना है ? बोधिसन्त्व की प्रशंसा शब्दों के द्वारा नहीं हो सकती। लोक का यह नियम है कि अपकार के बदले में प्रत्युप-कार करने वाले व्यक्ति की भी प्रशंसा होती है, परन्तु अस बोधिसन्त्व के लिए क्या कहा जाय? जो बिना किसी प्रकार की अभ्यर्थना के ही विश्व के कल्याया-साधन में दत्तचित्त रहता है?।

१ बोधिचर्या० पृ० ७७ (तृतीय परिष्छेद )।

२ कृते यः प्रतिकुर्वीत सोऽपि तावत् प्रशस्यते । श्रव्यापोरितसाधुस्तु बोधिसत्त्वः किमुच्यताम् ॥

इस प्रकार भईत् तया बोधिसत्व के जक्ष्य में आकाश-पातांख का अन्तर है। हीनयान तथा महायान के इन आदर्शी की तुलना करते समय अष्टप्राहित्रका प्रज्ञापारिमता ( एकादश परिवर्त ) हीनयान का कथन है कि हीनयान के अनुपायी का विचार होता है तथा कि मैं एक श्रात्मा का दमन कहूँ। एक आत्मा को शम की महायान उपल्लिय कराऊँ, एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति कराऊँ। का उसकी सारी चेध्या इसी कक्ष्य के लिए होती है। परन्त आदर्शभेद मोधिसरव की शिचा अन्य प्रकार की होती है। वह अपने को परमार्थसत्य में स्थापित करना चाहता है। पर साथ ही साथ सब प्राणियों को भी परमार्थसत्य में स्थापित करना चाहवा है। अपने ही परिनिर्वाण के लिए उद्योग नहीं करता, प्रत्युत श्रप्रमेय प्राणियों के परि-निर्वाण के लिए उद्योग करता है। इस प्रकार दोनों लच्यभेद इतना स्पष्ट है कि इसमें गलतों करने के लिए थोड़ा भी स्थान नहीं है।

बुद्ध गुरुतत्व के प्रतीक हैं। गुरु के प्रतिनिधि होने से उनका नाम है—शास्ता (अर्थात् मार्गदर्शक गुरु)। गुरु के लिए प्रज्ञा के उदय के साथ साथ महाकरुणा का उदय भी नितान्त आवश्यक है। जब तक करणा का आविर्माव नहीं होता, तब तक अन्य पुरुषों को उपदेश देकर मुक्तिजाम कराने की प्रवृत्ति का जन्म ही नहीं होता। उस व्यक्ति की स्वार्थपारायणाता कितनी अधिक है जो स्वयं निर्वाण पाकर समचित्तता का अनुभव करता है, उसके चारों ओर कोटिकोटि प्राणी नाना प्रकार के कड़ेशों को सहते हुए लाहि लाहि का आर्तनाद कर रहे हों, परन्तु वह स्वयं शिलाखणड की तरह अहिंग बैठा हुआ मीनावजम्बन किये हो। अतः गुरुभाव की प्राप्ति के लिए 'महाकरणा' की महती आवश्यकता है। महायान में इसी बुद्धस्व पद की उपलब्धि चरम लक्ष्य है।

# ( ख ) बोधिचर्या

महायान ग्रन्थों में बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान् व्यक्ति को 'बोधिसत्व' कहते हैं। अनेक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिम परिणाम बुद्धपद की प्राप्ति होती है। शाक्यमुनि ने एक ही जन्म में बुद्धपद को पा नहीं लिया, प्रत्युत 'जातकों' से जैसे पता चळता है अनेक जन्मों में सद्गुणों की पारमिता पाकर ही इस महनीय स्थान को पाया। महायान के ग्रन्थों में बुद्धपद की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट साधना का उपदेश मिळता है जिसका नाम है बोधिचर्या। बोधिचर्या का आरम्भ बोधिचित्त-ग्रहण से होता है।

मानव अपनी परिस्थितियों का दास है। वह भवसागर की दुःखोर्मियों का प्रहार सहता हुआ इधर से उधर मारा मारा फिर ता है। उसकी (१) बोधि- बुद्धि स्वतः पापोन्मुखी बनी रहती है। परन्तु किसी पुरुष के बढ़ पर कभी कभी उसका चित्त भवजाळ से मुक्ति पाने का भी इच्छुक बनता है। वह कल्याण बोधिचित्त है। 'बोधि' का अर्थ है ज्ञान। अतः बोधिचित्त के प्रहण से तात्पर्य है —सरख जीवों के समुद्धरणार्थ बुद्धत्व को प्राप्ति के लिए सम्यक् संबोधि में चित्त का प्रतिष्ठित होना बोधिचित्त का प्रहण करना है। बोधिचित्त ही सर्व अर्थ-साधन की योग्यता रखता है। भवजाल से मुक्ति पाने वाले जीवों के लिए बोधिचित्त का श्राश्रय नितान्त श्रपेक्षणीय है। ज्ञान में चित्त को प्रतिष्ठित करना महायानो साधना का प्रथम सोपान है।

बोधिचित्त दो प्रकार की होता है —बोधिप्रशिधिचित्त स्रीर बोधि-प्रस्थानचित्त। प्रशिधि का स्रर्थ है ध्यान और प्रस्थान का अर्थ है

श भवदुःखशतानि तर्तुकामैरिप सत्त्वव्यसनानि हर्तुकामैः ।
 बहु सौख्यशतानि भोक्तुकामैर्न विमोच्यं हि सदैवं बोधिचित्तम् ॥

<sup>—</sup>बोिधचर्या० श⊏

(२)द्विविधवास्तविक चलना । सर्व-जगत् परित्राणाय बुद्धो भवेयभेद भिति प्रथमतर प्रार्थनाकारा वरुपना प्रणिधि-वित्तम्
अर्थात् में सब जगत् के परित्राण के लिए बुद्ध बर्ने—यह
मावना जब प्रार्थना रूप में उदय लेती है तव वोधिप्रणिधिचित्त का
जन्म होता है। यह पूर्वावस्था है। जब साधक व्रत प्रहण कर मार्ग
में अप्रसर होता है और शुभ कार्य में व्याप्टत होता है, तब वोधि
प्रस्थान चित्त का व्रधाद होता हैं। इन दोनों में पार्थक्य वही है जो
गमन की इच्छा करने वाले और गमन करने वाले के बीच में होता है।
इन दोनों दशाओं का मिलना कठिन होता है। 'आर्थगण्डव्यूह' का यह
कथन यथार्थ हैर कि जो पुरुप अनुत्तर सम्यक् संघोधि में चित्त लगाते
हैं वे दुर्लभ हैं और उनसे भी दुर्लभत्तर वे व्यक्ति होते हैं जो अनुत्तर
सम्यक् संबोधि की ओर प्रस्थान करते हैं। यह समस्त दु खों की ओपिध
है और जगदानन्द का बीज है।

### (३) अनुत्तर पूजा

इस बोधिषित्त के उत्पोद के लिए सप्तिध भनुत्तर पूजा का विधान बतलाया गया है। इस पूजा के सात अंग ये हैं ३ — बन्दन, पूजन, पूजा के पापदेशना, पुण्यानुमोदन, बुद्धाध्येपण, बुद्ध्याचना तथा स्ना श्रंग बोधिपरिणामना। भनुत्तर पूजा मानसिक होती है। प्रथमतः जगत् के कह्याण साधन के लिए त्रिरत्न के शरण में जाना

१ द्रष्टव्य शान्तिदेव—बोधिचर्यो० पृ० २४,शिद्यासमुच्चय पृ०८ ।

२ बोधिचर्या पृ० २४।

३ 'धर्मसग्रह' के अनुसार इन अंगों में 'याचना' के स्थान पर बोधिचित्तोत्पाद की गणना है। पिजकाकार प्रज्ञाकरमित के अनुसार इस पूजा का 'शरणागमन' भी एक अग है। अतः सप्ताङ्ग न होकर यह पूजा अष्टाङ्ग है।

चाहिए। शरणापन्न हुए विना ऐसी मंगल कामना की भावना उदय नहीं होती । अनन्तर नाना प्रकार के मानस उपचारों से बुद्धों का तथा वोधि-सत्त्वों की (१) बन्द्ना तथा (२) अर्चना का श्रनुष्ठान किया जाता है। साधक बुद्ध को लिसत कर अपने जाने या अनजाने, किये गये या **अनुमोदित समस्त पापों का प्रत्याख्यान करता है=(३) पापदेशना ।** 'देशना' का अर्थ प्रकटीकरण है । अतः पश्चात्ताप पूर्वक अपने पापों को प्रकट करना पापदेशना कहलाता हैर । पापदेशना का फल यह है कि पाश्चात्ताप के द्वारा प्राचीन पापों का शोधन हो जाता है तथा आगे चलकर नये पापों से रचा करने के लिए बुद्ध से प्रार्थना भी की जाती है। इसके अनन्तर साधक सब प्राणियों के लौकिक शुभकर्म का अनुमोदन करता है श्रीर सब जीवों के सर्वदुःख निर्मोच का श्रनुमोदन करता है। इसे (४) पुण्यानुमोदन कहते हैं। समय सत्त्वों की सेवा करने का वह निश्चय करता है। साधक शुम भावना को प्रश्रय देता है और श्रंजिक बाँधकर सब दिशाओं में स्थित बुद्धों से प्रार्थना करता है कि जीवों की दुःख-निवृत्ति के लिए वे उसे धर्म का उपदेश करें जिससे वह जीवों के लिए भद्रघट, चिन्तामणि, कामधेनु तथा कर्पवृत्त बन जाय। इसका नाम है (४) बुद्धाध्येषणा ( प्रध्येषणा = याचना ) तब साधक कृतकृश्य बोधिसत्त्वो से प्रार्थना करता है कि वह इस संसार में जीवों की

१ त्रनादिमित ससोरे जन्मन्यत्रैव वा पुनः। यन्मया पशुना पापं कृतं कारितमेव वा॥ २८ यचानुमोदितं किञ्चिदात्मघाताय मोहतः। तदत्ययं देशयामि पश्चाचापेन तापितः॥ २६

<sup>—</sup>बोधिचर्या० द्वितीय परि०

र ईसाईधर्म में मृत्युकाल में Confession (कनफेशन) की जो प्रया है उसका भी तालवें इसी पश्चात्ताप के द्वारा पापशोधन से है।

१५०%

ें हिंगति सदा बनी रहे, वह परिनिर्वाण को प्राप्त न करें जिससे वह सदा मानवों के करूयाया के साधन में व्यापृत रहे। इसका नाम है (६) बुद्ध-याचना। अनन्तर वह प्रार्थना करता है कि इस अनुत्तरपूजा के फजरूप में जो सुकृत मुक्ते प्राप्त हुए हैं, उसके द्वारा में समस्त प्राणियों के दुःखों के प्रशमन में कारण बन्ं। यह है (७) बोधिपरिणामना। इस पूजा से बोधिचित्त का उदय अवश्य हो जाता है।

### (ग) पारमिताप्रह्ण

महायानी साधक के लिए बोधिचित्त ग्रहण करने के उपरान्त पारमिताओं का सेवन आवश्यक चर्या है। 'पारमिता' शब्द का अर्थ है पूर्णत्व। इसका पाली रूप 'पारमी' है। जातक की निदान कथा में विणित है कि बुद्धत्व की आकांचा रखने वाले सुमेध नामक ब्राह्मण के अआन्त परिश्रम करने पर दश पारमितायें प्रकट हुई जिनका नाम निर्देश इस प्रकार है—दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, चान्ति, सत्य, अधिष्टान ( इह निश्चय ), मैत्री ( हित अहित में समभाव रखना ) तथा उपेचा ( सुख दु:ख में प्रक्समान रहना )। इन्हीं पारमिताओं के द्वारा शाक्य-सुनि ने ११० विविध जन्म लेकर सम्यक् संवोधि की जोकोत्तर सम्पत्ति प्राप्त की। यह श्रावश्यक नहीं कि मनुष्य जन्म में ही पारमिता का अनुष्ठान सम्मव हो। जातकों का प्रमाण स्पष्ट है कि शाक्यमुनि ने तिर्यंक् योनि में भी जन्म लेकर पारमिता का श्रनुशीलन किया। विना पारमिता के अभ्यास के कोई भी बोधिसन्तुद्ध की मान्य पदवी को कथमिप प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए पारमिता का श्रनुशीलन इतना आवश्यक है।

किसी गन्तन्य स्थान तक पहुँचने के लिए जिस प्रकार पथिक को संवक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वोधिमार्ग पर आरूढ़ साधक को 'संमार' को अपेचा रहती है। संभार दो प्रकार के होते है—पुर्य-संभार और ज्ञानसभार। पुण्यसभार के अन्तर्गत अन शोभन गुणों की गणना है जिनके अनुष्ठान से अकलुपित प्रज्ञा का' ष्टद्य होता है दे

ज्ञानसंभार प्रज्ञा का अधिवचन है। प्रज्ञापारमिता का उदय ही बुँदिखे की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता है, परन्तु उसके निमित्त पुण्यसंभार की सम्पत्ति का उत्पाद एकान्त आवश्यक है। महायानी अन्थों में पारमिताओं की संख्या ६ ही मानी गई है। षट् पारमितायें ये हैं--दान, शील, चान्ति, वीर्यं, ध्यान श्रीर प्रज्ञा । इन षट्पारमिताओं में प्रज्ञा पार्रामता का प्राधान्य है। प्रज्ञापारिमता यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। इसी की दूसरी संज्ञा हैं 'भूततथता'। बिना प्रज्ञा के पुनर्भव का अन्त नहीं होता। इसी पारमिता की उत्पत्ति के छिए अन्य पारमिताओं की शिचा दी जाती है। अतः दान, शील, चान्ति, वीर्य तथा ध्यान—इन पाँच पारमिताओं का अन्तर्भाव 'पुर्यसंभार' के भीतर किया जाता है। प्रज्ञा के द्वारा परिशोधित किये जाने पर ही दान शील आदि पूर्णता को प्राप्त करते हैं श्रीर 'पारमिता' का व्यपदेश प्राप्त करते हैं। प्रशारहित होने पर छे पारमिताये जौक्कि कहजाती हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति में साहाय्य नहीं देतीं। श्रतः इन षट् पारमिता का पुंखानुपुंख श्रनुशीलन महायान साधना का सुख्य अंग है ।

सब जीवों के लिए सब वस्तुओं का दान देना तथा दानफल का पित्याग करना 'दानपारिमता' है। दान के अनन्तर यदि फल की (१) दान के आकाह जा बनी रहती है, तो वह कर्म बन्धनकारक होता पारिमता है, अपूर्ण रहता है। अतः दान की पूर्णता के निमित्त दान के फल का पित्याग एकान्त आवश्यक है। सांसारिक दुःस का मूल सर्व-पिरश्रह है। अतः 'अपिरश्रह' के द्वारा भवदुःख से विमुक्ति मिलती है। दान के अभ्यास का यही तारपर्य है। इस पारिमता की शिचा से साधक किसी वस्तु में ममत्व नहीं रखता, सब सत्वों को पुत्र हुन्य देखता है और अपने को सबका पुत्र समझता है। बोधिसत्व के लिए चार बातें दुत्सित हैं—शास्त्र, मात्सर्य, ईर्था-पैशुन्य और संसार में जीनचित्ता। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उसको वह वस्तु

विना शोक किये, बिना फड की आकाड्डा के, दे देनी चाहिए। तमी इस 'पारमिता' को शिचा पूरी सममनी चाहिए।

शील का अर्थ है प्राणातिपाप आदि समप्र गहिंत कर्मों से चित्र की विरति। चित्र की विरति ही शील है। दानपारिमता में आस्ममाव के (२) शील. पित्याग की शिचा दो गई है जिससे जगत् के प्राणी उसका उपभोग कर सकें। परन्तु यदि आस्ममाव की रचा न होगी, तो दूसरे उसका उपभोग किस प्रकार करेंगे? इसोलिए 'वीरदत्त-पिरप्रच्छा?' का कथन है कि साधक को शक्ट के समान धर्मबुद्धि से, भार के उद्घहन के लिए ही, इस देह की रचा करनी चाहिए। इसके साथ साथ चित्र की रचा भी नितान्त आवश्यक है। चित्र इतना विषयोग्मुख है कि यदि सावधानता से उसकी रचा न की जायगी, तो कभी शान्ति नहीं भा सकती। शत्रुप्रस्ति जो वाद्यभाव हैं, उनका निवारण करना शक्य नहीं। अतः चित्र के निवारण से ही कार्यसिद्धि होती है। धान्तिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त है?—

भूमिं छादयित सर्वा कुतधर्म भविष्यति । उपानचर्ममात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ॥

पैर की रहा के लिए कयटक का शोधन आवश्यक है। इसके लिए पृथिवी को चाम से ढक देना चाहिए। परन्तु इतना चाम कहाँ मिलेगा? यदि मिले भी, तो क्या उससे पृथ्वी ढाँकी जा सकती है? अपने पैर को जूते के चाम से ढक लेने पर समग्र मेदिनी चम से आवृत हो जाती है। चित्तनिवारण में यही कारण है। खेतों को काट गिराने की अपेचा शस्य के प्रलोभन से इधर-उधर भटकने वाली गाय को ही बाँध रखना सरक

१ शकटिमव भारोद्वहनार्थ केवल धर्मबुद्धिना वोदन्यभिति।

<sup>—</sup>शिदासमुच्चय पृ● ३४

२ बोधिचर्या० ५।१३

उपाय होता है। विषयों के श्रनन्त होने से उनका निवा ए कल्पनाकीटि में नहीं आता। श्रतः अपने चित्त का निवारण ही सरल तथा सुगम रुपाय है।

चित्त की रत्ता के लिए 'स्मृति' तथा 'संप्रजन्य' की रद्या आवश्यक है। 'स्मृति' का अर्थ है विहित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरणः । स्मृति उस द्वारपाल की तरह है जो अकुशल को घुसने के लिए अवकाश नहीं देती। 'संप्रजन्य' का अभिप्राय है—प्रत्यवेद्यण। काय और चित्त की श्रवस्था का प्रत्यवेद्यण करनार। खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते हर समय काय और चित्त का निरीत्तण अभीष्ट है। शम के ही प्रभाव से चित्त समाहित होता है और समाहित चित्त होने से ही यथाभूत दर्शन होता है। चित्त के अधीन सर्वधर्म हैं और धर्म के अधीन बोध है। चित्तपरिशोध के लिए ही शीलपारिमता का श्रभ्यास श्रावश्यक होता।

इस पारिमता का उपयोग द्वेष के प्रशमन के लिए किया जाता है।
(३) श्लान्ति- द्वेष के समान दूसरा पाप नहीं, श्रीर श्लान्ति के समान पारिमता कोई तप नहीं। इस पारिमता की शिचा प्रहण करने का प्रकार शान्तिदेव ने इस कारिका में लिखा है३—

चमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत वनं ततः । समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम् ॥ मनुष्य में चान्ति होनी चाहिए। चमाहीन व्यक्ति को श्रुत के ग्रहण में

१ विहितप्रतिषिद्धयोर्ययायोगं स्मरणं स्मृतिः ।
——न्रोधिचर्या• पृ० १०८

२ एतदेव समासेन सप्रजन्यस्य लच्चणम् । यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेच्चा मुहुर्मुहुः ॥

<sup>—</sup>बोधिचर्या० ५।१०८

३ शिद्धासमुच्चय-कारिका २०।

जो खेद उत्पन्न होता है उसके सहन करने की शक्ति न होने से उसका वीर्य नष्ट होता है। अखिल होकर श्रुत ( ज्ञान ) की इच्छा करनी चाहिए। ज्ञानी को वन का आश्रय छेना चाहिए। वन में भी विना विक्तसमाधान के विक्षेप का प्रशमन नहीं होता। इसिल्ए समाधि करे। समाहितचित्त होने पर भी विना विलेशशोधन के कोई फल नहीं होता। अतः श्रशुभ आदि की भावना करे।

क्षान्ति तीन प्रकार की है—(१) दु.खाधिवासना चान्ति;
(२) परापकारमर्थण-चान्ति तथा (३) धर्मनिध्यान-चान्ति । प्रथम
स्नान्ति के प्रकार की चान्ति वह है जिसमें अत्यन्त प्रनिष्ट का आगम
प्रकार धोने पर भी दौर्मनस्य न हो । दौर्मनस्य के प्रतिपच्छप
'मुदिता' का यश्नपूर्व अभ्यास करना चाहिए । परापकारमर्थण का अर्थ है दूसरे के किये हुए अपकार को सहन करना और उसका
प्रत्यपकार न करना । द्वेष के रहरय समझाते समय शान्तिदेव की यह
उक्ति कितनी सुन्दर है।—

मुख्यं ।दर्खादिकं हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । द्वेपेगा प्रेरितः सोऽपि द्वेषे द्वेषोऽस्तु मे वरम् ॥

द्यह के द्वारा ताहित किये जाने पर मनुष्य मारने वाले के ऊपर कोप करता है। यह तो ठीक नहीं जान पहता। यदि प्रेरक पर कोप करना है तो द्वेष के ऊपर कोप करना चाहिए, क्योंकि द्वेप की प्रेरणा से ही वह किसी के मारने के लिए तत्पर होता है। अतः द्वेष से द्वेप करना चाहिए। अतः द्वेष को जीतने के लिए चान्ति का उपयोग श्रावश्यक है। चृतीय प्रकार की चान्ति का जन्म धर्मों के स्वभाव पर ध्यान देने से होता है। जब जगत् के समस्त धर्म चिणक तथा निःसार है, तब किस

१ बोधिचर्या०६।४१।

के ऊपर क्रोध किया जाय ? किससे द्वेष किया जाय ? चमा ही जीवन का मूछमन्त्र है।

वीर्य का अर्थ है उत्साह। जो चमी है वह वीर्य लाभ कर सकता है। वीर्थ में बोधि प्रतिष्ठित है। जैसे वायु के बिना गति नहीं है, उसी (४) वीर्थ प्रकार वीर्थ के बिना पुण्य नहीं है। कुशल कर्म में उत्साह पार्यमता का होना ही वीर्य का होना है। इसके विषक्त में आजस्य, कुत्सित कर्म में प्रेम, विषाद और आत्म-श्रवज्ञा हैं। ससार-दुःख के तीव अनुभव के बिना कुशल कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। साधक को अपने चित्त में कभी विषाद को स्थान न देना चाहिए। उसे यह चिन्ता न करनी चाहिए कि मनुष्य अपरिमित पुण्य-ज्ञान के बल से दुष्कर कर्मी का अनुष्ठान कर कही असंख्य करणो में बुद्धत्व को प्राप्त होता है। में साधारण व्यक्ति किस प्रकार बुद्धत्व को प्राप्त कर सर्कूगा क्योंकि तथागत का यह सत्य कथन है कि जिसमें पुरुषार्थ है उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। जिन बुद्धों ने उत्साहनश दुर्छभ अनुत्तर बोधि को प्राप्त किया है वे भी संसार सागर के आवर्त में घूमते हुए मज्ञक, मिलका, भौर किमि के योनि में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार चित्त सें **उ**त्साह का भाव भरकर निर्वाण-मार्ग में श्रग्रसर होना चाहिए। सत्त्व की भर्थ-सिद्धि के लिए बोधिसस्व के पास एक बल च्यूह है जिसमें जुन्द, स्थाम, रति और मुक्ति की गणना की गई है। छन्द का अर्थ है—इशल कर्मीं में अभिलाषा। स्थाम का अर्थ है-शारव्य कार्यों में इदता। रति—सत्-कर्म में आसत्ति का नाम है। मुक्ति का अर्थ है—उत्सर्ग या स्याग । यह बल-व्यूह वोर्यं संपादन करने में चतुरंगियी सेना का काम करता है। इसके द्वारा आलस्य श्रादि शत्रुओं को दूर भगाकर वीर्य के बदाने में प्रयत्न करना चाहिए। इन गुगों के अतिरिक्त बोधिसत्व को निषुणता, भारमवशवतिंता, परात्मसमता भौर परारमपरिवर्तन का संपादन करना चाहिए। जैसे रूई वायु की गति से संचालित होती है उसी प्रकार बोधिसस्व उत्साह के द्वारा संचानित होता है और अभ्यास-परायण होने से ऋदि को प्राप्त करता है?।

इस प्रकार वीर्थ की वृद्धि कर साधक को समाधि में चित्त स्थापित करना चाहिए२ क्योंकि विचिध-चित्त पुरुष वीर्यवान होता हमा (४) ध्यान भी क्लेशों को अपने चगुल से हटा नहीं सकता। इसके लिए तथागत ने दो साधनों का निर्देश किया है-शमध तथा पारमिता विषश्यना । विषश्यना का अर्थ है ज्ञान श्रीर श्रामय का अर्थ है चित्त की एकाग्रतारूपी समाधि। शमथ के बाद विपरयना का जन्म होता है और शमय ( समाधि ) का जन्म संसार में आसत्ति को छोड़ देने से होता है३। विना अरति हुए समाधि प्रतिष्ठित नहीं होती। आसित से जो अनर्थ होते हैं उससे कीन नहीं परिचित है ? इसिंजए महायानी साधक को जन संवास से दूर हटकर जगल में जाकर निवास करना चाहिए । और वहाँ एकान्तवास करते हुए साधक को जगत् की अनित्यता के ऊपर अपने चित्त को समाहित करना चाहिए। उसे यह मावना करनी चाहिए कि प्रिय का समागम सदा विष्नकारक होता है। जीव श्रकेला ही उत्पन्न होता है। और अकेला ही मरता है। तब जीवन के कतिपय चगा के लिए ही प्रिय-वस्तुओं के जमघट रुगाने से छाम नया४ ? परमार्थं दिख से देखा जाय तो कौन किसकी संगति करता है। जिस प्रकार राह चलते हुए पथिकों का एक स्थान में मिलन होता है भीर फिर

१ द्रष्टव्य-बोधिचर्या का सप्तम परिच्छेद।

२ विशेष के लिए द्रष्टव्य—चोधिचर्या ( अष्टम परिष्छेद ) ।

शमथेन विपश्यनासुयुक्तः कुरुते क्लेशविनाशमित्यवेत्य ।
 शमथः प्रथम गवेषणीयः स च लोके निरपेद्याभिरत्या ॥ /
 —बोधिचर्या ७।४

४ एक उत्पद्यते जन्तुर्मियते चैक एव हि । नान्यस्य तद्ययाभागः कि प्रियेर्विष्नकारकैः ॥ बोधिचर्या ७।३३

वियोग होता है हसी प्रकार संसार-रूपी मार्ग पर चलते हुए जाति-माइयों का, प्रिय-मित्रों का, इशिक समागम हुआ करता है । इस प्रकार बोधिसस्व को संसार की प्रिय वस्तुश्रों से अपने चित्त को हटाकर, एकान्तवास का सेवन कर अनर्थकारी कामों के निवारण के लिए चित्त की एकाप्रता तथा दमन का श्रभ्यास करना चाहिए।

चित्त की प्काग्रता से प्रज्ञा का प्राहुर्भाव होता है, क्योंकि जिसकाचित्त समाहित है उसी को यथाभूत सत्य का परिज्ञान होता है।

(६) प्रज्ञापारमिता

वरत परिण्डामशाली दु:खमय प्रपच का मूल कारण यही
अविद्या है। इस श्रविद्या को दूर करने का एकमान्न
उपाय है—प्रज्ञा। अब तक वर्णित पाँचों पारमितायों इस पारमिता की
परिकरमान्न है। भव दु:ख के उन्मूलन में प्रज्ञापारमिता की हो
प्रधानता है। इस प्रज्ञा का दूसरा नाम है विपश्यना, अपरोक्ष ज्ञान। इस
ज्ञान के उत्पन्न करने में समाधि की महिमा है।

प्रज्ञा-पारिमता का अर्थ है सब धमों की निस्सारता का ज्ञान। अथवा सर्वधर्मश्चन्यता। शून्यता में प्रतिष्ठित होनेवाळा व्यक्ति हो प्रज्ञा पारिमता (पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञता) को प्राप्त कर छेता है। जब यह ज्ञान छत्वल होता है कि भावों की उत्पत्ति न स्वतः होती है, न परतः होती है, न अभयतः होती है, न अहेतुतः होती है, तभी प्रज्ञा पारिमता का छदय होता है। उस समय साधक के छिए किसी प्रकार का व्यवहार शेप नहीं रह जाता। उस समय यह परमार्थ स्वतः भासित होने छगता है कि यह दश्यमान वस्तु-समूह माया के सहश है। स्वप्त और प्रति-विम्व की तरह अछीक और मिध्या है। जगत् की सत्ता केवल व्यावहा-

१ श्रध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रहः। तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रहः॥ बोधिचर्या ७।४४

रिक है, पारमार्थिक नहीं। जगत् का जो स्वरूप हमारे इन्द्रियगोचर होता है वह उसका मायिक (सामग्रुतिक) स्वरूप है। वास्तव में सब श्चून्य ही श्रून्य है। यही ज्ञान आर्थ-ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान का जब उदय होता है तब अविद्या की निगृत्ति होती है। श्रविद्या के निरोध होने से संस्कारों का निरोध होता है। इस प्रकार पूर्व पूर्व कारण के निरोध होने से उत्तरोत्तर कार्य का निरोध हो जाता है और अन्त में दुःख का निरोध संपन्न होता है। इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता के उदय होने पर ससार की निगृत्ति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। संगृत्ति = संसार = समस्त दोपों का श्राकर। निगृत्ति = निर्वाण = समस्त गुणों का भएडार है। इस प्रज्ञा पारमिता की कल्पना पूजनीया देवता के रूप में पारमिता सूत्रों में की गई है। 'प्रज्ञा पारमिता-सूत्र' ने प्रज्ञा का मनोरम वर्णन इस प्रकार किया है:—

सर्वेधामि वीराणा परार्थिनियतात्मनाम्। याधिका जनियदी च माता त्वमिस वत्सला ॥ ६ ॥ बुद्धैः प्रत्येकबुद्धैश्च श्रावकैश्च निषेविता। मार्गस्त्वमेका मोच्चस्य नास्त्य इति निश्चयः॥ १७ ॥

इन पारिमतायों की शिक्षा से बोधिसरव की साधना सफल हो जाती है। वह बुद्धत्व की प्राप्ति कर सब सत्तों के उद्धार के महनीय कार्य में संछान हो जाता है। उसके जीवन का प्रत्येक ज्ञण प्राणियों के कल्याया तथा मंगल के साधन में व्यय होता है। उसमें स्वार्थ का तिक भी गन्य नहीं रहता। महायान की साधना का यहीं पर्यवसान है। यह साधना कितनी उदात्त तथा मगलकारिणी है, इसे अब श्रधिक बतलाना व्यर्थ है। बुद्धधर्म के विपुत्त प्रचार तथा प्रसार में बोधिसत्त्व का यह महान् आदर्श कितना सफल तथा सहायक था, इसे इतिहास-वेत्तश्रों के सामने विशेष घतलाने की आवश्यकता नहीं है।

# एकादश परिच्छेद

# (क) त्रिकाय

महायान श्रीर हीनयान के पारस्परिक भेद हसी त्रिकाय के सिद्धान्त को लेकर हैं। हीनयान निकायों में स्थिवरवादियों ने त्रिकाय के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं जिला है। क्योंकि उनकी हिंद में छुद्ध शरीर धारण करनेवाने एक साधारण मानव थे तथा साधारण मनुष्यों की भाँति ही वे समस्त मावीय दुर्बलताओं के भाजन थे। स्थिवरवादियों ने कभो-कभो खुद्ध को धार्मिक नियमों का समुच्चय बतलाया, परन्तु यह केवल सकेत सात्र था जिसके गूद तार्पर्य की ओर उन्होंने अपनी हिंद कभी नहीं जाली। इन संकेतों को सर्वास्तिवादियों ने और महायानियों ने प्रहण किया और अपने विशिष्ट सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। सर्वास्तिवादियों का भी इस विषय में धारणा विशेष महत्त्व को नहीं है। महासंधिकों ने इस विषय में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ही तथागत के तीनों कार्यो—निर्माणकाय, संभोगकाय श्रीर धर्मकाय—की श्राध्या-शिक रीति से ठीक-ठीक विवेचना प्रस्तुत की। 'त्रिकाय' महायान-सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त समझा जाता है।

त्रिकाय की करुपना का विकास अनेक शताब्दियों में घोरे-घोरे होता
-रहा। आरम्भिक महायान के अनुसार (जिसके सिद्धान्त अष्टसाहित्रका
प्रज्ञापारमिता में उपलब्ध होते हैं) काय दो ही थे।
विकाश (क) रूप (निर्माण) काय—जिसके अन्तर्गत सूक्षम
तथा स्थूल शरीरों का अन्तर्भाव है। यह काय प्रत्येक प्राणी
के लिए है। (ख) धर्मकाय—इसका प्रयोग दो अर्थ में होता था।
(१) बुद्ध के निर्माण करनेवाले समस्त धर्मों से बना हुआ शरीर।
(२) परमार्थ (तथता), जो इस जगत् का मूल सिद्धान्त है।

विज्ञानवादियों ने इस द्विविधकाय की करूपना को त्रिविध बना दिया। उन्होंने स्थूल रूपकाय को सूक्ष्म रूपकाय से अलग कर दिया। पिछले का नाम रक्षा 'निर्माणकाय' और दूसरे का 'संभोगकाय'। लकावतारसुत्र में यह 'संभोगकाय' निष्यन्द बुद्ध या धर्मतानिष्यन्द बुद्ध (धर्म से उत्पन्न होनेवाले बुद्ध) नाम दिया गया है। असंग ने सूत्रालंकार में 'निष्यन्द बुद्ध' के लिए संभोगकाय तथा धर्मकाय के लिए 'स्वाभाविक काय' का प्रयोग किया है। इस प्रकार कार्यों का नामकरण भी कई शताब्दियों के भीतर धीरे धीरे होता रहा।

### स्थविरवादी कल्पना

निकायों के अध्ययन से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वे वुद्ध कों वस्तुत: इस भूतल पर आकर धर्म प्रचार करने वाला व्यक्तिमात्र समझते थे। वुद्ध की यह मानव करूपना इन शब्दों में प्रकट की गयी है।

"भगवा अई सम्मा सम्बुद्ध विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद् अनुत्तरो पुरिषधम्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं सत्था बुद्धो भगवा"।

(दीघनिकाय भाग १ पृ० ८७-८८)।

भर्यात् भगवान् श्रहेत् सम्यक् ज्ञान सम्पन्न, विद्या और आचरण से युक्त, सद्गति को प्राप्त करनेवाले लोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मनुष्यों के नायक, देवता और मनुष्यों को उपदेशक ज्ञानसम्पन्न तथा भगवान थे। इसका स्पष्ट अर्थ है कि बुद्ध मानव थे परन्तु मानवों में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न, तथा धर्मापदेशक थे। त्रिपिटक में अनेक जगहों पर बुद्ध को अमानवीय कल्पना का भी सकेत है। मृत्यु के समय से कुछ पहिले बुद्ध ने आनन्द से कहा था कि मेरी मृत्यु के अनन्तर जिस धर्म और विनय का मैंने उपदेश दिया है वही तुम्हारे लिये शिक्षा का काम करेगा। धर्मकाय को कल्पना यहीं से आरम्भ होती है परन्तु धर्मकाय का मर्थ वौद्ध

धार्मिक नियमों का समुदायमात्र है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार थेरवादियों में यही द्विविध कल्पना बनी रही।

हीनयान का यह सम्प्रदाय थेरवादियों से काय की कल्पना में कुछ पृथक् था। लिखतिवस्तर में बुद्ध के जीवनचरित से संबद्ध अनेक अछी-किक कथायें दी गई हैं। बुद्ध की कल्पना नितानत स्पष्ट सर्वास्ति है। वे अमानवीय गुणों से युक्त एक मानव व्यक्तिमात्र हैं। वादी लोकानुवर्तन के लिये ही बुद्ध इस जगत् में उत्पन्न होते कल्पना हैं। यदि वे एक ही लाक में निवास करते और वहीं पर मुक्ति प्राप्त कर लिये रहते तो यह लोक का अनुवर्तन कथमपि नहीं सिद्ध हो सकता था। इतनी कल्पना होने पर भी धर्मकाय की दार्शनिक करुपना यहाँ नहीं दोख पड़ती। श्राचार्य वसुबन्धु ने अभिधमैकोश में धर्मकाय की कल्पना को अधिक विकसित किया है। धर्मकाय का प्रयोग उन्होंने दो श्रथों में किया है:-(१) चय-ज्ञान ( दुःख के नाश का ज्ञान ), श्रनुत्पाद ज्ञान आदि उन धर्मी' के लिये धर्मकाय शब्द का व्यव-हार किया गया है जिनके सम्पादन करने से मनुष्य स्वयं बुद्ध बन जाता है ( बोधिपत्तीय धर्म )। ( २ ) भगवान् बुद्ध का विशुद्ध व्यक्तित्व— यही धर्मकाय का नया अर्थ है जिसे बसुबन्धु ने दिया। इस प्रकार धर्मकाय की मूर्त कल्पना को अमूर्त रूप देना वसुबन्धु का कार्य है। इसी प्रकार जब कोई भिक्षु बुद्ध की शरण में जाता है तो क्या चह बुद्ध के शरीर के शरण में जाता है। वसुबन्धु का उत्तर है कि नहीं. वह उन गुणो की शरण में जाता है जिनके आश्रय भगवान् बुद्ध हैं।

सत्य सिद्धि सम्प्रदाय धर्मकाय का प्रयोग बुद्ध के उस शरीर के लिये करता है जो शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति तथा विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन से पवित्र और विशुद्ध हो जाता है। बुद्ध भी अर्हत् हैं परन्तु सत्यसिद्धि सम्प्रदाय की काय-कल्पना इस मत के संस्थापक हरिवर्मा की हुब्दि में अहैत् तथा बुद्ध के शरीर में महान् अन्तर है। अहंत् में तो केवल पॉच सद्भुण रहते हैं परन्तु बुद्ध के धर्मकाय में इस प्रकार के वल (दश वल), चार प्रकार की योग्यता (वैशारद्य) तथा तीन प्रकार की स्मृतियाँ रहती हैं।

#### महायानी कल्पना

हीनयान के अनुसार काय की यही कल्पना है। महायान की कल्पना इससे नितान्त भिन्न, प्रौढ़ तथा आध्यात्मिक है। इसी का वर्णन यहाँ सक्षेप में किया जावेगा:—

### (१) निर्माण काय

भगवान् वृद्ध ने यह शरीर दूसरे के उपकार के लिये ही धारण किया था। यही शरीर माता और पिता से उत्पन्न हुआ था। चेतन प्राणियों के धर्म इसी शरीर से संबद्ध हैं। शाक्यमुनि ने मुनि के रूप में इसी निर्माण काम को धारण किया था। असंग ने इस काय की विशेषता बतलाते हुये कहा है कि शिल्प, जन्म, श्रमिसंबोधि (शान), निर्वाण की शिता देकर जगत् के कल्याण के लिये ही बुद्ध ने इस शरीर को धारण किया था। इस निर्माणकाय का अन्त नहीं। परार्थ की सिद्धि जिन जिन शरीरों के द्वारा सम्पन्न की जा सकती है, उन सब शरीरों को बुद्ध ने इसी निर्माण काय के द्वारा धारण किया।

'विज्ञाप्ति-मात्रता-सिद्धि' के श्रनुसार निर्माणकाय श्रावक, प्रत्येक बुद्ध पृथक् जन तथा भूमि में न स्थित होने वाले बोधियत्त्वों के निमित्त है। ''सिद्धि'' के चीनी भाषा में जिखित टीकाओं ने बुद्ध के नवीन रूप

१ शिल्प-जन्म-महाबोधि-सदा-निर्वाण दर्शनैः । बुद्ध निर्मागकायाऽय महामायो विमोचने ॥

<sup>---</sup>महायान सत्रालकर ६।६४

धारण करने के प्रकारों का खूब वर्णन किया है। वे कभी कभी ब्रह्मा का रूप धारण कर बोलते थे और कभी-कभी शारीपुत्र या सुभूति के द्वारा धर्मीपदेश करते थे। इसीलिये इन शिष्यों के द्वारा दिये गये उपदेश बुद्ध के ही उपदेश माने जाते हैं। बुद्ध जैसा चाहते वैसा रूप धारण कर सकते थे; जो विचार चाहे कर सकते थे; श्राकाश से शब्द उत्पन्न कर सकते थे। यह सब कार्य 'निर्माणकाय' के द्वारा निष्पन्न किया जाता था।

लंकावतार सूत्र में निर्माणकाय और धर्मकाय का संबंध विज्ञिष्ठि मात्रता सिद्धि के अनुरूप ही दिखलाया गया है। इस प्रन्थ का कहना है कि निर्मित बुद्ध (निर्माण काय) कर्मों से उत्पन्न नहीं होंते?। तथागत न तो इन बुद्धों में वर्तमान हैं और न उनके बाहर। तथागत निर्माण काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने कृत्य है उनका सम्पादन करते हैं। बुद्ध इसी शरीर के द्वारा दान, शील, ध्यान, समाधि, चित्त, प्रज्ञा ज्ञान, स्कन्ध आदि का उपदेश करते हैं?।

इस प्रकार निर्माणकाय का कार्य परोपकार-साधन करना है। इस काय की संख्या का अन्त नहीं। जिस ऐतिहासिक शाक्य मुनि से हम परिचित हैं वे भी तथागत के निर्माणकाय ही थे।

#### २-संभोग काय

यह संभोग-काय निर्माण-काय की अपेत् अत्यन्त सूक्ष्म है। अभी बतलाया गया है कि आवक आदि निर्माण काय को धारण करते थे। सूक्ष्म शरीर को केवल बोधिसन्त ही धारण कर सकते हैं। संभोग-काय दो प्रकार का माना जाता है—(१) परसंभोग-काय और (२) स्वसंभोग काय। स्वसंभोगकाय केवल बुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर है। परसंभोग-काय बोधिसत्त्वों का काय है। इसी काय के द्वारा बुद्ध ने महायान

लंकावतार स्त्र पृ० २२४ २ वही—पृ० ५७

सुर्ज़ों का उपदेश गृद्धकूट पर्वत पर दिया था या सुस्रावती ब्यूह में दिया । सहायान धर्म का उपदेश इसी शरीर के द्वारा किया गया। पञ्चविंशति-साइसिका के अनुसार संभोग काय अत्यन्त भारवर शारीर है जिसके एक एक छिद्र से प्रकाश की अनन्त और श्रसंख्य धारायें निकलकर जगत को श्राप्लावित किया करती हैं। जब इस शरीर से उपदेश देने के लिये जिह्ना वाहर निकलती है, तब उससे श्रसंख्य प्रभा की ज्वालायें चारो ओर फैलती हैं। इसी प्रकार का विचित्र वर्णन अन्य प्रज्ञापारमिताओं में भी मिलता है। लंकावतारसूत्र में इसी का नाम 'निस्यन्द बुद्ध' रक्ला है। इस शरीर का कार्य वस्तु तत्त्व से अनिभन्न होनेवाले जोगों के सामने परिकरिपत और परतन्त्र रूप का उपदेश करना है। 'सुवर्णप्रभाससूत्र' के कथनानुसार 'सभोगकाय' बुद्ध का सूचम शरीर है। इसमें महापुरुप के समस्त लज्ज्ज् विद्यमान रहते हैं। इसी शरीर को धारण कर बुद्धमगवान् योग्य शिष्यों के सामने धर्म के गूड़ तत्त्वों का उपदेश दिया करते हैं। विज्ञिसमात्रता-सिद्धि में संभोगकाय के दो भेद कर दिये गये हैं --परसंभोग काय और स्वसंभोग काय । इनमें पहिला बोधिसर्खों का शरीर है श्रीर दूसरा स्वयं बुद्ध भगवान् का । श्रमेयता, श्रनन्तता, श्रीर प्रकारा की दृष्टि से इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अन्तर है तो इस बात में है कि परसभोग काय में महापुरुष के जचण विद्यमान रहते हैं तथा उसका चित्त सस्य नही होता। स्वसंभोग काय में महा-पुरुष के छन्नगा नहीं रहते परन्तु इसका चिन्त नितान्त सत्य है। इस चित्त में चार गुरा विद्यमान रहते हैं-शादर्श ज्ञान ( दर्पण के समान विमला ज्ञान ), समता-ज्ञान (प्रत्येक वस्तु सम हैं, इस विषय का ज्ञान ), प्रत्यवेचणा ज्ञान (वस्तुओं के पारस्परिक भेद का ज्ञान), कृत्यानुष्ठान ज्ञान (कर्तव्यों का ज्ञान)।

इस प्रकार संभोगकाय बोधिसस्वों का सुक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा धर्म का उपदेश दिया जाता है। इस भूतल पर सबसे पवित्र स्थान

# गृद्धकूट है जहाँ संभोग काय उत्पन्न होकर धर्मोपदेश करता है। । ३—धर्म-काय

बुद्ध का यही वास्तिवक परमार्थमूत शरीर है। यह काय शब्दतः अनिर्वचनीय है। महायान स्त्रालकार तथा 'सिद्धि' में इसका नाम स्वामाविक काय या स्वभाव काय बतलाया गया है। यह अनन्त श्रीर अपिरमेय तथा सर्वत्र व्यापक है। सभोगकाय तथा निर्माणकाय का यही आधार है। असंग का कथन है:—

"समः सूद्धमश्च तिन्छृष्टः कायः स्वाभाविको मतः । संभोग विभुता-हेतुर्यथेष्टं भोगदर्शने २" ॥

आशय है कि धर्मकाय सब बुद्धों के लिये एक रूप होता है। दुर्शेय होने से यह अत्यन्त सुक्ष्म होता है। निमांण काय तथा संमोग काय से सबद्ध रहता है। संमोग और विभुत्व का कारण होता है तथा इसी के कारण से संमोग काय अपना संमोग सिद्ध कर सकता है। यह महापुरुष के लच्चणों से हीन, निष्प्रपञ्च, नित्य, सत्य तथा अनन्त गुणों से युक्त होता है। बुद्धा के संभोग काय भिन्न-भिन्न होते हैं परन्तु धर्म-काय एक ही होता है। शब्दतः इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह तो स्वयं वेद्य है (प्रत्यात्मवेद्य )। जिस प्रकार सूर्य को कभी न

१ महायान सम्प्रदाय मे दो नय माने जाते है (१) पारिमता नय श्रीर (२) मन्त्र नय। बुद्ध ने पारिमता नय का उपदेश संभोगकाय से गृद्धकूट पर्वत पर किया श्रीर मन्त्र नय का उपदेश श्री पर्वत पर किया। गृद्धकूट श्रीर श्रीपर्वत मौगोलिक नाम हैं जिनकी सत्ता आज भी विद्यमान है। परन्तु तान्त्रिक रहस्यवेत्ताश्रों का कहना है कि ये पीठस्थान हैं जिनकी सत्ता इसी शारीर मे है। ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं है।

२ महायानसूत्रालंकार ९।६२

देखने वाला अन्धा सूर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता इसी प्रकार धर्मकाय का वर्णन शब्दों के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता।

धर्मकाय का यह तत्त्व प्रज्ञा पारिमताओं के आधार पर ही निश्चित किया गया है। शून्यवाद के प्रकरण में हम दिखलायें के शून्यता को कर्पना अभावात्मक नहीं है। उसी प्रकार धर्मकाय की भावात्मक कर्पना महायान सूत्रों को मान्य है। माध्यमिको को भी धर्मकाय का यह स्वरूप स्वीकृत है। आवार्य नागार्जुन ने माध्यमिककारिका के २२ वें प्रकरण में तथागत की कही परीचा की है। उनके कथन का श्रमिप्राय यह है कि यदि भव सन्तित स्वीकृत की जाय तभी तथागत की सत्ता स्वीकृत की जा सकती है। क्योंकि तथागत भव-सन्तित के चरम अवसान के प्रतीक हैं। भवसन्तित (सत्ता का परम्परा) वस्तुतः सिद्ध नहीं होती। अतः तथागत की कर्पना प्रमाण-सिद्ध नहीं है। चन्द्रकीर्ति ने नागार्जुन के कथन को प्रमाणों से सिद्ध किया है। वज्र-च्छेदिका सूत्र का वचन है कि जो मनुष्य रूप के द्वारा मेरा दर्शन करना चाहता है या शब्द के द्वारा सुभे जानना चाहता है वह मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि—

धर्मतो बुद्धा द्रष्टन्या, धर्मकाया हि नायकाः। धर्मता चाप्यविशेया, न सा शक्या विजानितुम्१॥

भर्थात् बुद्ध को धर्मता के रूप से अनुभव करना चाहिये क्यों कि वे मनुष्यों के नायक ठहरें; उनका वास्तिवक शरीर धर्मकाय है। लेकिन यह धर्मता अविज्ञेय है। उसी प्रकार तथागत भी अविज्ञेय ही हैं। तथागत का जो स्वभाव है वही स्वभाव इस जगत् का है। तथागत स्वयं स्वभावहीन हैं। उसी प्रकार यह जगत् भी निःस्वभाव है। जिसे साधारण पुरुप तथागत के नाम से पुकारते हैं वे वस्तुतः क्या हैं?

१ माध्वमिकवृत्ति पृ० ४४८

वे अनास्तव, कुशल धर्मों के प्रतिबिम्ब रूप हैं। न उनमें तथता है और न वे तथागत हैं। इतनी व्याख्या के बाद नागार्जन इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि जगत् के मृल में एक ही परमार्थ है जो वास्तविक है। उसीका नाम तथागत-काय या धर्मकाय है।

योगाचार मत में धर्मकाय की कल्पना नितान्त महत्त्वपूर्ण है। छंकावतारसूत्र के अनुसार बुद्ध का धर्मकाय (धर्मता बुद्ध ) बिना किसी आधार का होता है। इन्द्रियों के व्यापार, सिद्धि, चिह्न सबसे यह पृथक् रहता है। त्रिशिका के अनुसार धर्मकाय आजय विज्ञान का आश्रय होता है। यही धर्मकाय वस्तुओं का सच्चा रूप है। यही तथता, धर्मधातु, तथा तथागतगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैर।

बौद्धों के इस त्रिकाय सिद्धान्त की आह्मण दर्शन के सिद्धान्त से
तुलना की जा सकती है। धर्मकाय वेदान्त के ब्रह्म का प्रतिनिधि है तथा
संभोगकाय ईश्वर तत्त्व का निदर्शक है। जिस प्रकार जगत्
बौद्ध तथा को ज्ञानोपदेश करने के जिये प्रपञ्चातीत ब्रह्म ईश्वर की
ब्राह्मण सूर्ति धारण करता है, उसी प्रकार धर्मकाय धर्मोपदेश
कल्पना का करने के लिये संभोगकाय का रूप धारण करता है। धर्मकाय
समन्वय वस्तुतः एक ही रूप है। प्रत्येकबुद्ध का संभोगकाय भिन्नभिन्न हुन्ना करता है परन्तु सब बुद्धों का धर्मकाय एक, अभिन्न तथा सम
होता है। निर्माणकाय की तुलना अवतार-विग्रह से की जा सकती है।

१ तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कुशलस्य धर्मस्य ग्रानास्रवस्य ।
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति, विम्बञ्ज संदृश्यति सर्वलोके ॥
—माध्यमिक वृत्ति पृ०४४८

स एवानास्त्रवो घातुरचिन्त्यः कुशलो ध्रुवः ।
 सुखो विमुक्तिकायोऽसौ घर्माख्योऽयं महामुने ॥

<sup>—</sup>त्रिंशिका, श्लोक ३०, पृ० ४३।

जिस प्रकार भगवान् भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करने के िक अवतार धारण करते हैं उसी प्रकार निर्माणकाय के द्वारा भी जगत् के उद्धार का कार्य भगवान् बुद्ध सम्पन्न किया करते हैं। इस प्रकार दोनों धर्मों की काय करपना में वस्तुतः साम्य है।

### (ख) दशभूमियाँ

महायान की एक अन्य विशिष्टता दशभूमि की कल्पना में है। यह तो निश्चित बात है कि आध्यास्मिक उन्नति एक दिन के अध्यवसाय का फल नहीं है। आध्यास्मिकता की चोटी पर चढ़ना अश्रान्त परिश्रम, असीम उत्साह तथा अद्भय प्रयास का फल है। साधक की उन्नति का पता उसके भीतर होनेवाले परिवर्तन से लगता है। हीनयान के अनुसार अर्हत् पद की प्राप्ति तक चार भूमियाँ हैं जिनका नाम (१) स्रोतापन्न (२) सकुदागामी (३) श्रनागामी (४) अर्हत् है। महायान के अनुसार बुद्धन्व या निर्वाण की प्राप्ति के लिए दश भूमियाँ मानी जाती हैं। ये भूमियाँ सोपान को तरह हैं। एक भूमि के पार कर लेने पर वोधिसन्व श्रगली भूमि में पदार्पण करता है और धोरे धीरे श्राध्यात्मिक विकाश को प्राप्त कर बुद्धन्व पद पर आरूढ़ होता हैं। असंग ने 'दशभूमि शास्त्र' में इस विषय का बड़ा ही सांगोपाझ वर्णन किया है। साधना के रहस्य जाननेवाले विद्वानों के लिए इस प्रन्थ का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है।

दशभूमियों के नाम तथा सन्तिप्त वर्णन इस प्रकार है :---

(१) मुदिता—प्राचीन जन्म में शोभन कर्म के संपादन करने से बोधिसत्त्व के हृदय में पहले पहल सम्बोधि के प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इसी का नाम है वोधिचित्त का उत्पाद। इस प्रकार वोधिसत्त्व पृथक् जन (साधारण मनुष्य) की कोटि से निकल कर तथागत के कुटुम्ब में प्रवेश करता है। बुद्ध और बोधिसत्त्वों के गौरवपूर्ण कार्यों को स्मरण कर उसका हृदय आनन्द से खिल जाता है। उसके हृदय में

महाकरुणा का उदय होता है और वह दश महाप्रणिधान (त्रत) के संपादन का संकल्प करता है कि—(१) प्रत्येक देश में और सब तरह से बुद्ध की पूजा करना, (२) जहाँ कही और जब कहों बुद्ध उत्पन्न हो तब उनकी शिक्षाओं का पाछन करना, (३) तुषित स्वर्ग को छोड़कर इस मूतछ पर श्राने तथा निर्वाण प्राप्त करने तक समस्त क्षेत्रों में बुद्ध के उदय का निरीक्षण करना, (४) सब भूमियाँ तथा सब प्रकार की पार मिता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, (५) जगत् के समस्त प्राणियों को सर्वज्ञ बनाना, (६) जगत् में बिद्यमान समस्त भेदों का अवलोकन करना, (७) समप्र प्राणियों को उनके अनुसार आनन्दित करना, (६) बोधिसत्त्व की चर्या का संपादन करना, (१०) सम्बोधि को प्राप्त करना, (१) बोधिसत्त्व की चर्या का संपादन करना, (१०) सम्बोधि को प्राप्त करना, इस भूमि को विद्युद्ध करने के लिए श्रद्धा, दया, मैत्री, दान, शास्त्र-ज्ञान, लोक-ज्ञान, नम्रता, इदता तथा सहनशीलता—इन दश गुर्णों की बड़ी आवश्यकता होती है।

- (२) विमला—इस भूमि में काय, वचन, मन के दस प्रकार के पापों (दोषों) को साधक दूर करता है। दश पारमिताओं में से केवल शील का सर्वतोभावेन अभ्यास किया जाता है।
- (३) प्रभाकरी—इस तृतीय भूमि में साधक जगत् के समस्त संस्कृत पदार्थों को श्रनित्य देखता है। वह आठ प्रकार की समाधि, चार ब्रह्मविहार तथा सिद्धियों को प्राप्त करता है। काम-वासना, देह-तृष्णा चीण हो जाती है और उसका स्वभाव निर्मेख होने छगता है। वह विशेषकर धेर्य पारमिता का अभ्यास करता है।
- (४) अचिष्मती—इस भूमि में साधक बोध्यङ्गो तथा अष्टाङ्गिक मार्ग का अम्यास करता है। उसका चित्त दया तथा मैत्रीभाव से स्निग्ध हो जाता है। संशय छिन्न हो जाते है। जगत् से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है श्रीर साधक वीर्यपारमिता का श्रभ्यास विशेष रूप से करता है।

- (४) सुदुर्जिया—चित्त की समता और विचारों की विशुद्धता (चित्ताशय विशुद्धि समता) के उत्पन्न करने से साधक चतुर्थ भूमि से पज्जम भूमि में प्रवेश करता है। प्राणियों के ऊपर दया के विचार से वह नाना प्रकार के जौकिक विद्यान्त्रों का अभ्यास करता है। इस भूमि में साधक जगत् को छोड़ वैठता है और उपदेशक बन जाता है। ध्यान-पारमिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है।
- (६) श्रभिमुक्ति—दश प्रकार की समता से यह भूमि प्राप्त होती है। जगत् के समस्त पदार्थों को शून्य जानता है। और प्राणिभों पर दया के लिए जगत् के शून्य पदार्थों को भी सत्य ही समस्ता है। अज्ञान में पड़े रहने वाले प्राणियों के ऊपर वह दया का भाव रखता है। यहाँ तक की भूमियों की हीनयान के चार भूमियों के साथ तुजना की जा सकती है। सप्तम भूमि से शून्यता की उपलब्धि का प्रयत्न श्रारम्भ होना है। प्रज्ञा पारम्भता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है।
- (७) दूरंगमा—इस भूमि में साधक का मार्ग विशेष रूप से उन्नत होना प्रारम्भ करता है। वह दस प्रकार के उपायों के ज्ञान ( अपाय कौश्रास्य ज्ञान ) का सम्पादन यहीं से आरम्भ करता है। जिस प्रकार से चतुर नाविक समुद्र के ऊपर 'अपनी नाव निर्भयता से खेता है उसी प्रकार सप्तम भूमि में बोधिसत्व सर्वज्ञता के समुद्र में प्रवेश करता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है परन्तु निर्वाण की प्राप्ति दूर रहती है।
- (८) श्राचला—इस भूमि में साधक वस्तुओं को अच्छी तरह से निःस्वभाव जानता है। वह देह, वचन श्रीर मनके आनन्दों से तनिक प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के ज्ञान को अनित्य समस्ता है, उसी प्रकार श्वचला भूमि का साधक जगत् के समस्त प्रपञ्चों को मायिक, आन्त तथा असस्य मानता है।
- (९) साधमती—इस अवस्था में साधक मनुष्यों के उद्धार के लिए नए नए उपायों का श्रवलम्बन करता है, धर्म का उपदेश देता है

श्रोर बोधिसत्व के चार प्रकार के विषय-पर्यालोचन (पिटसंभिदा या प्रतिसंवित् ) का भभ्यास करता है। ये चार प्रकार की प्रतिसंवित् हैं— शब्दों के भर्थ का विवेचन, धम्म का विवेचन, व्याकरण की विश्लेषण पद्धति तथा विषय के शीघ्र प्रतिपादन की शक्ति (प्रतिभान)।

(१०) धर्ममेघ—इसी का दूसरा नाम अभिषेक है। इस अवस्था में बोधिसस्व सब प्रकार की समाधियों को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से राजा श्रपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषेक करता है उसी प्रकार साधक बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। बोधिसस्व मूमियों का यहाँ चरम यर्थवसान है।

१—विशेष के लिए द्रष्टन्य—N. Dutt—Mahayana. Buddhism Pp. 238-289.

# द्वादश परिच्छेद

## निर्वाण

निर्वीण के विषय में होनयान और महायान की कर्पनाएँ परस्पर में नितान्त भिन्न हैं। यह विषय बौद्ध दर्शन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बौद्धधर्म का प्रत्येक संप्रदाय निर्वाण के विषय में विशिष्ट मत रखता है। निर्वाण भावरूप है या अभावरूप, इस विषय को लेकर बौद्ध दर्शन में पर्याप्त मोमांसा की गई है। यहाँ पर इस महत्त्वपूर्ण विषय का विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है।

#### (क) हीनयान

हीनयान मतानुयायी अपने को तीन प्रकार के दुःखीं से पीड़ित मानता है - (१) दुःख-दुःखता श्रर्थात् भौतिक और मानसिक कारगों निर्वाण का से उत्पन्न होने वाला क्लेश। (२) संस्कार-दुःखता— सामान्य उत्पत्ति विनाशशाली जगत् के वस्तुओं से उत्पन्न होने वाला क्लेश । (३) विपरिणाम-दुःखता—सुख को रूप दुःख रूप में परिणत होने से उत्पन्न क्लेश। मनुष्य को इन क्लेशों से कभी भी छुटकारा नहीं है, चाहे वह कामधातु, रूपधातु अथवा अरूप धातु में जीवन व्यतीत करता हो । इस दुःख से छुटकारा पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं बतलाया है - आर्य सत्य, सांसारिक पदार्थी की अनित्यता तथा अनात्म तत्त्व का ज्ञान । अष्टाद्विक मार्ग के अनुशीलन से तथा जगत् के पदार्थों में श्रात्मा का अस्तित्व नही है, इस ज्ञान को परिनिधित रूप देने पर साधक ऊपर निर्दिध क्लेशों से सदा के लिए मुक्ति पा लेता है। फिर ये वलेश उसे किसी प्रकार पीड़ित करने के िलए या संसार में बद्ध करने के लिए कथमपि समर्थ नहीं होते। अतः आर्यं सस्य के ज्ञान से, सदाचार के अनुष्ठान से, हीनयान

संप्रदाय में कोई भी साधक क्लेशों से निवृति पा लेता है। यही निर्वाण है।

हीनयान के विविध संप्रदायों में इस विषय को छेकर पर्याप्त मतभेद दीख पड़ता है। निकायों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि निर्वाण क्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के भावरण का सर्वथा तिर्वाण परिहार हो जाता है तब निर्वाण की अवस्था का जन्म होता =तिरोध है। इसे सुख रूप भी बतलाया गया है। परन्तु अधिकतर बौद्ध निकाय निर्वाण को अभावात्मक ही मानता है। मिलिन्द प्रक्त में निर्वाग के विषय में बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। इसका स्पष्ट कथन है कि निरोध हो जाना ही निर्वाण है। संसार के सभी अज्ञानी जीव-इन्द्रियों और विषयों के उपभोग में लगे रहने के कारण नाना प्रकार के दुःख उठाते हैं। परन्तु ज्ञानी भार्य श्रावक इन्द्रियों और विषयों के उप-भोग में न कभी लगा रहता है और न उससे घानन्द ही लेता है। फलतः उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्णा के निरोध के साथ उपादान का तथा भव का निरोध उत्पन्न होता है। पुनर्जनम के बन्द होते हो सभी दु:ख रुक जाते हैं। इस प्रकार तृष्णादिक क्लेशों का निरोध हो जाना ही निर्वाण है। नागसेन की सम्मित में निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा छोप हो जाता है। जिस प्रकार जलती हुई श्राग की लपट बुझ जाने पर दिखलाई नहीं जा सकती उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद वह व्यक्ति दिखलाया नहीं जा सकता १ क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बनाये रखने के किए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अतः निर्वाण के श्रनन्तर व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

संसार में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं की विशेषता है कि कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण।

१ मिलिन्द प्रश्न पृ० ६२

परन्तु निर्वाण ही आकाश के साथ ऐसा पदार्थ है जो न तो तिर्वाण की कर्म के कारण, न हेतु के कारण श्रीर ऋतु के कारण उरपन्न होता निर्भयता है। वह तो हेतु से रहित त्रिकालातीत, इन्द्रियातीत अनिवै-चनीय पटार्थ है जिसे विशुद्ध जान के हारा छहित् जान सकता है। निर्वाण के साचात्कार करने के उपाय है परन्तु उसे उत्पन्न करने का कोई छपाय नहीं है। साद्वात् करना तथा उत्पन्न करना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्ति के चल पर हिमालय तक जा सकता है, परन्तु वह जाखों कोशिश करे वह हिमालय को इस स्थान पर नहीं का सकता। कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सहारे मा नाव पर चढ़कर समुद्र के इस पार से उस पार तक जा सकता है परन्तु अश्रान्त परिश्रम करने पर भी उस पार को इस पार नहीं ला सकता। ठीक यही दशा निर्वाण की है। उसके साचात्कार करने का मार्ग वताया जा सकता है परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भी नहीं दिख्छा सकता । इसका कारण यह है कि निर्वाण निर्गुण है। उसके उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य इन तीनों काल से परे है। अदृष्य होने पर भी, इन्द्रियों के द्वारा गोचर न न किये जाने पर भी उसकी सत्ता है। श्रईत् पद को प्राप्त कर भिक्षु विशद्ध, ऋजु तथा आवरणों तथा सांसारिक कामों से रहित मन के द्वारा निर्वाण को देखता है। अतः उसकी सत्ता के विषय में किसी प्रकार का भपलाप नहीं किया जा सकता परन्तु निर्गुण होने से वह उत्पाद-रहित है। उपाय होने से उसका साजात्कार अवश्य होता है परन्तु वह स्वय अनर्वचनीय पदार्थ है।

नागसेन ने निर्वाण की श्रवस्था के विषय में भी खूब विचार किया है?

१ मिलिन्द प्रश्न पृ० ३२९-३३३।

२ मिलिन्द प्रश्न पृ० ३८४-४०३।

महाराज मिलिन्द की सम्मति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ प्रवश्य निर्वाण की ही रहता है क्योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले जोग नाना प्रकार के संयमों से अपने शरीर, मन तथा इन्द्रियों सुखरूपता को तस किया करते हैं। संसार से नाता तोड़कर इन्द्रियों तथा मन की वासनाम्रो को मारकर बन्द कर देते हैं जिससे शरीर को भी कष्ट होता है तथा मन को भी। इसी युक्ति के सहारे मिलिन्द की राय में निर्वाण भी दुःख से सना हुन्ना है। इसके उत्तर में नागसेन की स्पष्ट सम्मति है कि निर्वाण में दुःख का छेश भी नहीं रहता। वह तो सुख ही सुख है। राज्य की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेशों को सहना पड़ता है परन्तु स्वय राज्य-प्राप्ति क्लेशरूप नहीं है। इसी प्रकार तपस्या, ममता-त्याग, इन्द्रिय-जय आदि निर्वाण के उपाय में क्लेश है स्वयं निर्वाण में कहाँ ? वह तो महासमुद्र के समान अनन्त है। कमल के समान क्लेशों से अलिप्त है। जल के समान सभी क्लेशों की गर्मी को शान्त कर देता है तथा कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा की प्यास को दूर कर देता है। वह आकाश के समान दश गुणों से युक्त रहता है। न पैदा होता है, न पुराना होता है न मरता है और न आवागमन को प्राप्त करता है। वह दुर्जेंय, स्वच्छन्द तथा अनन्त है। प्रच्छे राह पर चलकर संसार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनातम रूप से देखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से निर्वाण का साचात्कार कर सकता है। उसके लिए किसी दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। महाकवि अश्वघोष का कहना है कि बुझा हुआ दोषक न तो पृथ्वी में जाता है, न भन्तरीच में, न किसी दिशा में, न किसी विदिशा में प्रत्युत स्नेह (तेल ) के चय होने से वह केवल शान्ति को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष न तो कहीं जाता है, न पृथ्वी पर न अन्तरिच में, न किसी दिशा में, न किसी विदिशा में। केवल क्लेश के चय हो जाने पर वह शान्ति प्राप्त कर छेता है :—

दीपो यथा निर्वृतिमम्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिद्धम्। दिश न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चित् स्नेहत्त्वयात् केवलमेति शान्तिम्॥ तथा कृती निर्वृतिमम्युयेतो नेवावनि गच्छति नान्तरित्तम्। दिश न काञ्चित् विदिशं न काञ्चिद् क्लेशत्त्वयात् केवलमेति शान्तिम्श॥

निर्वाण की यही सामन्य कल्पना है। ज्ञान के उदय होने से जब भविद्या के पाश स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते हैं उस समय प्रहित् की अवस्था का नाम निर्वाण है। यही चरम छक्ष्य है जिसके स्थविर-लिये भगवान तथागत ने अपने धर्म की शिक्षा दी है। वादी मत निर्वाण इसी लोक में प्राप्त होता है। वेदान्त में जीवन्-में निर्वाण मुक्त पुरुष की जो करपना है वहीं करूपना निर्वाण-प्राप्त-की कल्पना अर्हत् की है। परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन में हीनयान तथा महायान धर्म के अनुयायियों में पर्याप्त मतभेद है। सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि हीनयान निर्वाण को दुःख का अभावमात्र मानता है और महायान उसे आनन्दरूप बतलाता है। पेरन्त हीनयान के सम्प्रदायों के भीतर भी भिन्न भिन्न मत हैं। थेर-वादियों की दृष्टि में निर्वाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम निरोध है। निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है। निर्वाण शब्द ही का अर्थ है बुक्त जाना। जिस प्रकार दीपक तब तक जलता रहता है जब तक उसमें बत्ती और तेल विद्यमान रहता है। परन्तु उनके नाश होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता है. उसी प्रकार तृष्णा आदि बलेशों के विराम हो जाने पर जब यह भौतिक जीवन श्रपने चरम श्रवसान पर पहुँच जाता है तब यह निर्वाण कहलाता है। वैभाषिकों के मत इस बिषय में स्थविरवादियों के समान ही है। वे भी निर्वाण को अभावात्मक मानते हैं।

१ अश्वघोष—सौन्दरनन्द १६।२८,२६.

निर्वाण प्रतिसंख्या निरोध है अर्थात् विशुद्ध प्रज्ञा के सहारे सांसारिक साझव भर्मों तथा संस्कारों का जब भ्रन्त हो जाता है तब वही निर्वाण कहलाता है। निर्वाण निर्वण, असंस्कृत धर्म, स्वतन्त्र सत्ता (भाव = वस्तु) पृथक् भूत सत्य पदार्थ (द्रव्य सत्) मत में हैर। निर्वाण अचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन अवस्था का १ इस प्रश्न के विषय में वैभाषिकों में ऐकमस्य नहीं दीख पड़ता। तिब्बती परम्परा से ज्ञात होता है कि कुछ वैभाषिक

छोग निर्वाण की प्राप्ति के अवसर पर उस चेतना का सर्वथा निरोध मानते थे जो क्लेशोरपादक (सास्रव) संस्कारों के द्वारा प्रभावित होती है। इसका श्रभिप्राय यह हूआ कि श्रास्त्रवों से किसी प्रकार भी प्रभावित न होने वाली कोई चेतना अवश्य है जो निर्वाण की शाप्ति होने के बाद भी विद्यमान रहती है। दैभाषिकों का यह एकाङ्गी मत था। इस मत के माननेवाले कौन थे १ यह कहना बहुत ही कठिन है। वैभाषिकों का सामान्य मत यही है कि यह अभावात्मक है। संघभद्र की 'तर्क ज्वाला' के अध्ययन से प्रतीत होता है कि मध्यभारत में बैभाषिकों का एक ऐसा सम्प्रदाय था जो 'तथता' नामक चतुर्थ असंस्कृत धर्म मानता था। यह तयता वैशेषिकों के अभाव पदार्थ के समान था। निर्वाण की कश्पना के किए ही भभाव के चारों भेद प्रागभाव, प्रश्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव की कर्पना की गयी थी। यह 'तथता' महायान में परमार्थं सत्य के लिए प्रयुक्त 'तथता' शब्द से नितान्त भिन्न है। इस

१ प्रतिसंख्यानमनास्रवा एव प्रज्ञा गृह्यते, तेन प्रज्ञाविशेषेण प्राप्यो निरोधः इति प्रतिसंख्या-निरोधः।

यशोमित्र—ग्रभिधर्मकोश व्याख्या पृ० १६।

२ द्रव्यं सत् प्रतिसंख्यानिरोधः सत्यचतुष्टय-निर्देश-निर्दिष्टत्वात् मार्गसत्यवत् इति वैभाषिकाः । वही पृ० १७

प्रकार वैभाषिकों के सत में निर्वाण करेशाभाव रूप माना जाता है। परन्तु अभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पदार्थ है। वैभाषिक लोग भी वैशेषिकों के समान 'श्रभाव' को पदार्थ मानते थे। भाव पदार्थों के समान अभाव भी स्वतन्त्र पदार्थ था।

ये लोग निर्वाण को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होनेवाला भौतिक जीवन का चरम निरोध मानते थे। इस अवस्था में भौतिक सत्ता किसी

सौत्रान्तिक मत में

भकार विद्यमान नहीं रहती । इसी जिये यह उस सत्ता का अभाव माना गया है। परन्तु वैभाषिकों से इनका सत इस विषय में भिन्न है। वैभाविक कोग तो निर्वाण का स्वतः सत्तावानु पदार्थ अर्थात् वस्ता नहीं मानते। निर्वाण

निर्वाण इस विषय मामन्न है। वसावक कार ता नवास की स्वतः सत्तावान् पदार्थ अर्थात् वस्तु नहीं मानते। निर्वाण की प्राप्ति के अनन्तर सूक्ष्म खेतना विद्यमान रहती हैं जो चरम शान्ति में हुवी रहती है। भोट देश की परम्परा से पता वक्षता है कि सौजा-पितकों की एक उपशासा ऐसी थी जो निर्वाण को भौतिक सत्ता तथा चेतना का उपशम मानती थी। उसकी दृष्टि में निर्वाण प्राप्त होने वाले अर्हत् की भौतिक सत्ता का हो सर्वथा निरोध नहीं हो जाता, किन्तु चेतना का भी विनाश हो जाता है। इस उपशासा के अनुसार निर्वाण के अनन्तर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता। न तो कुछ जीवन शेष रहता है और न कोई चेतना ही बाकी रह जाती है। इस प्रकार यह निर्वाण नितान्त अभावासमक है।

निर्वाण की यह हीनयानी करपना झासण दार्शनिकों में न्याय-वैशेषिक की मुक्तिकी करपना से विरुक्तक मिलती है। गौतम के शब्दों में दुःख से अत्यन्त विमोध को अपवर्ग (मुक्ति) कहते हैं। । नैयायिकों अत्यन्त का अर्थ है बरम अवसान। अर्थात् जिससे उपास

की मुक्ति से तुलना

वर्तमान जनम का परिहार हो जाय तथा भविष्य में अन्य जनम की उरपत्ति न हो। गृहोत जनम का नाश तो होना

१ तदत्यन्तविमोत्त्रोऽपवर्गः।

्ही खाहिए, परन्तु भविष्य जन्म की अनुत्पत्ति भी उतनी ही आवेश्यक है। इन दोनों के सिद्ध होने पर आत्मा दुःख से आत्यन्तिक निवृत्ति पा छेता है। जब तक वासना भादि भारमगुणों का उच्छेद नहीं होता, तब तक दुःख की आत्यन्तिकी निवृत्ति महीं हो सकती। इसिछए आत्मा के नवीं विशेष गुर्गों का—बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का-मूळोच्छेद हो जाता है। मुक्त दशा में आत्मा अपने विश्रद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और अखिल विशेष गुणों से विरहित रहता है। वह छः प्रकार की ऊर्मियों से भी रहित हो जाता है। उर्मि का अर्थ है क्लेश । भूख, प्यास, प्राण के, लोभ, सोह चित्त के; शीत, भातप शरीर के; बबेश दायक होने से ये छुओं 'ऊिमें' कहे जाते हैं। मुक्त शारमा इन छुओं ऊर्मियों के प्रभाव को पार कर लेता है और सुख, दु:ख ं आदि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता है। उस अवस्था में दुःख के समान सुस्त का भी अभाव आत्मा में रहता है। जयन्तभट्ट ३ ने बड़े विस्तार के साथ भाववादी वेदानितयों के मत का खरडन कर मुक्ति के अभाव पद्म को पुष्ट किया है। मुक्ति में सुख न मानने का प्रधान कारण यह है कि सुख के साथ राग का संबंध सदा लगा रहता है। और यह राग है बन्धन का कारण । ऐसी अवस्था में मोच को सुखात्मक मानने में वन्धन की निवृत्ति कथमपि नहीं हो सकती। इसिखये नैयायिक लोग मुक्ति को दुःख का अभाव रूप ही मानते हैं।

इसी अभावात्मक मोच की कर्पना के कारण नैयायिकों की वेदान्ती श्रीहर्ष ने बड़ी दिखगी उड़ायी है। उनका कहना है कि जिस सूत्रकार ने सचेता प्राणियों के लिये ज्ञान, सुख आदि से विरहित शिलारूप प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य बतलाकर उपदेश किया है उसका 'गोतम' नाम शब्दतः ही यथार्थ नहीं है अपितु अर्थतः भी है। वह केवल गौ न होकर

१ न्याय मञ्जरी भाग २ पृष् ७५-८१ ( चौलम्भा संस्करण )।

गोतम (अतिहायेन गौ: इति गोतम:—पका बैक ) है। इस विवेचन हो स्पष्ट है कि नैयायिक मुक्ति और हीनयानी निर्वाण की कलपना एक ही है।

(ख) महायान में निर्वाण की कल्पना

गत पृथ्ठों में होनयान के अनुसार निर्वाण का स्वरूप वतलाया गया है। परन्तु महायान इस मुक्ति को घास्तविक रूप में निर्वाण मानने के लिये तैयार नहीं है। टसकी सम्मति में इस निर्वाण से केवल बजेशावरण का ही प्रय होता है। ज्ञेयावरया की सत्ता वनी ही रहती है। हीनयान की इष्टि में राग, ह्रेप की सत्ता पद्यस्कन्ध के रूप से या उससे भिन्न प्रकार से आरमा की सत्ता मानने के उत्पर निर्भर है। भारमा की सत्ता रहने पर ही मनुष्य के ग्रदय में पश यागादिक हिंसा में करने की प्रहृति होती हैर । परलोक में भारमा को सुख पहुँचाने के किये ही मनुष्य नाना प्रकार के भक्तराक कर्मी का सम्पादन करता है। इसकिये समस्त क्लेश भीर दोप इसी धारम-इष्टि ( सरकाय दृष्टि ) के विषम परियाम ई । असः आरमा का निपेध करना बळेरा नाश का परम उपाय है। इसी को कहते हैं—पुत्रक नैरातम । हीनपान इसी नैरातम को मानता है। परन्तु इस र्मराक्य के ज्ञान से केवल प्रवेशावरण का ही चय होता है। इसके अविरिक्त पुक्र दूसरे आवरण की भी सन्ता है, जिसको 'हेपानरण' करते हैं । विश्विस्तानतासिद्धि में इन दोनों भावरणों का भेद वड़ी सुन्दरता से

मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रभूचे छचेतछाम् ।
 गोतमं तमवेश्येव यथा वितय तथैव छः ॥

<sup>—</sup>नैपघचरित १७।७५

चत्नायदृष्टिप्रभवानशेषान्, क्लेशाँश दोपाँश िषया विपश्यन्।
 श्रात्मानमस्या विषयञ्च बुढ्ण, योगी करोत्यात्मनिषेषमेत्र॥
 चन्द्रवर्गार्त—माष्यमणवतार १११२०; माध्यमिक वृत्ति पृ० ३४०।

दिस्तलाया गया है। नैरातम्य दो प्रकार का है (क) पुद्रल-नैरात्म्य भीर (स) धर्म-नैरातम्य। रागादिक क्लेश आत्मदृष्टि से खत्पन्न होते हैं अतः पुद्रल नैरातम्य के ज्ञान से प्राणी सब क्लेशों को छोड़ देता है।

जगत् के पदार्थों के अभाव या शून्यता के ज्ञान से सक्वे ज्ञान के उत्पर पड़ा हुआ आवरण आप से श्राप दूर हो जाता है। श्रीर सर्वज्ञता की प्राप्ति के किये इन दोनों आवरणों (क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण) का दूर होना नितान्त आवश्यक है। क्लेश मोख की प्राप्ति के किये शावरण का काम करते हैं—मुक्ति को रोकते हैं। अतः इस आवरण को दूर हटाने से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञेयावरण सब ज्ञेय पदार्थों के उत्पर ज्ञान की प्रवृत्ति को रोकता है—अतः इस श्रावतरण के दूर हो जाने पर सब वस्तुओं में अप्रतिहत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है।।

श्रावरणों का यह द्विविध भेद दार्शनिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। महायान के अनुसार होनयानी निर्वाण में केवल पहिले आवरण (अर्थात् क्लेशावरण) का ही अपनयन होता है। परन्तु श्रून्यता के श्रावर होने से दूसरे प्रकार के श्रावरण का भी नाश होता है। जब

१ पुद्रलधर्मनैरात्म्य—प्रतिपादनं पुनः क्लेश्र श्यावरणप्रहाणार्थम् ।
तथा ह्यात्मदृष्टिप्रभावा रागाद्यः क्लेशाः पुद्गलनैरात्म्यावबोधश्च
सत्कायदृष्टेः प्रतिपक्तवात् तत्प्रहाणाय प्रवर्तमानः सर्वक्लेशान् प्रजहाति । धर्मनैरात्म्यज्ञानाद्पि श्रेयावरणप्रतिपक्तवात् श्रेयावरणं प्रहीयते ।
क्लेश्र यावरणप्रहाणमपि मोक्तसर्वज्ञत्वाधिगमार्थम् । क्लेशा हि मोक्
प्राप्तेरावरणमिति । श्रतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्तोऽधिगम्यते । श्रेयावरणमिष
सर्वस्मिन् श्रेये शानप्रवृत्तिप्रतिबन्धभूतं श्रिक्कष्टिश्चानम् । तिस्मन् प्रहीणे
सर्वाकारे श्रेयेऽसक्तमप्रतिहतं च शानं प्रवर्तत इत्पतः सर्वज्ञत्वभिषगम्यते ॥

हिथरमति-निर्वाशका विज्ञतिभाष्य, पृ० १५।

तक इस दूसरे आवरण का चय नहीं होता तवतक वास्तव निर्माण हो नहीं सकता। परन्तु हीनयानी छोग इस भेद को मानने छे छिये तैयार महीं हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान प्राप्त कर छेने पर अहँतों का ज्ञान अनावरण हो जाता है परन्तु महायान की यह करपना नितानत मौलिक है। हीनयान के अनुसार अईत् पद की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम खक्य है। परन्तु महायान के अनुसार बुद्धत्व प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की मिन्नता के कारण ही निर्वाण की करपना में भी भेद है।

नागार्जुन ने निर्वाण की वही विशद परीचा माध्यमिक कारिका के पश्चीसर्वे परिच्छेद में की है। उनके अनुसार निर्वाण की करपना यह है नागार्जुन कि निर्वाण न तो छोड़ा जा सकता है और न प्राप्त किया जा सकता है। यह न तो उच्छित होनेवाला पदार्थ है श्रीर न मह उत्पक्ष है। उत्पत्त होने पर ही किसी वस्तु का निरोध होता है। यह दोनों से भित्त है:—

अप्रही ग्रमसंप्राप्तम् अनु च्छिनम् श्रशाश्वतम् । श्रमिरुद्धम् अनुत्पन्नम् एतिन्नवीगा पुच्यते ॥

इस कारिका की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीर्ति का कथन है कि राग के समान निर्वाण का प्रहाण (त्याग) नहीं हो सकता और न खालिक जीवन के फल के समान इस की प्राप्ति ही संभव है। हीनयानियों के तिर्वाण के समान यह नित्य नहीं है। यह स्वभाव से हो उत्पत्ति और बिनाश रहित है और इसका उच्चण शब्दतः निर्वचनीय नहीं है। जब तक करपना का साम्राज्य बना हुना है तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। महायानियों के अनुसार निर्वाण और संसार में कुछ भी भेद नहीं है। कहपना जाड़ के चय होने का नाम ही निर्वाण है। नागाईन ने निर्वाण को भाव पदार्थ मानने वाले तथा अभाव पदार्थ मानने वाले दार्शनिकों के मत की आलोचना की है। उनके मत में निर्वाण भाव तथा अभाव दोनों से अतिरिक्ति पदार्थ है। यह अनिर्वचनीय है। यह परम तक्त्व है। इसी का नाम भूतकोटि या धर्म-धातु है।

### दोनों मतों में निर्वाण का सामान्य स्वरूप

हीनयान तया महायान के प्रन्थों के अनुशीलन से निर्वाणविषयक सामान्य क्षपना इस प्रकार है:—

- (१) यह शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता (निष्प्रपञ्च)। यह श्रमंस्ट्रस धर्म है अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और न परिवर्तन है।
- (२) इसकी अनुभूति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है। इसी को योगाचारी कोग 'प्रत्यात्मवेद्य' कहते हैं और हीनयानी लोग 'पचत्तं वेदितब्बं' शब्द के द्वारा कहते हैं।
- (३) यह भूत, वर्तमान श्रीर भविष्य तीनों कालों के बुदों के लिये एक है और सम है।
  - ( ४ ) मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है।
  - ( १ ) निर्वाण में व्यक्तित्व का सर्वधा निरोध हो जाता है।
  - (६) दोनों मत वाले बुद्ध के ज्ञान तथा ज्ञाक्ति को लोकोत्तर, अर्हत् के ज्ञान से बहुत ही उन्नत, मानते हैं। महायानी लोग अर्हत् के निकाण को निकाशिट का तथा श्रासिद्धावस्था का सूचक मानते हैं। इस बात को हीनयानी लोग भी मानते हैं।

## निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य

हीनयान

१ निर्वाख सत्य, निस्य, दुःखामाव तथा पवित्र है।

- (२) निर्वाण प्राप्त करने की वस्तु है-प्राप्तम्।
- (२) निर्वाण भिद्धुओं के प्यान भौर ज्ञान के लिये भारम्भण (सात्तम्बन) है
- (४) निर्वाण लोकोत्तर दशा है। प्राणीमात्र के लिए सबसे उत्तत दशा यही है जिसको करप-ना की जा सकती है।

#### महायान

१ — महायान इसको स्वीकार करता है, केवळ दुःखाभाव न मानकर इसे सुक्षरूप मानता है। वस्तुतः माध्यमिक और योगा-चार नित्य-अनित्य, सुख श्रीर असुस की करपना इसमें नहीं मानते क्योंकि उनकी इष्टि में निर्वाश्व अनिवर्चनीय है।

(२) निर्वाण अग्रास है।

- (३) ज्ञाता—श्रेय, विषयी भौर विषय, निर्वाण और मिश्च के किसी प्रकार का अन्तर नहीं हैं।
- (४) छोकोत्तर से घडकर भी एक दशा होती है जिसे छंका-चतार सूत्र में 'छोकोत्तरतम' कहा गया है। यही निर्वाण है जिसमें सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। योगा-चार के मत में हीनयानी जोग केवज विमुक्तिकाय (मोड) को प्राप्त करते हैं और महायानी जोग धर्मकाय और सर्वज्ञत्व को प्राप्त करते हैं।

- (१) निर्वाण के केवल दो कृप हैं (क) सोपधिशेष (ख) निरूपधिशेष या प्रतिसंख्यानिरोध सौर श्रप्रतिसंख्या निरोध।
- (६) हीनयान निर्वाण श्रीर संसार की धर्मसमता नहीं मानता।

(७) हीनयान जगत् के यदार्थीं की भी सत्ता मानता है। जगत् उसी प्रकार सस्य है जिस अकार निर्वाग्।

- (५) योगाचार ने अनुसार निर्वाण के दो मेद धौर होते हैं। (क) अकृतिशुद्ध निर्वाण और (ख) अप्रतिष्ठित १ निर्वाण।
- (६) माध्यमिकों के अनु-सार निर्वाण हो निराक्तर परमार्थ भूत है। यही एकमान्न सत्ता है अन्य पदार्थ केवल चित्त के विकल्पमान्न हैं। अतः इस प्रकार निर्वाण और संसार में धर्मसमता रहती है। इन दोनों का संबंध समुद्र और लहरी के समान है।
- (७) माध्यमिक और योगा-चार दोनों की सम्मित में निर्वाण — भद्देत है। श्रर्थात् उसमें ज्ञाता, ज्ञेय, विषय, विषयो, विधि, निषेध का द्वेत किसी मकार भी विद्यमान नहीं रहता। यही एक तत्त्व है। जगत् का प्रपञ्च मायिक तथा मिथ्या है।

१ स्त्रालकार (पृ० १२६—२७) के अनुसार आवक और प्रत्येक-बुद्ध मैत्री से हीन होने से अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति ही में लगाते हैं। परन्तु बोधिसन्व मैत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त कभी नहीं लगाता। इसीलिये उसकी सत्ता अप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी जाती है। यह निर्वाण बुद्धों के द्वारा ही प्राप्य है। यह अहत् से बद्दकर

द्विविध आवरण की कल्पना मान्य की प्राप्ति को रोकने वाछे दो महीं है। उसकी सम्मति में प्रकार के प्रावारण माने गये क्लेशावरण के श्रनन्तर सर्हत् का हि—क्लेशावरण तथा श्रेयावरण। शान भावरणहीन रहता है।

( म ) हीनयान को यह | ( म ) महायान में निर्वाण छनकी सम्मति में हीनयानी केवल क्लेशावरण से मुक्त हो सकता है। और वे ही स्वयं दोनों भावरणों से मुक्त हो सकते हैं२।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि हीनयान मत में जब भिक्ष महत् की दशा प्राप्त कर छेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। साधारणतया प्राणी. पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मा का संवात निर्वीण का मात्र हैं। वह अनन्त काल से इस आन्ति में पढ़ा हुआ है कि उसके भीतर आत्मा नामक कोई चेतन पदार्थ है। रूप श्रष्टाहिक सार्ग के सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं

श्रवस्या है। 'विन्नप्ति मानता सिद्धि' के श्रनुसार इस दशा में घुद्ध संसार एवं निर्वाण दोनों कल्पना से बहुत ऊँचे रहते हैं।

> आविष्टाना कृपया न तिष्ठति मनः शमे कृपालूनाम्। कुत एव लोकसौख्ये स्वजीविते वा भवेत् स्नेहः ॥

निःस्नेहानां श्रावक-प्रत्येक्बुद्धाना सर्वदुःखोपशमे निर्वाणे प्रति-वोधिसत्त्वानां तु करणाविष्टत्वात् निर्वाणेऽपि मनः न प्रतिष्ठितम् । श्रसंग-सूत्रालंकार\_पृ० १२६-२७ ।

२. हीनयानी निर्वाण का वर्णन कथावत्थु, विशुद्धिमग्ग तथा अभिधर्मकोश के अनुसार है तथा महायानी वर्णन माध्यमिक दृत्ति तथा लंकावतारसूत्र के अनुसार है। इन दोनों मतों के विशेष विवरण के लिये देखिये-Dutta-Aspects of Mahayan Buddhism PP. 198-220.

की श्रनित्यता का अनुभव हो जाता है और जिन स्कर्न्धों से उसका शरीर बना हुआ है वे स्कन्ध विशिष्ट रूप से उसी के ही नहीं हैं। जगत् के प्रत्येक प्राणी उन्हीं स्कन्धों से बने हुए हैं। इस विषय का जब उसे श्रन्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह निर्वाण प्राप्त कर छेता है। निर्वाण वह मानसिक दशा है जिसमें भित्तु जगत् के अनन्त प्राणियों के साथ अपना विभेद नहीं कर सकता । उसके व्यक्तित्व का छोप हो जाता है तथा सब प्राणियों के एकत्व की भावना उसके हृद्य में जागृत् हो जाती है। साधारण रीति से हीनयानी कल्पना यही है। इससे नितान्त भिन महायानी स्रोग धर्मी की सत्ता मानते ही नहीं। वे लोग केवल धर्मकाय या धर्मधातु को ही एक सत्य मानते हैं। बुद्ध को छोड़कर जितने प्राणी हैं वे सब कर्षना जाल में उहे हुये है। पुत्र और धन को रखने वाळा म्यक्ति उसी प्रकार आन्ति में पड़ा हुआ है जिस प्रकार सुख और शान्ति के सूचक निर्वाण को पानेवाला हीनयानी अहीत्। दोनों असस्य में सस्य की भावना कर कल्पना, के प्रपंच में पदे हुए हैं। हीनयान मत में निर्वाण ही एक परम सत्ता है। उसे छोड़कर जगत् के समस्त पदार्थ कल्पनाप्रसूत हैं। जिस द्वाण सें प्राणी इस बात का अनुभव करने कगता है कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से पृथक नहीं है (अर्थात् दोनों एक ही हैं ) उस चण में बह बुद्ध को प्राप्त कर केता है। इसके किये केवल अपने आसारव की भावना को ही दूर करने से काम नहीं चरेगा प्रस्युत जिस किसी वस्तु को वह देखता है वह पदार्थ भी आत्मशून्य है, इसका भी ज्ञान परमावश्यक है। इस ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तब महायानी कल्पना के श्रद्धसार निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।

ऊपर निर्दिष्ट निर्वाण की हिविध कर्पना सांख्य तथा वेदान्त की मुक्ति के साथ तुछनीय है। इन दोनों ब्राह्मण दर्शनों की मुक्ति में महान्

अन्तर है। सांख्य हैतवादी है और वेदानत अहैतवादी। निर्वाण की सांख्य की इच्टि में प्रकृति भीर पुरुष की एक मानने से सांख्य श्रीर भशान उत्पन्न होता है और वेदान्त की इप्टि में एक तरब वेदान्त की को नाना समझने में अज्ञान है। सांख्य की प्रक्रिया के मुक्ति से अनुसार समाधि के द्वारा चाह्य जगत् के पदार्थी पर ध्यान तुलना छगाने से सब विषय धीरे धीरे छूँट जाते हैं तथा अस्मिता में उनका क्षवसान हो जाता है। श्रहिमता विषय भीर विषय के परस्पर मिश्रण का सुचक है। 'अस्मि' में दो अंश हैं-अस् -मि। अस् = सत्व या प्रकृति तथा मि = उत्तम पुरुष = चेतन । श्रिस्म पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सस्य का अंश नहीं है। अस्सि प्रकृति सी नहीं है क्योंकि जड़ होने से वह 'मि' अर्थात् चेतन पुरुप नहीं हो सकती। इसीलिये 'भरिम' प्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषय का, मिश्रण है। समाधिप्रज्ञा के वल पर हम इस छंश तक पहुँचते हैं। श्रव यहाँ से पुरुष को प्रकृति से पृथक् हटाने का प्रयत्न होता है। विवेकरूपाति ही सांख्य का चरम जक्ष्य है। प्रकृति तथा पुरुष के प्रथक्ष के ज्ञान को विवेक स्पाति कहते हैं। योगसूत्र के अनुसार इसकी सात भूमियाँ हैं। पुरुष धीरे-धीरे इन भूमियों से होकर सत्त्व से प्रयक् होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। सत्त्व तो स्वयं अन्धकारमय है। प्ररूप के प्रति-बिम्ब के पड़ने के कारण ही वह दीख पडता है। विवेकस्पाति होने पर जब पुरुष का प्रतिकिम हट जाता है तब सत्त्व, जड़ अन्धकारमय हो जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति का सर्वथा विनाश हो जाता है। इस मुक्ति की कल्पना में प्रकृति अवश्य रहती है परन्तु पुरुष से उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं रहता।

वेदान्त में मुक्ति की करपना इससे बदकर है। उसमें प्रकृति या नगया का कोई भी स्थान नहीं है। माया विरक्कि असत्य पदार्थ है। वदान्त में वदान्त में सब प्रकृति या माया की सत्ता कथमिप रहती ही नहीं। मिक्त की कल्पना क्षा हो केवल एक सत्ता रहता है। उस समय ब्रह्म के सिचदानन्द स्वरूप का मान होता है। वदान्त की मुक्ति आनन्दमयी हैं। वह नैयायिक मुक्ति तथा सांख्य मुक्ति के समान आनन्द-विरहित नहीं है। इस प्रकार सांख्य मत में क्लेशावरण का ही ख्य होता है परन्तु वेदान्त में शेयावरण का भो लोप हो जाता है। ख्रतः होनयानी निर्वाण सांख्य की मुक्ति के समान है और महायानी निर्वाण वेदान्त की मुक्ति का प्रतीक है। श्राशा है कि इस तुलना से बौद्ध-निर्वाण का द्विविध स्वरूप पाठकों की समक्त में अच्छी तरह से आ जायेगा।



१. बौद्ध निर्वाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के लिये हे खिये—

<sup>(</sup>a) Dr. Obermiller-Nirvana according to Tibetan Tradition. I. H. Q. Vol 10/No 2/P. 211-257.

<sup>(</sup>b) Dutta-Aspects of Mahayan Buddhism, 129-04

<sup>(</sup> c ) बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन पृ० २१७-२७ ।

<sup>(</sup>d) Dr. Poussin—Lectures on Nirvana.

<sup>(</sup>e) Dr. Stcherbatsky-Central Conceptin No Nir vana.

# तृतीय खराड

tonionionionionionioni

( बौद्ध दार्शनिक-सम्प्रदाय )

श्रर्थो ज्ञानसमन्विनो मित्तमता वैभाषिकेणोच्यते, प्रत्यक्षो निह बाह्यवस्तु-विभवः सौत्रान्तिकैराश्रितः। योगचारमतानुगैरभिमता साकार-बुद्धिः परा मन्यन्ते वत मध्यमाः कृतिधयः स्वस्थां परां संविदम्॥

# त्रयोदश परिच्छेद

## बौद्ध-दर्शन का विकास

बोद्ध धर्म के प्रारम्भिक रूप की आलोचना करते समय हमने देखा है कि बुद्ध ने तत्त्वों के ऊहापेह को श्रिनिर्वचनोय तथा अन्याकृत बतलाकर श्रपने शिष्यों को इन न्यर्थ बकवादों से सदा रोका। उनके जीवनकाल में तत्त्वज्ञान के विवेचन के प्रति उनके शिष्यों की यही धारणा बनी रही। परन्तु उनके निर्वाण के श्रनन्तर उनके साक्षात् शिष्यों की न्यों-ज्यों कमी होती गयी, त्यों-त्यों उनके इस उपदेश का मूल्य भी कम होता गया। कालान्तर में वही हुआ जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बौद्ध पिएड तों ने तथागत के अपदेशों का गाड़ अध्ययन कर विद्वत्ता-पूर्ण सूचम सिद्धान्तों को हूँ व निकाला। इस प्रकार तिरस्कृत तत्त्वज्ञान ने अपने तिरस्कार का बदला खूब चुकाया। धर्म एक कोने में पड़ा रह गया और तत्त्वज्ञान की विजय-वैजयन्ती चारों ओर फहराने लगी।

बुद्ध दर्शन के विभिन्न १८ सम्प्रदायों का संचित्त परिचय पहिले दिया जा खुका है। पर ब्राह्मण तथा जैन दार्शनिकों ने इन भेदों पर इष्टिपात न कर बौद्ध दर्शन को प्रधानतया चार सम्प्रदायों में बाँटा। इन चारों सम्प्रदायों के नाम विशिष्ट दार्शनिक सिद्धान्त के साथ इस प्रकार हैं—

- (१) वैभाषिक— बाह्यार्थं प्रश्यचवाद
- (२) सौत्रान्तिक—बाह्यार्थानुमेयवाद
- (३) योगाचार विज्ञानवाद
- ( ४ ) माध्यमिक—शून्यवाद

यह श्रेगीविभाग 'सत्ता' के महत्त्वपूर्ण प्रश्न को लेकर किया गया है। सत्ता की मीमांसा करनेबाले दर्जनों के चार ही प्रकार हो सकते हैं।

पूर्व पंचम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक लगमग १५०० सी वर्ष थीछ-दर्शन के उदय श्रीर अभ्युदय का महत्त्वपूर्ण समय है। इस दीर्घ काल में वीद्याचार्य, वीद्यधम के तीन वार प्रवर्तन स्वीकार करते हैं जिसे वे 'त्रिवक्षप्रवर्तन' के नाम से प्रकारते हैं। प्रत्येक विभाग लगमग १०० वर्षों का माना जा सकता है। पहिले कालविभाग में प्रधान सिद्धानन पुद्रल नैराम्य (अत्मा का निषेध) था। बाह्य आयतन या विषय की सत्ता का निषेध, माना जाना था। यह जगत् शक्तियों का मूल सत्ता विद्यान सिद्धानन प्रतिपदित किया जाता था। वाचार की हब्दि से व्यक्तिगत निर्वाय हो जीवन का लक्ष्य था। श्रहत् पद को प्राप्ति ही मानवमात्र के लिये चरम कर्तव्य स्वीकृत की गई थी। इस स्वरूप का परिचय हमें वैमापिक मत में मिलता है।

दूसरा काल विभाग विक्रम की प्रथम शतान्दी से लेकर प्रवम शतान्दी तक है जब 'पुरल नैरालय' के स्थान पर 'धर्म-नैरालय' सर्वमान्य सिद्धान्त था। न्यक्तिगत कर्याण के स्थान पर सर्वबनीन विश्वकर्याण की भावना बिराजने लगी। शून्यवाद के उदय का यही युग है। इस मत के अनुसार जगत् की सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर उसे आभास रूप माना गया। आर्य सत्य की जगह द्विविध सत्यता (सांद्र-तिक तथा पारमार्थिक) की कर्यना ने विशेष महत्त्व प्राप्त किया। वैभापिकों के 'बहुरववाद' के स्थान पर 'अद्वेत वाद' (शून्याद्वेत) के सिद्धान्त की आश्रय दिया गया। सत्यता का निर्णय सिद्धों का प्रातिमचत्रु ही कर सकता है, इस मान्यता के कारण तर्क दृद्धि की कड़ी आलोचना कर रहस्यवाद की ओर विद्वानों का अधिक सुकाव दृगा। श्रहत् के संकीर्ण आदर्श ने पलटा खाया और बोधसत्व के उदार भाव ने विश्व के प्राणियों के सामने मैत्रो तथा करणा का मंगलमय आदश्व उपस्थित किया। मानव बुद्ध के स्थान पर लोकोत्तर दुद्ध का स्थान हुआ।

तीसरे विकास का समय विक्रम की पंचम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक है। तर्कविद्या की उन्नित इस युग की महती विशेषता थी। सर्वश्चन्यता का सिद्धान्त दोपमय माना गया श्रीर उसके स्थान पर विशान की सत्यता मानी गयी। समय जगत् चित्त या विशान का पित्याम माना गया। 'विषयीगत प्रत्ययवाद' का सिद्धान्त विद्वज्जन मान्य हुश्या। इस दर्शन की विल्वण करूपना आलय-विशान की थी। विशानवाद के उदय का यही समय है। इस मत के अन्तिम आचार्य श्रसंग और वसुबन्धु को यह करूपना मान्य थी परन्तु दिङ्नाग और धर्मकीर्ति आदि ने आलय-विज्ञान को आत्मा का ही निगूढ रूप 'वतलाकर श्रपने अन्यों में उसका खरडन किया है।

इस विकास के बाद बौद्ध दर्शन में नवीन कल्पना का अभाव दिष्टि-गोचर होने लगा। पुरानी कल्पना ही नवीन रूप धारण करने लगी। इस युग के अनन्तर बौद्धतत्त्वज्ञान की अपेन्ना बौद्ध धर्म ने विशेष उन्नति की। तान्त्रिक बौद्ध धर्म के सम्युद्य का समय यही है। परन्तु इस धर्म के वीज मूल वौद्धधर्म में सामान्य रूप से और योगाचार सत में विशेष रूप से अन्तिनिहित थे। श्रतः वज्रयान (तान्त्रिक बौद्धधर्म) को हम यदि योगाचार और शून्यवाद के परस्पर मिलन से उत्पन्न होने वाला धर्म सानें तो यह अनुचित न होगा। एक बात विशेष ध्यान देने यह है कि इन चारों सम्प्रदायों का संबंध विशिष्ट आचायों से हैं, शून्यबाद का उदय न तो नागार्जन से हुआ और न विशानवाद का मैत्रेय नाथ से। ये मत इन आचार्यों के समय से नितान्त प्राचीन है। शून्यवाद का प्रतिपादन 'प्रज्ञा पारिमता' सूत्र में पाया जाता है विज्ञानवाद का मूल 'लंकावतार सूत्र' में उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त श्राचार्यों ने इन मतों को युक्तियों के सहारे प्रमाणत और पुष्ट किया। इन श्राचार्यों का यही काम है। वैमापिकों के अनन्तर शुन्यवाद का उदय हुआ और झून्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद का प्रादुर्भाव हुआ।

समय विभाग विक्रमपूर्व ५००-१ विक्रमी ( बोद्ध-दरीन का ऐतिहासिक विकास १ ) प्रथम

विक्रमी १-५००

विक्रमी ५००-१०००

थितम

श्रद्वेतवोद

बाह्याथ-ग्रह्यता)

प्रत्ययवाद्

मध्यम

मुख्य सिद्धान्त सम्प्रदाय सर्वास्तिवादी वात्सीपुत्रीय गरम मत नरम मत ( पुद्गल शून्यता ) बहुत्ववाद गरम मत नरम मत सर्वधम-शून्यता

बौद्ध-दर्शन

कात्यायनापुत्र प्राप्तांक स्वातानक नागाजुन भन्य माध्यमिक

१ इसके लिये देखिये डा॰ चेरनास्की—चुिषस्ट लाजिक भाग प्रथम ए॰ १४ तथ

संवभद्र

श्राचार्य

श्रागामानुसारी न्यायवादी गरम मत नरम मत

वसुबन्धु तथा दिंड्नाग

# ं चतुर्दश परिच्छेद

( ऐतिहासिक विवरण )

इस सम्प्रदाय की 'वैभाषिक' संज्ञा विक्रम के प्रथम शतक के अनन्तर श्राप्त हुई, परन्तु यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीनकाल में विद्यमान था। उस समय इसका प्राचीन नाम 'सर्वास्तिवाद' था जिसके द्वारा यह चीन देश तथा भारतवर्ष में सर्वत्र विख्यात था। शङ्कराचार्यं १ ने ब्रह्मसूत्रभाष्य (२।२।१८) में तथा वाचस्पतिमिश्र २ ने इस भाष्य की भामती में वैभाषिकों को 'सर्वास्तिवादी ही कहा है। इस मत के अनुसार जगत् की समस्त वस्तु चाहे वह बाहरी या भीतरी, भूत सथा भौतिक, चित्त तथा चैतिक हो - चस्तुतः विद्यमान हैं, उनकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसी कारण इस का नाम 'सर्वास्तिवाद' पड़ा। कनिष्क के समय में (विक्रम की द्वितीय शताब्दी में) बौद्ध भिक्षुओं की जो चतुर्थ संगीति हुई थी उसने इस सम्प्रदाय के मूल प्रन्थ भार्यकारयायनीपुत्र रचित 'ज्ञानप्रस्थानशास्त्र' के ऊपर एक विधुलकाय प्रामाणिक टीका का निर्माण किया जो 'विभाषा' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रनथ को सर्वापेचा अधिक मान्यता प्रदान करने के कारण द्वितीय शतक के श्रनन्तर इस सम्प्रदाय को 'वैभाषिक' के नाम से पुकारने लगे।

१ तत्र ते सर्वास्तिवादिनो बाह्यमन्तरं च वस्तु श्रभ्युपगच्छन्ति भूतं च भौतिकं च चित्तं च चैतं च । —शाङ्करभाष्य २।२।१८

२ यद्यपि वैभाषिकसौत्रान्तिकयोरवान्तरमतभेदोऽस्ति तथापि सर्वास्तितायामस्ति संप्रतिपिचिरित्येकीकृत्य उपन्यस्तः—भामती (२।२।१८)

यशोमित्र ने अभिधर्मकोश की स्फुटार्था नामक न्याख्या में इस शब्द की की यही न्याख्या की है?।

द्वितीय संगीति के समय में 'सर्वास्तिवाद' अपने पिय सिद्धान्वों के रचण के निमित्त 'स्थविर वाद' से पृथक् हो गया। अशोक के समय में ( तृतीय शताब्दी ) इसका प्रधान केन्द्र मधुरा था । शाणवास नामक प्रसिद्ध पौद्धाचार्य के प्रधान शिष्य उपगुप्त मथुरा के किसी वैश्य कुछ में उत्पन्न हुए थे। सर्वास्तिवादी लोग इन्हीं उपगुप्त को महाराज अशोक-वर्धन का गुरु मानते हैं, परन्तु स्यविरवादी छोग मौद्गलिपुत्र 'तिष्य' को वह गौरवपूर्ण पद प्रदान करते हैं। तृतीय संगीति के अनन्तर मौद्ग-बिपुत्र तिष्य ने उस समय प्रचितत, स्थविरवाद के विरोधी, सम्प्रदायों के निराकरण के निमित्त 'कथावत्थु' नामक प्रसिद्ध प्रकरण प्रन्थ किखा। इसमें निराकृत मतो में सर्वास्तिवाद भी अन्यतम है। अतः इससे प्रकट हीता है कि विक्रमपूर्व तृतीय शतक में भी सर्वास्तिवाद की पर्याप्त प्रसिद्धि थी। अशोक के अनन्तर यह मत गंगा यसुना के प्रदेश को छोड कर भारत के विष्कुल उत्तरीय भाग-गान्धार तथा काश्मीर में-जाकर रहने लगा । इसकी प्रधानता इस भूख़यढ में विशेष रूप से सिद्ध होती है। यह प्रसिद्ध है कि महाराज श्रशोक स्थविर वाद के ही पृष्ठपीपक थे और इस मत के प्रचार के लिए उन्होंने काश्मीर गान्धार में माध्यमिम स्थविर को भेजा, परन्तु अशोक का यह कार्य इस देश में सफल नहीं हुआ। इस देश में सर्वोस्तिवाद की अनुराणता वनी रही। कनिष्क (प्रथम शताब्दी) के पहले ही सर्वास्तिवादियों के दो प्रधान भेद उपलब्ध होते हैं-गन्धार शास्त्रिणः तथा काश्मीर शास्त्रियाः। इनमें वसुबन्धु ने श्रपना श्रभिधर्मकोश काश्मीर के वैभाषिक मत के

 <sup>&#</sup>x27;विभाषयाः दिन्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः। विभाषां वा वदन्ति वैभोषिकाः॥ उक्थादिप्रदेशात् ठक् पृ० १२

अनुसार ही लिखा थार, परन्तु यशोमित्र के कथनानुसार स्पष्ट है कि ह काश्मीर के बाहर भी वैभाषिकों की स्थिति थीर । महाविभाषा में भी इन दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का स्पष्ट उदलेख मिछता है । अतः ऐतिहासिक पर्यालोचना से इम कह सकते हैं कि कनिष्क के पहले दो सम्प्रदाय थे— गन्धार के सर्वास्तिवादी तथा काश्मीर के सर्वास्तिवादी, परन्तु चतुर्थ सगीति के अनन्तर दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्था-पित कर दिया गया और वह 'काश्मीर वैभाषिक' नाम से ही प्रसिद्ध हुआ।

वैभाषिक मत का बहुल प्रचारक सम्राट् किनिष्क से हुआ। उसकी ही आज्ञा से आचार्य पार्व ने कश्मीर में महती सभा पाँच सो वीतराग मिश्लुओं की सम्पन्न की जिसके अध्यत्त वसुमित्र थे तथा प्रधान सहायक किन-दार्शनिक शिरोमणि अश्वघोष थे। इश्री संगीति में ज्ञानप्रस्थान की महती टीका 'महाविभाषा' की रचना की गई। उसी समय से किनिष्क ने अपने धर्म-प्रचारक भेजकर भारत के बाहर उत्तरी प्रदेश—चीन, जापान में इस मत का विपुत्त प्रचार किया। सम्राट् किनिष्क धर्म-प्रचार में दूसरा अज्ञोक था। चीनदेशमें तभी से 'वैभाषिक' मत की प्रधानता है। चीनी परिवाजको के लेख से इस मत के विपुत्त प्रचार तथा प्रसार का हमें परिचय मिलता है।

१ काश्मीरवैभाषिकनीतिसिद्धः प्रायो स्यायं कथितोऽभिधर्मः।
—अभि० कोष० ८।४०

२ किमेष एव शास्त्राभिष्मों ज्ञानप्रस्थानादिलक्षणो देशितोऽत इदमुच्यते काश्मीर—वैभाषिकनीति—सिद्ध इति विस्तरः । कश्मीरे भवाः काश्मीराः । विभाषया दिव्यन्तीति वैभाषिका इति व्याख्यातमेतत् । सन्ति काश्मीरा न वैभाषिकाः, सन्ति वैभाषिकाः न काश्मीरा । तेषां नीत्या सिद्धोऽभिष्ठमः, स मया प्रायेण देशितः ॥ —स्फुटार्था ।

फाहियान ( ३६६-४१४ ई० ) ने इसकी पाटिक पुत्र और चीन में स्थिति अपने समय में बतलाई है। युन् च्वाङ्ग के समय (६४० ई०) में यह सत भारत के बाहर काशगर, उड्यान, श्रादि स्थानों में तथा भारत के भीतर मतिपुर, कन्नोज, राजगृह में, पश्चिम फारस तक फैळा हुन्रा था। इचित्त (६७१-६६२ ई०) स्वयं वैभाषिक था। उसके समय में इस सम्प्रदाय का बहुत ही अधिक प्रचार दीख पड़ता है। भारत में मगव इसका श्रव्हा था, परन्तु छाट (गुजरात),सिन्ध, पूर्वी भारत में भो इसका । प्रचार था । भारत के बाहर सुमात्रा, जावा ( विशेषतः ), चम्पा ( अरुपशः ), चीन के पूर्वी प्रान्त तया मध्यपृशिया में इस मत के अनुश्रायी अपनी प्रधानता बनाये हुए थे। इस तरह सर्वोस्तिबाद का विपुल प्रचार इस मत के अनुयायियों के दीर्घकालीन अध्यवसाय का विशेष परिणाम प्रतीत होता है। संगति के प्रस्तावानु नार पूरे त्रिपिटकॉ पर विभाषायें लिखी गई' जिनका ऋमशः नाम था—उपदेश सूत्र ( सूत्र पर ), विनय विभाषा शास्त्र तथा श्रमिधर्म विभाषा शास्त्र । इस प्रकार सर्वोस्तिवाद का उदय तृतीय शतक वि० पू० में सम्बन्न हुन्ना तथा श्रभ्युद्य १४ शताब्दियों तक भारत तथा भारत के बाहर वर्तमान था।

#### साहित्य

सर्वस्तिवादियों का साहित्य संस्कृत भाषा में था और वह बहुत ही विशाल था। दुःख की बात है कि यह विराट् मूल साहित्य काल-कवित हो गया है। इसकी सत्ता का पता भाज कल चीन भाषा तया तिब्बती भाषा में किये गये श्रनुवादों से ही चलता है। इसके परिचय देने के लिए हम जापानी विद्वान् ढा० ताकाकुसु के नितान्त आभारी हैं।

ि दितीय संगीतिमें सर्वास्तिवाद और स्थविरवाद का विवाद-विषय अभिधर्म' था और उसी में पार्यक्य दीख पड़ता है। सूत्र तथा विनय (क) सुत्त पिटक में दोनों मतों में विशेष साम्य है। प्रन्थों के विषय तथा वर्गी-कारण में कहीं कहीं विभेद अवश्य वर्तमान है, परन्तु सामान्य रीति से हम निःसन्देह कह सकते हैं कि दोनों मतों के न्यूत्र तथा विनय एक समान ही हैं। सर्वास्तिवाद का सूत्र—

| <b>जन्य वै</b> भाषिक |   | ग्रन्थ स्थविरवाद |      |
|----------------------|---|------------------|------|
| दीर्घागम             | = | दीघनिकाय         |      |
| मध्यमागम             | = | मिन्हिमनिकाय     |      |
| संयुक्तागम           |   | संजुक्त          | 39 - |
| श्रंगोत्तरागम        | = | <b>અં</b> गुत्तर | ,,   |
| क्षुद्रकागम          | = | खुइक             | 5)   |

सर्वास्तिवाद सूत्रों को 'श्रागम' रहते हैं तथा थेरवादी सूत्रों को जीनकाय'। साधारणतया सर्वास्तिवादियों के चार ही आगम माने गये हैं, परन्तु पॉववे आगम के भी कतिपय ग्रन्थों की सता निःसन्दिग्ध सिद्ध हो चुकी है। दीर्घनिकाय में ३४ सूत्र हैं, परन्तु दीर्घागम में केवल ३० सूत्र। इन सूत्रों में २७ सूत्र दोनो ग्रन्थों में एक समान हो उपलब्ध होते हैं, यद्यपि निवेशक्रम नितान्त भिन्न है। शेष सात सूत्रों में तीन सूत्र 'मध्यमागम' में उपलब्ध होते हैं, परन्तु चार सूत्रों का भभी तक पता नहीं चलता। इन आगमों का अनुवाद चीनी भाषा में भिन्न २ शताब्दियों में किया गया। बुद्धयरा ने (४१२ ई०-४१३ ई०) पूरे दोर्घागम का अनुवाद चीनी भाषा में किया तथा गौतम संघदेव ने (३७७ ई०-३९६ ई०) समग्र मध्यमागम का। इन ग्रन्थों का उद्धरण वसुवन्ध के ग्रन्थों में मिलना इस वात का स्वव्य प्रमाण है कि इन आगमों का सम्बन्ध वैभाषिक सम्प्रदाय के ही साथ था।

(ख) विनय

सर्वास्तिवादियों का अपना विशिष्ट विनयपिटक अवश्य विद्यमान

था जिसका तिञ्बती अनुवाद श्राज भी उपलब्ध है। दोनों विनयों की तरुना इस प्रकार है—

सर्वोस्तिवादी थेरवाटी
(१) विनय वस्तु महावग्ग (पाली विनयपिटक)
(२) प्रातिमोच सूत्र पातिमोक्ख ,,
(३) विनय विभाग प्रतिमोग ,,
(४) विनय श्चद्रक वस्तु चुल्ल वग्ग ,,
(५) विनय उत्तर अन्य परिवार ,,

यह तिन्वती विनय सर्वास्तवादियों का ही निःसन्देह रूप से है, हसका एक प्रमाण यह भी है कि तिन्वती प्रन्थ के मुख पृष्ठ पर शारी- पुत्र तथा राहुल से युक्त भगवान् बुद्ध की प्रतिमा वनी है। राहुक शारीपुत्र के शिष्य हैं और चीन देश में राहुल ही सर्वास्तिवाद के उद्भ्यावक माने जाते हैं?। इतना ही नहीं, तिन्वती अनुवादक पिड़क काश्मीर देश के निवासी थे। यह देश वैभापिकों का प्रधान केन्द्र था। अतः अनुवादक के वैभापिक होने से उनके द्वारा अनुवादित मूब प्रन्थों का वैभापिक होना स्वतः सिद्ध होता है

सर्वास्तवादियों के विभिन्न सम्प्रदायों के विनय में पर्याप्त भिन्नता दील पड़ती है। मथुरा के सर्वास्तिवादियों में विनय वस्तु के श्रतिरिक्त म० अध्यायों में विभक्त जातक तथा अवदान का एक विराट संग्रह भी विनय में सिमिलित था। परन्तु काश्मीरक सर्वास्तिवादियों ने जातक के कथानकों को अपने विनय में स्थान नहीं दिया। उनका विनय दस अध्यायों में विभक्त था जिस पर म० श्रध्यायों की विशालकाय विभाषा विद्यमान थी। आख्यानों के विषय में यह द्विविध प्रवृत्ति ध्यान देने योग्य हैर।

<sup>?.</sup> Hoernle-Manunsrcipt Remaines p. 166.

२ द्रष्टव्य इंडियन हिस्टा० का० भाग ५ ( १९२६ ) पृ० १-५

## (ग) अभिधम

सर्वास्तिवादियों का विशाल श्रमिधर्म आज भी चीनदेश में अपनी सत्ता बनाये हुये हैं। ये अन्य सात हैं जिनके ज्ञानप्रस्थान विषय प्रति-पादन की विशेषता के कारण मुख्य कायस्थानीय माना जाता है और अन्य छ अन्य सहायक तथा पोषक होने से 'पाद' माने जाते हैं। इनका प्रस्पर सम्बन्ध वेद तथा वेदाङ्गों के समान ही 'समझना चाहिए। इनका संशिष्ठ परिचय इस प्रकार है—

(१) ज्ञानप्रस्थान—रचिवता त्र्यार्थ कात्यायनीपुत्र ।

इसका चीनी भाषा में दो बार अनुवाद किया गया था। चतुर्थ शतक में काश्मीरनिवासी गौतम संघदेव ने ( २८३ ह० = ४४० वि० ) 'फोनिअन' नामक चीनी विद्वान् तथा धस्मिपय के सहयोग से इसका 'भए ग्रन्थ' के नाम से अनुवाद किया था। दूसरा श्रनुवाद यृन्-चांग ( ६५७ ई०-६६० ई० ) ने किया था । यून्-च्वांग ने उत्तरी भारत के तामसावन विहार में सर्वोस्तिवादानुयायी २०० भिक्षुओं को अपनी यात्रा के समय देखा था। इसी विहार में कात्यायनी पुत्र ने इस अनुपम मन्थ की रचर्ना की। इनका समय बुद्ध की मृत्यु के ३०० वर्ष अनन्तर ( अर्थात् १२६ वि० पू० या १८३ ई० पू० ) वतलाया गया है। यही सहरवपूर्ण ग्रन्थ था जिस पर कनिष्क कालीन संगीति ने 'विभाषा' का निर्माण किया। इसके भाठ परिच्छेद हैं इसीलिए यह 'अष्ट ग्रन्थ' भी कहा जाता है जिनमें लोकोत्तरधर्म, संयोजन, ज्ञान, कर्म, महाभूत, इन्द्रिय, समाधि तथा स्मृस्युपस्थान का क्रमशः सांगोपाङ्ग वर्णन किया गया है। षैभाषिकों के ढार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए यही अन्य नितान्त रुपादेय तथा प्रधान माना जाता है।

(२) संगीतिपर्याय-यरोमित्र के श्रनुसार इसके रचियता का नाम महाकौष्ठिल तथा चोनी प्रन्यों के अनुसार जारीपुत्र था। दोनों बुद्ध के सामात् शिष्य थे। अतः चैभाषिकों की दृष्टि में यह प्रन्थ श्रभिधर्म- साहित्य में सर्वेप्राचीन है। सुनते हैं कि बुद्ध की भाज्ञा से ही शारीपुत्र ने धर्मों की गणना के लिए इसकी रचना की। थेरवादियों के 'पुगाल-पञ्चित्त' के अनुरूप ही इसका विषय है। इसमें १२ वर्ग हैं। हुएन साग ने इसका चीनीभाषा में अनुवाद किया था को ३२६ एष्टों में छपा है।

- (३) प्रकरणवाद—रचियता वसुमित्र। इस ग्रन्थ के रचियता वसुमित्र चतुर्थसंगीति के श्रध्यच्च वसुमित्र से भिन्न तथा प्राचीन हैं। सुद्ध के निर्वाण से तीन सौ वर्षों के श्रनन्तर वसुमित्र की स्थित वतलाई जाती है। अतः ये कात्यायनीपुत्र के समकालीन द्वितीय-शतक वि० प्० में विद्यमान थे। हुएनसांग ने ६५६ ई० में इसका अनुवाद किया। उससे पहले भी गुणभद्द तथा बुद्धयश (४३१-४४३ ई०) ने इसका चीनी में श्रनुदाद किया था। हुएनसांग के अनुसार पेशावर के पास पुष्कलवती विहार में वसुमित्र ने इसका निर्माण किया। इसमें म वर्ग हैं जिनमें धर्म, ज्ञान, श्रायतन आदि विषयों का विशिष्ट विवरण उपस्थित किया गया है।
- (४) विज्ञानकाय—रचियता स्यविर देवशर्मा। यह प्रन्थ शानप्रस्थान का तृतीयपाद है। हुएनसांग के अनुसार देवशर्मा ने श्रावस्ती के पास, विशोक में इसका निर्माण किया। इसमें ६ स्कन्ध हैं जिनमें पुद्गल, हेतु, प्रस्थय, आलग्वन-प्रस्थय तथा अन्य प्रकीर्ण विषयों का वर्णन है। हुएनसांग ने ६४९ ई० में इसका चीनी में अनुवाद किया है लो ३१० पृष्ठों का है।
- (४) धातुकाय—रचियता पूर्ण (वशोमित्र), वसुमित्र (चीनी-मत) ! हुप्न संग के पट्टशिष्य नवीचि के मतानुसार इस प्रन्थ के तीन संस्करण थे। बृहत् संस्करण ६ हजार क्लोकों का था। अनन्तर इसके दो सचित्र संस्करण तैयार किये गये—६ सी श्लोकों का तथा ५ सी श्लोकों का। हुप्न सांगका अनुवाद बोचलाले संस्करण का है जो केवल ४३

पृष्ठों का है। इसमें २ खण्ड तथा १६ वर्ग हैं जिनमें नाना प्रकार के धर्मों का विस्तृत विवेचन है।

- (६) धर्म स्कन्ध—रचिता शारीपुत्र (यशोमित्र), महामौद्रछायन (चीनी मत)। सर्वास्तिवाद ग्रमिधर्म का पञ्चम पाद है। यह प्रन्था
  महत्त्व में ज्ञानप्रस्थान से ही कुछ घट कर है। यद्यपि यह पाद प्रन्थों
  में गिना जाता है, तथापि मूळ प्रन्थ के समान ही गौरवास्पद माना
  जाता है। संगीति पर्याय में प्रमाण के छिए इसके उद्धरण उपजब्ध होते हैं
  जिससे ग्रन्थ की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिळता
  है। हुएनसांग के चीनी अनुवाद में २१ परिच्छेद है जिनमें आर्यसत्य,
  समाधि बोध्यङ्ग (ज्ञान के विविध अंग-प्रत्यंग), इन्द्रिय, आयतन,
  स्कन्ध, प्रतीत्यसमुत्याद आदि दार्शनिक विषयों का पर्याप्त विस्तृत
  विवेचन है।
  - (७) प्रज्ञप्ति शास्त्र—रचियता आर्य मौद्भगलायन । हुएनसांग ने पूर्वनिदिष्ट केवल पाँच ही पादों का अनुवाद किया है। इस पष्ठ-पाद का अनुवाद बहुत पीछे धर्मरच्च ने (१००४-१०५८ ई०) एका-दश शतक में किया । इसी कारण इसकी प्रामाणिकता में विद्वानों को विपुल सन्देह है। इसमें १४ वर्ग हैं जिनका चीनी अनुवाद १५ पृष्ठों का है। विशेष बात यह है कि इसी प्रन्थ का तिञ्बती अनुवाद मिलता है, पूर्वाविलखित प्रन्थों का अनुवाद तिञ्बत में उपलब्ध नहीं होता जिसमें प्राचीन तथा समकालीन अनेक विद्वानों तथा श्राचार्यों के मतो का उल्लेख किया गया है। इसके रचनाकाल में अनेक शास्त्रनिष्णात आचार्य थे जो 'अभिधर्म-महाशास्त्रिणः' के नाम से उल्लिखत हैं। उस समय इन दार्शनिक विद्वानों की दो श्रीण्याँ थीं—गान्धार शास्त्रिणः—गन्धार देशके आचार्य तथा काश्मीर शास्त्रिणः—काश्मीर के पिछत । परन्तु इन दोनों मण्डिलयों के मतों का लमन्वय कर दिया गया ?

अवान्तर काल में काश्मीर के पिएडतों के सत का सर्वत्र प्राधान्य गृहींत हुआ। वैभाषिकों' का मूळ अन्य यही विभाषा है।

सर्वास्तिवादी अभिधर्म के ये ही सात ग्रन्य चीनी अनुवाद में उप-लन्ध होते हैं। इनका मूल संस्कृत में या जो भ्राज कल अग्राप्य है। इन ग्रन्थों की रचना भिन्न-भिन्न शताब्दियों में हुई। सम्प्रदाय तो इनमें तीन ग्रन्थों की रचना बुद्ध के ही समय में, एक ग्रन्थ को एक सौ वर्ष चाद तथा तीन ग्रन्थों को तीन सो वर्ष चाद मानता है, परन्तु रचना काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेट है।

सर्वास्तिवादियों के दार्शनिक प्रन्यों का सामान्य परिचय दिया गया है। कनिष्क के समय में ज्ञानप्रस्थान के ऊपर एक विशालकाय भाष्य महाविभापा का निर्माण किया गया। इसी का नाम है — विभाषा। 'विभाषा' का शब्दार्थ है विकल्प अर्थात् एक विषय पर भिन्न भिन्न विद्वानों के सतों का सग्रह किया जाना और उनमें जो सत प्रामाणिक प्रतीत हो रुसे मान्यता प्रदान कर बहुण कर विया जाना। चतुर्थं सगीति में आचार्यं वसुमित्र तथा कविवर श्रश्ववीप का 'विभाषा' की रचना में विशेष हाथ था। 'विभाषा' की तीन टीकार्यें की गई जिनमें सबसे वडी टीका 'महाविभाषा' के नाम से विख्यात हुई। इसका चीनी आपा में तीन बार अनुवाद किया गया। कारमीर वैभापिक संबदेव (३५३ ई॰) ने इसका पहला अनुवाद किया था। दूसरा अनुवाद बुद्ध वर्मी तथा ताओ ताई ने मिलकर ४२४-४२० ई० में किया, परन्तु राज्यविष्ठव के कारण यह अनुवाट नष्ट हो गया । तब सप्तम शतान्दी में हुएन सांग ने मूल संस्कृत से इस प्रन्थरान का अनुवाद चार वर्षों में ( ६५६ ई०-६४६ ई० ) सम्पन्न कर अपनी विद्वत्ता का रुज्ज्वल प्रमाण दिया । महाविभाषा में ज्ञानप्रस्थान के अनुसार ही आठ ग्रन्थ हैं जिनका अनुवाद चार हजार पृष्ठीं के लगभग है। यह महाविभाषा शास्त्र बुद्धदर्शन का विराट् ज्ञानकोश है। इसी भाष्य के श्राधार पर चतुर्थ शतक में वसुबन्धु ने अपने अभिधर्मकोश का तथा संवभद्र ने समयप्रदीपिका का निर्माण किया। वैभाषिकों का यही मूळ स्रोत है।

# आचार्य

(१) वसुबन्धु—

सर्वास्तिवाद के इतिहास में चतुर्थ शताब्दी सुवर्ण युग मानी जाती है क्योंकि इसी युग में दो बड़े बड़े आचार्यों ने प्रामाणिक प्रत्यों की स्वना कर इस मत के प्रभाव को और भी वढाया। इनमें एक का नाम है— वसुबन्धु और दूसरे का संधभद्र। वसुबन्धु की प्रतिमा तथा पाणिडत्य अलीकिक था। उनके प्रन्थ उच्चकोटि के हैं। इसी कारण उनकी गणना बौद्ध मत के प्रकाण्ड दार्शनिकों में की जाती है।

वसुबन्धु के पाण्डित्य तथा परमार्थ वृत्ति का परिचय हमें यशोमित्र के कथन से स्पष्टत: मिळता है। यशोमित्र का कहना है कि वसुबन्धु ने परमार्थ के लिए ज्ञास्त्र की रचना कर स्वयं शास्ता (बुद्ध) का कार्य सम्पादन किया है। अत: इस बुद्धिमानों के अप्रणी को विद्वज्ञन द्वितीय बुद्ध के नाम से पुकारते थेश। यह प्रशंसा वस्तुतः यथार्थ है। वसुबन्धु ने अपना अभिधर्मकोष लिखकर बुद्धधर्म का जो प्रसार तिञ्बत, चीन, जापान तथा मंगोलिया आदि देशों में सम्पन्न किया है वह धार्मिक इतिहास में एक कौतुहलपूर्ण घटना है।

इनका जन्म गान्धार के पुरुषपुर ( पेशावर ) नगर में कौशिक गोश्रीय एक ब्राह्मण्कुल में हुआ था। ये तीन भाई थे। जेठे माई का

१ परमार्यशास्त्रकृत्या कुर्वाणं शास्तृकृत्यिमव लोके । यं बुद्धिमतामग्र्यं द्वितीयिमव बुद्धिमत्याहुः । तेन वसुवन्धु नाम्नाभविष्यपरमार्थवन्धुना जगतः श्रिभिधमेप्रत्यासः कृतोऽयमिभधमेकोशाख्यः ॥

नाम था आर्थ घासंग जिनका विवरण विज्ञानवाद के इतिहास के ध्वसर पर किया जायेगा। छोटे भाई का नाम था 'विरिश्चि वास'। वसुवन्धु मध्यम पुत्र थे। गान्धार में उस समय सर्वोस्ति-वादियों का वोज-वोजा था। शिचा के लिए ये काइमीर गए। वहीं विभाषाशास्त्र का गाढ़ अध्ययन किया। तरुणावस्था में ये अयोध्या आए और अयोध्या में ही ये विशेष रूप से रहने जगे। शास्त्रार्थ में भी वड़े कुशल थे। सुनते हैं कि एक वार विन्ध्यवासी नामक सांख्याचार्य ने इनके गुरु बुद्धमित्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया। वसुबन्धु उस समय उपस्थित न थे। गुरु के पराजय की वात सुनकर इन्होंने विन्ध्यवासी को शास्त्रार्थ के जिए लजकारा। परन्तु उसके पहले ही ये सख्याचार्य धराधाम को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। तव इन्होंने विन्ध्यवासी की 'सांख्य सप्तति' के सण्डन में 'परमार्थ सप्तति' को रचना की। इस प्रन्थ का रुल्लेख तत्त्वसंग्रह के टीकाकार आचार्य कमलशील ने वढ़े धादर के साथ किया है।।

वसुवन्धु के समय में बहुत मतभेद है। जापान के विद्वान् रावटर तकाकुसू १०० ई० वतलाते हैं। परन्तु यह बात ठोक नहीं जचती। वसुवन्धु के ज्येष्ठ सहोदर असंग के प्रन्यों का चीनी भाषा में अनुपाद धर्मरच ने किया था। श्रीर ये धर्मरक्ष ४०० ई० में चीन में विद्यमान थे। चीनी भाषा में अनुवादित परमार्थ कृत वसुवन्धु की जीवनी में ये अयोष्या के राजा के गुरु बतलाए गए हैं। उधर वामन ने अपने 'काव्यालङ्कार वृत्ति' में इन्हें चन्द्रगुप्त के तनय (चन्द्रप्रकाश) का सचिव वताया है। चन्द्रगुप्त से अभिप्राय गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त

३ एव त्राचार्यवसुत्रन्धुप्रभितिभिः कोशपरमार्थसप्ततिकादिषुत्रभिप्राय प्रकाशनात् पराकान्तम् । श्रतस्तत एवावगन्तव्यम् ।

तत्त्वसग्रहः पृष्ठ १२६।

प्रथम से हैं । अतः उनके पुत्र समुद्रगुप्त के समय में वसुबन्धु की स्थिति सप्रमाण मानी जा सकती है। इन्होंने म० वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। अतः इनका समय २म० ई० से लेकर ३६० ई० तक मानना तक संमत तथा उचित प्रतीत होता है।

इनकी जिह्ना जिस प्रकार परपच के खरदन में कुशल थी उसी
प्रसार इनकी लेखनी स्वपच के मण्दन में द्वुतगित से चलती थी। चीनी
भाषा के त्रिपिटक में इनके ३६ प्रन्थों का उल्लेख मिलता है। इस
नाम के छ आचार्यों का पता बौद्ध साहित्य से जगता है। अतः
समीचा कर इनके मूल प्रन्थों का पता खगाया जा सकता है। इनके
हीन्यान-सम्बन्धी निम्निजिखित प्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं:—

#### ग्रन्थ

- (१) परमार्थसप्तति—विन्ध्यवासी रचित सांख्यसप्तति का
- (२) तर्कशास्त्र—इस प्रन्य का चीनी भाषा में अनुवाद परमार्थे ने ५४० ई० में किया। इसका विषय बौद्धन्याय है जिसमें तीन परिच्छेद हैं। पञ्चावयव, जाति, तथा निष्ठह-स्थान का क्रमशः वर्णन हैर।
- (२) वाद्विधि—इस ग्रन्थ के अस्तित्व के विषय में अनेक प्रमाण रुपबन्ध हैं। 'धर्मकीतिं' ने वाद्रन्याय ग्रन्थ लिखा जिसकी न्याख्या में शान्तरक्षित (७४०-८४०) ने लिखा है—'श्रयं वाद्रन्याय-

१ सोऽय संप्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा, जातो भूपतिराश्रयः कृतिषयां दिष्ट्या कृतार्थश्रमः ॥ श्राध्रयः कृतिघयामित्यस्य च वसुवन्धुसाचिन्योपच्लेपपरत्वात्,सामिप्रायत्वम् ।

२—इसका ग्रंगेकी श्रनुवाद डा॰ तुशी ( Dr Tucci ) ने Pre—Dignaga Logic किया है। गायकवाड़ सीरीन।

मार्गः सकल्लोकानिबन्धनयन्तुना यादाविधानादी आर्थवसुबन्धुना महाराजपथीकृतः । जुरण्यद्व तदनुमहत्यां न्यायपरीद्यायां कुमतिमतमत्त-मात्ता शिरःपीठपाटनपटुभिराचार्यदिक्षनागर्यादेः ।" इस वास्य से मात्म होता है कि वसुबन्धु ने न्यायशास्त्र पर वाद विधान नामक प्रन्य लिखा था । न्यायवातिंकतात्पर्य टोका में अनेक स्थानों पर वाचरपित मिश्र ने वसुबन्धु के वाद्यिधि का बहुदाः उल्लेख किया है । इन निटेशों की परीद्या से स्पष्ट है कि इस प्रन्य में प्रत्यद्ध अनुमानादि प्रमाणों के करण थे । धर्मकीतिं के प्रन्य की तरह केवल निप्रहरधानों का ही वर्णन न था। ।

## (४) अभिधर्मकोश

वसुबन्धु का सर्वश्रेष्ठ महत्त्वपूर्णं अन्य यही है जिसमें अभिधमं के समस्त तत्त्व सक्षेप में विजित हैं। वैमापिकमत का यह सर्वस्व है। विमापा को रचना के अनन्तर कारमीर वैमापिकों की प्रधानता सर्व-मान्य हुई। उसी मत को आधार मानकर इस अन्य का निर्माण हुआ २। सर्वास्तिवादियों का श्रमिभमं ही इसका प्रधान आश्रय है३। तथापि श्रपनी व्यापकता के कारण यह कोश बौद्धधमं के समस्त मतों को मान्य तथा प्रमाणभूत है। वाणमह ने तो यहाँ तक छिला है कि

१—न्यायवातिक—पृष्ट ४०। श्रपरे पुनर्वण्यन्ति ततोऽर्घादिज्ञानं प्रत्यक्तमिति। इस पर टीका करते हुए वाचस्पति ने लिखा है—तदेव प्रत्यक्तक्णं समध्ये वासुवन्ववं तत्प्रत्यक्तक्णं विकल्ययितुमुपन्यस्यति।
—तात्पर्य टीका पृ० ११६ काशी।

२. काश्मीरत्रैमाषिकनोतिसिद्धः, प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः । अभिधर्मकोष—८।४० (काशीविद्यापोठ का संस्करण)

३ योऽभिषमी ज्ञानप्रस्थानादिरेतस्य मदीयस्य शास्त्रस्याश्रयभूतः। ततो ह्यार्षादभिषमदितन्मदीयं शास्त्रं निराकृष्टम्—स्फुटार्था ए० १०

शाक्यिभिक्षु दिवाकर मित्र के श्राश्रम में शाक्य-शांसन में कुशक सुगो भी 'कोश' का उपदेश देते थे। यहाँ 'कोश' से श्रमिप्राय वसुबन्धु कृत 'अभिधर्मकोश' से ही हैं। जापान में इस प्रन्थ के आदर का पता इसी घटना से लगता है कि इस कोश के अध्ययन के लिए 'कुश' नामक सम्प्रदाय का उद्दय हुआ है। उसी प्रकार वसुबन्धु की 'विज्ञक्षि-माग्रता-सिद्धि 'के श्रध्ययन के निमित्त 'युइ-शिकि' नामक सम्प्रदाय आज भी विद्यमान है। इसका अनुवाद दो बार चीनी भाषा में हुआ—पर-मार्थ का (५६३-१६७ ई०) तथा हो नसांग का (६११-१३ ई०। हो नसांग इस कोश की ज्याख्या में बड़े निष्णात थे। 'कोकि' तथा 'होशो' नामक दो पाण्डित्यपूर्ण ज्याख्यायें चीनी भाषा में विद्यमान हैं जिन्हें हुएनसांग के दो शिक्यों ने उनके व्याख्यान को सुनकर निवद्ध

यह ग्रन्थ आठ परिच्छेदों में विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता चलता है—? धातुनिर्देश, र इन्द्रिय निर्देश, र छोकधातु निर्देश, र कर्म निर्देश ५ अनुशय निर्देश, र आर्थ पुद्रल निर्देश ७ ज्ञान निर्देष तथा, प्रध्यान निर्देश। इस प्रकार ६ सौ कारिकाओं में बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का मर्म नियद्ध किया गया है, परन्तु कारिकाबद्ध होने पर भी यह सुत्र के समान-गृह तथा सूक्ष्म है। इसके तार्पर्य को व्यक्त करने के लिए अनेक आचार्यों ने व्याख्यार्ये लिखी हैं जिनमें केवल एक ही टीका मूल संस्कृत में उपलब्ध है—

- (१) अभिधर्मकोशभाष्य—वसुवन्धु रचित (संस्कृतमून अप्राप्य, तिन्यती अनुवाद बुद्ध प्रन्यावली सं० २० में १६१७ में प्रकाशित)।
  - (२) भाष्य टीका (तस्वार्थं)—हिथरमति रचित ।

१ 'त्रिशरणपरेः परमोपासकैः शुकैरिप शाक्यशासनकुशलैः कोशं समुपदिशद्धिः'—हर्षचरित ए० २३७ (निर्णय सागर)।

- (३) सर्मप्रदीप मृति—दिएनाग रचित ।
- ) रचित न्यारयायें स्फुटार्था में डिल्डिसित रिश्ति हैं। ( ४ ) गुणमति ( ५ ) वसुमित्र
- (६) स्फ्टार्था—यशोभित्र कृत (मूलसंस्कृत में उपसन्ध है, बेवड शयम कोशस्थान इद्ध अन्यावली में (सं०२१, १३१=) प्रकाशित। लसम मन्ध रोमन छिपि में जापान से प्रकाशित । स्फुटार्था में कारिका तथा भाष्य दोनों की टीकार्ये हैं, वसुबन्धुकृत भाष्य के उपलब्ध न होने से रफ़टार्था की अनेक चातें समक्त में नहीं आती। भाष्य उपस्थ हो जाय, तो बोश का मर्म अभिव्यक्त हो सकता है।
  - ( ७ ) छच्यानुसारिगी-पुण्यवर्धन ।
  - ( = ) घौपयिकी—शान्तिस्थर देव ।

इस व्याख्या-सम्पत्ति से कोश के महत्त्व का किञ्चित् परिचय चल सकता है। सच तो यह है कि अभिधर्मकोश एक प्रथन होकर स्वयं एस्तक-माला है जिसके अंश को छेकर टीका-टिप्पणी लिखी गई तथा फाण्डन-मण्डन की परम्परा शुरु हुई। अच्छी ब्याटमा के बिना यह प्रत्थ द्भार है ? । बौद्ध दर्शन के कोशमूत इस कोश का तालपर तब तक

--स्फटार्था १।४

२ इस प्रन्य का संस्कृत मूल श्रप्राप्य था । पहले बेल्जियन विद्वान् डा॰ पुसे (Dr L. de la Vallee Poussin) ने अदम्य उरसाइ तथा अश्रान्त परिश्रम से चीनी श्रनुवाद से फ्रोंच मे श्रनुवाद किया तथा राथ ही साथ मूल कारिकार्श्रों का संस्कृत मे पुनर्निमारा किया। इसी आधार पर राहुल साकृत्यायन ने नई अल्पकाय व्याख्या के साथ देवनागरी संस्करण काशी विद्यापीठ से प्रकाशित किया है।

१ गुणमति वसमित्राधैव्योख्याकारैः पदार्थविवृतिर्या। सकता साभिमता में लिखिता च तथायमर्थ इति ॥

अनिभन्यक्त रहेगा जबतक ग्रन्थकार को अपना भाष्य संस्कृत में न मिलेगा।

(२) संघभद्र-

वसुवन्धु के समकाजीन दो वैभाषिक भावार्यों का श्रस्तित्व था— (१) मनोरथ—वसुबन्धु के मित्र और स्नेही थे। (२) संघभद्र— चसुबन्धु के घोर प्रतिद्वन्दी थे। वसुबन्धु के साथ इनके घोर विरोध का कारण यह था कि इनकी सम्मित में वसुबन्धु ने कोश के भाष्य में बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का 'प्रतिपादन किया था जो 'विभाषा' से नितान्त प्रतिकूळ पदते थे। वैभाषिक सिद्धान्तों के पुनरुद्धार के निमित्त इन्होंने दो प्रन्थों का निर्माण किया जो संस्कृत मूळ के अभाव में चीनी भाषा में भाज भी अनुवाद रूप से विद्यमान हैं:—

- (१) अभिधर्म न्यायानुसार—यह ग्रन्थ परिमाण में सवा काल क्लोकात्मक है। इसमें श्रमिधर्म कोशकी बड़ी कड़ी आलोचना है। इसी कारण इसका दूसरा नाम है 'कोशकरका' (अभिधर्मकोश के लिए हिमवृष्टि)। संघमद्र को कोश की कारिकाओं के विषय में विरोध नहीं था, परन्तु गद्यात्मक वृत्ति सौत्रान्तिक मत को प्रश्रय देने के कारण आपित्रजनक थी। यह बृहत्काय ग्रन्थ आठ प्रकरणों में विभक्त है, अनुवादक हुएनसांग, १७५१ पृ०; अनेक प्राचीन श्रथच अज्ञात ग्रन्थों का प्रमाण निर्देष्ट किया गया है।
- (२) श्रिमधर्मसमयप्रदीपिका—न्यान्यातुसार खरडनात्मक अधिक है तथा दुरूह भी है। इसीलिए उसके आवश्यक सिद्धान्तों का संचित्र प्रतिपादन इसमें हैं। हुएनसांग ने चीनी भाषा में श्रजुवाद किया है। इसमें ९ प्रकरण हैं तथा अनुवाद ७४६ पृष्ठों में हैं। श्रयोध्या ही

संवभद्र का कार्य क्षेत्र था। यहीं रह कर इन्होंने पूर्वोक्त दोनों प्रन्थीं का निर्माण किया?।

#### इतर भाषार्थ

इन अन्थों के श्रतिरिक्त निम्नलिखित अन्य चीनी भाषा में अनुवाद रूप से छपछब्ध होते हैं:---

यन्ध लेखक (१) अभिधर्मामृतशास्त्र— घोप (२) अभिधर्महृदय-धर्मोत्तर (क) ,, टीका— उपशान्त (स्व) " टीका—धर्मतार धर्मश्राता जो वसुमित्र के पितृच्य साने जाते हैं। (३) लोक प्रज्ञिसि-भिभिधर्मशास्त्र ( ४ ) अभिधर्म भूमिका ( १ ) शारिपुत्र झिमधर्म प्रन्य " (६) लचणानुसारशास्त्र—गुणमति । परमार्थ । (निदान और सार्यसस्य का वर्णन सिकता है )।

भनुवादक २४० ई० में अनुदित। सवभद्र ने ३११ ई॰ में चीनी में अनुवाद किया। नरेन्द्रयश, ४६६ ई० । सिहवर्मा, ४३४ ई० ।

परमार्थ । हपुनसीग ।

सर्वोस्तिवादियों के मूल प्रन्यों का यही संचित्र परिचय है। डा॰ तकाकुसू ने वहे परिश्रम से इनका चीनी अनुवाद की सहायता से परिचय दिया हैर ।

<sup>🤋</sup> इन ग्रन्थों के चीनी श्रनुवाद के लिए द्रष्टव्य प्रभात कुमार मुक्जि—Indian Literature in China.

२ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य-पाली टेक्स्ट सोसाइटी जर्नल, १९०४। प्रभात कुमार मुकर्नी-Indian Literature in China प्र• २१८--२२४।

सर्वास्तिवादियों के साहित्य के विकाश, का परिचय संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है।

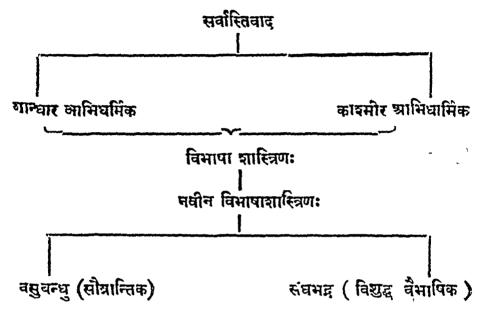

# पञ्चदश परिच्छेंद

# वैभाषिक सिद्धान्त

बुद्धधर्म के सिद्धानतों के केन्द्रविन्द्र को भवी भाँति जानना नितानत **आवष्यक है। इसी तत्त्व के आधार पर बुद्ध-दर्शन के समस्त** सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं। इस ग्राधार का नाम है-धर्म । धर्म शब्द का प्रयोग भारतीय दार्शनिक जगत् में इतने विभिन्न और विचित्र अथों में किया गया है कि इस प्रसङ्घ में इस शब्द की यथार्थ करपना से अवगत हो जाना बहुत ही आवश्यक है। 'धर्म' से अभिप्राय भूत और चित्त के सूक्ष्म तत्त्वां से है जिनका पृथक्करण और नहीं हो सकता। इन्हीं धर्मों के भाषात-प्रतिचात से वह वस्तु सम्पन्न होती है जिसे हम 'जगत्' के नाम से पुकारते हैं। यह विश्व, बुद्ध धर्म की फल्पना के अनुसार क्या है ? धर्मों के परस्पर मिछन से एक संघातमात्र है। ये धर्म अत्यन्त सुदम होते हैं, ये सत्तात्मक होते हैं, इनकी सत्ता बुद्धभर्म के आदिम काल में तथा वैभाषिक, सौन्नान्तिक और योगाचार को खर्वया माननीय है। नैराक्ष्यवाद की न्याख्या करते समय हमने दिख-वाया है कि पुद्वव नैरात्म्य के मानने का ही तारपर्य धर्मों की सत्ता में बिरवास करना है। निर्वाण को करपना का सम्बन्ध इन धर्मी के अस्तित्व से नितान्त गहरा है। श्रतः इन धर्मों के रूप में भगवान बुद्ध के समय उपदेशों का साराश इस सुपिसद्ध पद्य में प्रकट किया गया है-

> ये घम्मा हेतु-प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्। त्रवदच्च यो निरोधो एवंवादी महाश्रमणः॥

श्रर्थात् इस जगत् में जितने धर्म हैं वे हेतु से उत्पन्न होते हैं। उनके हेतु को तथागत ने बतळाया है। इन धर्मों का निरोध भी होता है। सहाश्रमण ने इस निरोध का भो कथन किया है। इस प्रकार धर्म, हेतु तथा उनका निरोध—इन तीन शब्दों में ही भगवान् तथागत के महनीय धर्म का सार अंश उपस्थित किया जा सकता है।

धर्म की कल्पना से निम्नि स्तित बातें मान्य ठहरती हैं---

- (१) प्रत्येक धर्म पृथक् सत्ता रखता है-पृथक् शक्तिरूप है।
- (२) एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ किसी प्रकार का—अन्यो-न्याश्रय समवाय-सम्बन्ध नहीं है। श्रतएव गुगों के अतिरिक्त द्रव्य की सत्ता नहीं होती, भिन्न भिन्न इन्द्रियग्राह्म विषयों को छोड़कर 'मूत' की पृथक् सत्ता नहीं होती। इसी तरह भिन्न भिन्न मानसिक व्यापारों के श्रतिरिक्त 'श्रात्मा' की सत्ता मान्य नहीं है (धर्म = अनात्म = निजींव)।
- (३) धर्म चिएक होता है; एक चण में एक धर्म रहता है; चैतन्य स्वयं चिणक है—एक चण के अतिरिक्त अधिक वह नहीं ठहरता। गतिशील शरीरों की वस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रस्थुत नये स्थानों में नये धर्मों का सन्तानरूप से यह भाविभाव है जो गतिशील द्रञ्य सा दील पड़ता है (धर्मत्व=चिएक्त्व)।
- (४) धर्म आपस में मिलकर नवीन वस्तुको उत्पन्न करते हैं। अकेला कोई भी धर्म वस्तुका उत्पादन नहीं कर सकता। धर्म परस्पर मिलकर नवीन वस्तु का उत्पादन करते हैं (संस्कृत)
- (५) धर्म के परस्पर व्यापार से जो कार्य उत्पन्न होता है वह कार्य-कारण नियम के वश में रहता है। इस जगत् के समस्त धर्म आपस में कार्य-कारण-रूप से सम्बद्ध हैं। इसी का नाम है—प्रतीत्यसमुत्पाद।
- (६) यह जगत् वस्तुतः इन सूक्ष्म (७२ प्रकार के) धर्मी के स्वधात का ही परिणाम है। धर्म का यह स्वभाव ही है कि वे कारण से उत्पन्न होते हैं (हेतु प्रभव) और ज्रपने विनाशकी ओर स्वतः ग्रग्रसर होते हैं (निरोध)।
  - (७) अविद्या तथा प्रशा परस्पर विरोधी धर्म हैं। अविद्या के

कारण जगत् का यह प्रवाह पूरे जोर से चलता रहता है और प्रज्ञाधमें के खद्य होने से इस प्रवाह में हास उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे शान्ति के रूप में परिणत होता है। अविद्या के समय धर्मों का सन्तान प्रथक्जन-साधारण व्यक्ति को उत्पन्न करता है। प्रज्ञा के समय अईत् (सन्त-आर्य) को। इस प्रपञ्च का पूर्ण निरोध खुद्ध की अवस्था का सूचक है।

- ( = ) इसिछिए धर्मों को हम चार भागों में बॉट सकते हैं— चन्चलावस्था ( दु:ख ), चन्चलावस्था का कारण ( समुद्य ), परम शान्ति की दशा ( निरोध ), शान्ति का उपाय ( मार्ग )।
- (६) इस जगत् की प्रक्रिया का चरम अवसान 'निरोध' में है जो निविकार शान्ति की दशा है। उस समय 'संघात' का नाश हो जाता है ( असंस्कृत—निर्वाण ) इन मान्यताओं को सूत्ररूप से इस प्रकार रख सकते हैं १—धर्मता = नैराक्ष्य = चिण्कृत्व = संस्कृतत्त्व = प्रतीरयसमु-त्पन्तत्व = साम्रव-अनास्रवत्व = संक्लेश-व्यवदानत्व = दु:ख-निरोध = संसार = निर्वाण।

## धर्मों का वर्गीकरण

इन धर्मों के अस्तित्व में वैभाषिकों को विश्वास है। इसीलिए उनकी 'सर्वस्तिवादी' संज्ञा सार्थक है। वैभाषिकों के अनुसार यह नाना-त्मक जगत् वस्तुतः सत्य है। इसकी स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव हमें अपने प्रत्यच ज्ञान के द्वारा प्रतिचया में होता है। चत्तु इन्द्रिय के द्वारा हम घड़े को देखते हैं, देखने से जानते हैं कि यह घड़ा है। पास जाने पर हम उसे घड़े के काम में छाते हैं। वह पानी छाने के काम में आता है आदि आदि। अतः 'अर्थिकयाकारिता' होने के कारण से यह घट यथार्थ

<sup>।</sup> রष্टव्य ভাতचेखाट्स्की—Central Conception of Buddhism. P. 74-75.

है और इस यथार्थता का ज्ञान हमें इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यचरूप से होता है। अतः जगत् की स्वतन्त्र सत्ता प्रत्यच गम्य है, यह वैमापिकों का सुख्य माननीय तथ्य है। यह जगत् भी दो प्रकार का है—बाह्य (घट श्रादि) आभ्यन्तर (दुःख, सुख आदि); भूत तथा चित्त। इन दोनों प्रकार के जगत् की सत्ता स्वतन्त्र अर्थात् परस्पर-निरपेत्त है।

जगत् के मूलभूत वस्तुश्रों (धर्म) का विभाग वैभाषिकों ने दो प्रकार से किया है—विषयीगत तथा विषयगत। विषयीगत विभाजन समय की अपेता से दोनों में प्राचीन है तथा अपेक्षाकृत सरल सीधा भी है। स्थविरवादियों को भी यह मान्य है। बुद्ध ने स्वयं इस विभाजन को अपने उपदेशों में श्रंगीकृत किया है। जिससे इसकी प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। विषयीगत विभाजन तीन प्रकारों से होता है:—

- (१) पञ्च स्कन्ध; (२) द्वादश श्रायतन; (३) अष्टादश धातु।
- (१) पद्भक्तनध—स्यूल रूप से यह जगत् 'नामरूपात्मक' है। यह शब्द प्राचीन उपनिषदों से लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ को किञ्चित् परिवर्तित कर दिया है। 'रूप' जगत् के समस्त भूतों का सामान्य अधिवचन है। 'नाम', मन तथा मानसिक प्रवृत्तियों की साधारण संशा है जिन्हें वेदना, संशा, संस्कार तथा विशानरूप से विभक्त करने पर हम चार स्कन्धों के रूप में पाते हैं। इस प्रकार नामरूप ही का विस्तृत विभाजन 'पञ्चस्कन्ध' है।
- (२) द्वादश आयतन—वस्तुओं का यह विभाजन पहले की अपेषा कुछ विस्तृत है। 'श्रायतन' का व्युत्पत्तित्तभ्य अर्थ है प्रवेशमार्ग, धुसने का द्वार (श्रायं प्रवेशं तनोतीति आयतनम्)। वस्तु का ज्ञान मकेले ही उत्पन्न नहीं हो सकता। उसे अन्य वस्तुओं की सहकारिता

१ द्रष्टव्य महानिदान सुत्त (दी० नि० २।१५), संयुक्तनिकाय १६

भपेक्षित है। इन्द्रियों की सहायता के बिना विषय का ज्ञान उदय नहीं हो सकता। अतः ज्ञानोध्यत्ति के द्वार भूत होने के कारण इन्द्रिय तथा सत्सम्बद्ध विषय को 'आयतन' शाउद के द्वारा अभिहित किया गया है। इन्द्रियाँ संख्या में ६ हैं तथा उनके विषय भी ६ हैं। इस प्रकार आयतनों की सख्या १२ है:—

| · -                           |                                |  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| अध्यात्म-श्रायत्न             | बाह्य-भायतन                    |  |
| ( भीतरी द्वार या इन्द्रियाँ ) | ( बाहरी द्वार या विषय )        |  |
| (१) चक्षुरिन्द्रिय-श्रायतन    | (७) रूप-आयतन (स्वरूप           |  |
|                               | तथा वर्ण )                     |  |
| (२) श्रोत्र इन्द्रिय "        | ( দ ) য়াহ্ব ,,                |  |
| (३) घाण " "                   | (६) सम्भ्रः ,,                 |  |
| (४) जिह्ना "                  | (१०) रस "                      |  |
| ( १ ) स्पर्श इन्द्रिय         | (११) स्प्रष्टच्य "             |  |
| (कायेन्द्रिय भायतन)           |                                |  |
| (६) बुद्धि इन्द्रिय           | (१२) बाह्येन्द्रिय से अग्राह्य |  |
| ( सन इन्द्रिय-भायतन )         | विषय ( धर्मायतन या धर्माः )    |  |
|                               |                                |  |

सर्वीस्तवादियों का कथन है कि उनके सिद्धान्त को भगवान् तथागत ने स्वयं प्रतिपादित किया। अपने उपदेश के समय उन्होंने स्वयं कहा कि समस्त वस्तुयें विद्यमान हैं। जब उनसे आग्रह के साथ पूछा गया कि कौन सी वस्तुयें? तब उन्होंने कहा—यही द्वादश आयतन। यह सर्वेदा विद्यमान रहता है और इसे छोड़कर अन्य वस्तुएँ विद्यमान नहीं रहतीं। इस कथन का अर्थ यह है कि वस्तु की सत्ता के लिए यह आवश्यक है कि या तो वह पृथक् इन्द्रिय हो या पृथक् इन्द्रियग्राह्य विषय हो। यदि वह इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो उसकी सत्ता मान्य नहीं—जिस प्रकार आस्मा की सत्ता, जो न तो इन्द्रिय है और न इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य विषय ही है। इस वर्गीकरण में पहले के ११ आयतन ११ धर्मों ग्राह्य विषय ही है। इस वर्गीकरण में पहले के ११ आयतन ११ धर्मों

के प्रतिनिधि हैं। अन्तिम भायतन में शेष ६४ धर्मों का अन्तर्भाव होता है। इसीविए इसे धर्मायतन या 'धर्माः' के नाम से पुकारते हैं।

(३) श्रष्टादश धातु—धर्मों का धातुओं के रूप में यह विभाजन एक नवीन दृष्टिकोण से किया गया है। 'धातु' शब्द वैद्यकशास्त्र से लिया गया है। वैद्यकशास्त्र के अनुसार इस शरीर में अनेक 'धातुश्रों' का सन्निवेश है, इसी प्रकार बुद्धधर्म इस जगत् में अनेक धातुश्रों की सत्ता मानता है। अथवा 'धातु' शब्द खनिज पदार्थों के लिए ब्यवहत होता है। जिस प्रकार खान से 'धातु' वाहर निकाले जाते हैं, उसी प्रकार सन्तानभूत जगत् के भिन्न-भिन्न भवयवों या उपकरणों को 'धार्' कहते हैं। जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं का एक प्रवाह (सन्तान) निष्पन्न होता है उनकी संज्ञा 'धातु' है। धातुओं की संख्या अठारह है जिनमें ६ ६न्द्रियों, ६ विषयों तथा ६ विज्ञानों का ग्रहण किया जाता है। इन्द्रिय तथा विषय तो वे ही हैं जिनका वर्णन 'आयतन' रूप से किया गया है। इन्द्रिय को विषय के साथ सम्पर्क में आने पर एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान ( विज्ञान ) उत्पन्न होता है जो इन्द्रिय विषयों की संख्या के अनुसार ६ प्रकार का होता है। इस प्रकार अष्टादश धातु में १२ भायतनों का समावेश होता है, साथ ही साथ इन ६ विज्ञानों का भी: योग होता है :--

| ६ इन्द्रियाँ     | ६ विषय               |  |
|------------------|----------------------|--|
| (१) चञ्चर्घातु   | (७) रूपधातु          |  |
| (२) श्रोत्रधातु  | ( म ) शब्दधातु       |  |
| (३) घ्राणधातु    | ( ६ ) गन्धधातु       |  |
| ( ४ ) जिह्वाधातु | ( १० ) रसधातु        |  |
| ( ५ ) कायधातु    | (११) स्प्रष्टन्यधातु |  |
| (६) मनोधातु      | (१२) धर्मधातु        |  |

#### ६ विज्ञान

( १३ ) चाचुप ज्ञान ( चचु विंज्ञान घातु )

( १४ ) श्रावण ज्ञान ॣ( श्रोत्र विज्ञान धातु )

( १४ ) घ्राणज ज्ञान ( घ्राया-विज्ञान घातु )

( १६ ) रासन ज्ञान ( जिह्ना विज्ञान धातु )

(१७) स्पर्शेज ज्ञान (काय-विज्ञान धातु)

( १८ ) आनन्तर वस्तुर्खों का ज्ञान (मनोविज्ञान धातु )

इन धातुओं में १० धातु (१-५, ७-११) प्रत्येक केवल एक ही धर्म को धारण करते हैं। धर्मधातु (न० १२) में ६४ धर्मों का अन्त-भाव है (४६ चैत, १४ चित्तविष्रयुक्त, ३ असस्कृत तथा १ अविज्ञित ) चित्त वस्तुतः एक ही धर्म है, परन्तु इस विभाजन में वह सात रूप धारण करता है क्योंकि वह व्यक्तित्व के स्वरूप-साधन में इन्द्रिय रूप (मनोधातु) से एक प्रकार तथा विज्ञानरूप से ६ प्रकार का होता है। विज्ञान वस्तुतः अभिन्न एक रूप होने पर भी अपने अद्यको लक्ष्य कर पार्थक्य के लिए ६ प्रकार का ज्ञार निर्दिष्ट किया गया है।

### त्रैधातुक जगत् का परस्पर भेद

बुद्धधर्म में इस विश्व को तीन छोकों में विभक्त करते हैं। इसके छिए भी 'धातु' राव्द प्रयुक्त होता है, परन्तु ऊपर के पिभाजन में 'धातु' राव्द भिन्नार्थक है, इसे कभी न भूलना चाहिए। जगत् दो प्रकार के होते हैं—(१) भौतिक (रूप धातु) और (२) अभौतिक (श्ररूप धातु)। भौतिकछोक दो प्रकार का होता है—वासना या कामना से युक्त जोक = काम धातु और कामनाहीन, विश्वद्धभूत-निर्मित जगत् (निष्काम) रूप धातु। 'कायधातु' में जो जीव निवास। करते हैं उनमें ये अठारहों धातु विद्यमान रहते हैं। 'रूपधातु' में जीव केवल चौद्द धातु भों से हो युक्त रहता है। उसमें गन्ध धातु (संख्या १) तथा

रस धातु (संख्या १०), घ्राणिवज्ञान धातु (संख्या ११) तथा जिह्ना-विज्ञान धातु (संख्या १६) का भभाव रहता है। तात्पर्य है कि रूपधातु के जीवों में घ्राण तथा जिह्ना इन्द्रिकों की सत्ता तो विद्यमान है, परन्तु वहाँ न तो गन्ध की सत्ता है, न रस की। भत्रप्य तज्जन्य विज्ञानों का भी सुतरां भभाव है। 'अरूपधातु' भूत निर्मित नहीं है। वहाँ उपयुक्त अष्ठादश धातुओं में केवल मनोधातु (संख्या ६), धर्मधातु (सं० १२) तथा मनोविज्ञान धातु (सं० १८) की ही एकमात्र सत्ता है। इन विभिन्न लोकों के निवासियों की विशेषता जानने के लिए इन विज्ञान-धातुओं का परिचय श्रावश्यक है।

## (ख) विषयगत वर्गीकरण

अव धमों का विषयगत विभाजन धारम किया जाता है। सर्वास्ति-चादियों ने धमों की संख्या ७५ मानी है। उनके पहले स्यविरवादियों ने १७० मानी थीं तथा उनके धनन्तर होनेवाले योगाचार ने पूरी एक सौ मानी है। इन तीनों सम्प्रदायों के ध्रनुसार धर्म के प्रथमतः दो बड़े विभाग हैं—संस्कृत और असंस्कृत धर्म। 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग यहाँ प्रचित्तत रूप में न होकर विशिष्ट धर्ध में किया गया है। 'संस्कृत' का ब्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है सम् = सम्भूय, अन्योन्यमपेदय कृताः जनिता इति संस्कृताः, अर्थात् ध्रापस में सिलकर, एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न होनेवाले, धर्म। संस्कृतधर्म हेतुप्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। अतएव चे अस्थायी, अनित्य, गितशोल तथा आस्रव (रागादि मलों) से संयुक्त होते हैं। इनके विपरीत धर्मों को 'असंस्कृत' कहते हैं जो हेतुप्रस्यय से

१ पाली अभिषमं के अनुसार धर्मों की संस्था ७२ ही ठहरती है। चित्त-१, चेतिसक-४२, रूप-१८ तथा असंस्कृत-१=पूरी संख्या ७२। चीनी पुस्तकों के अनुसार ऊपर की संख्या दी गई है।

रुत्वज्ञ नहीं होते, अतएव स्थायी, नित्य, गतिहीन तथा श्रमास्रव होते हैं।

बुद्धधर्म आरम्भिक काल में धर्मों का वर्गीकरण उतनी बैज्ञानिक शिति से नहीं किया गया था। इस वर्गीकरण में शिधिवाता लक्षित होती है, परन्तु पिछले दार्शनिकों ने उसे खूब युक्तियुक्त बनाकर उनकी संख्या निश्चित कर दी है। 'श्रसंस्कृत' धर्म का अवान्तर भेद नहीं है२, परन्तु संस्कृत धर्मों के चार श्रवान्तर भेद वैमापिकों ने किये हैं—('१) रूप, (२) चित्त, (३) चैतिसक तथा (४) चित्तविश्रयुक्त। ये चारों भेद योगाचार को सम्मत हैं, परन्तु स्थिवरवादियों को श्रन्तिम प्रभेद मान्य नहीं है।

- (क) स्थविरवादियों के मत में रूप अद्वाइस प्रकार का, चित्त ववासी भेद, चैतसिक बाचन भेद का है। इन तीनों के अतिरिक्त निर्वाण की करूपना है जो असंस्कृतधर्म का प्रतोक है। 'वित्तविप्रयुक्त' नामक चतुर्थ भेद की करूपना नहीं है।
- (ख) सर्वास्तिवादियों का वर्गीकरण भभिष्मकीश के ऊपर अवलिक्त है। धर्मों की संख्या इस मत में पचहत्तर नियत कर दी है—श्रसंस्कृत धर्म तीन प्रकार, रूप इग्यारह, चित्त एक, चैतिसक छियालीस, चित्तविष्रयुक्त चौदह है।
- (ग) विज्ञानवादियों का वर्गीकरण 'विज्ञिसिमात्रतासिद्धि' के अनुसार है। धर्मों की सख्या पूरी एक सौ है जिनमें असंस्कृतधर्म की सख्या है छ, रूप इग्यारह, चित्त भाठ, चैतिसक इक्थावन, चिराविष्ठमुक्त चौषीस है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> १ संस्कृतं च्लिकं यतः ।

<sup>---</sup> श्रमि० को० ४।२

२ द्रष्टव्य-त्र्यमि० को० प्रथम कोषस्थान, ४।७

# <sup>ः</sup> तुलनात्मक वर्गीकरण

|   | घर्म             | स्थविरवाद | सर्वास्तिवाद | योगाचार |
|---|------------------|-----------|--------------|---------|
|   | भसंस्कृत         | 3         | ₹            | Ę       |
| - | रूप १            | रम        | 33           | 33,     |
|   | चित्त २          | मर्       | 3            | =       |
| 3 | चैतसिक           | ५२        | ४६           | ४१      |
| ; | चित्त विष्रयुक्त | ×         | १४           | २४      |
|   | इ.छ योग —        | १७०       | ७५           | १००     |

इस परिन्हेंद में इस सर्वास्तिवादियों के मतानुसार ७४ धर्मों का संविप्त विवरण प्रस्त कर रहे हैं। तुलना के लिए स्थविरवादियों तथा विज्ञानवादियों के मतों का भी ४६छेख स्थान स्थान पर विभिन्नता दिखाने के लिए किया जायगा।

#### १—हप

रूप सर्वोस्तिवादी मत में ११ प्रकार का होता है:--

- (१) चक्किरिन्द्रिय, (२) श्रोत्र इन्द्रिय, (३) प्राण इन्द्रिय, (१) जिह्या इन्द्रिय, (१) काय इन्द्रिय, (६) रूप, (७) शब्द,
- ( = ) गन्ध, ( १ ) रस, ( १० ) सप्रध्यय विषय, ( ११ ) अविज्ञ्छि ।

रप का द्रर्थ साधारण भाषा में 'भूत' है। रूप की खुरपित है— रूप्यते इति रूपम्—वह धर्म जो रूप धारण करे। रूप का छड़ण है सप्रतिघत्व। 'प्रतिघ' का अर्थ है रोकना। बौद्धधर्म के अनुसार रूपधर्म

इत १८ ही हैं। शेष की सत्ता श्रीपाधिक है, श्रतः उनकी
 गणना यहाँ नहीं होती।

२ उपाधिमेद से चित्त की गणना ८६ श्रथना १२१ है। किन्तु ययार्थ में चित्त १ ही है। श्रतः श्रभिधर्म में केवल ७२ ही पदार्थ हैं।

एक समय में जिस स्थान को प्रहण करता है, वही स्थान दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। रूपधर्म के उपितिविद्य विमाजन पर इन्द्रि डालते ही स्पष्ट है कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ गृहीत हैं— एक बाह्य-इन्द्रिय तथा दूसरे उनके श्राह्य-विषय। इनके भतिरिक 'अविज्ञामि' नामक विशिष्ट भमें की भी गणना है।

सर्वास्तिवाद यथार्थवादी दर्शन है अर्थात् हमारी इन्द्रियों के द्वारा वाह्य जगत् का जो स्वरूप प्रतीत होता है उसे वह सत्य तथा यथार्थ मानता हैं। वह परमाणुओं की सत्ता मानता है। विषय ही इन्द्रिय परमाणुओं के पुञ्जरूप नहीं हैं, प्रत्युत इन्द्रियाँ भी प्रमाणुजन्य हैं। जिसे हम साधारणतया 'नेत्र' के नाम से प्रकारते हैं. वह वस्तुतः चक्षुरिन्द्रिय नहीं है। चत्तुः वस्तुतः अतीन्द्रिय पदार्थ है जिसकी सत्ता इस भौतिक नेत्र में विद्यमान है। नेत्र अनेक परमाणुकों का पुक्ष है। इसमें भारों महाभूतों ( पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ) के तथा चार इन्द्रियग्राह्य विपर्यों हे ( शब्द की साधारखतया उपेदा की नाती है ) परमाणु तो विद्यमान हीं हैं । साथ ही साथ उसमें कायेन्द्रिय के तथा चक्षुरिन्द्रिय के भी परमाणुझों का अस्तित्व है। इस प्रकार नेत्र परमाणुओं का संघात है। वसुबन्धु ने चतुरिन्द्रिय की स्थिति का विशदी-करण एक सुन्दर दृष्टान्त के सहारे किया है। जिस प्रकार आटे का चुर्श पानी की सतह से ऊपर तैरता रहता है उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के सूहम परमाणु नेत्र की कनीनिका ( पुतली ) के उत्पर फैले रहते हैं। बुद्धघोष ने भी इसी प्रकार अपना मत अभिन्यक्त किया है। श्रीनेन्द्रिय के विषय में वसुवन्धु का कथन है कि जैसे किसी वृष की छाज उतार छी. जाय तो वह अपने आप सिकुड़ जाती है, इसी प्रकार वह परमाण जिससे ओत्र इन्द्रिय बनी है निरन्तर सिकुद जाती है। प्राण इन्द्रिय के परमाणु नथुनों के भीतर रहते हैं। रस इन्द्रिय के परमाणु जिहा के ऊपर रहते हैं और श्राकार में श्रर्भवन्द्र के ढंग के होते हैं। काय

(स्पर्श) इन्द्रिय के परमाणु समस्त शरीर पर फैले हुए रहते हैं। शरीर में नितने परमाणु होते हैं उतनी ही काय-इन्द्रिय के परमाणुओं की संख्या रहती है। शरीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ स्पर्श इन्द्रिय का कम से कम एक परमाणु अवश्य विद्यमान रहता है। वसुबन्धु का कहना है कि इन काय-परमाणुओं का आकार द्वियों और पुरुषों के लिए एक ही समान नहीं रहता। इन्द्रिय के परमाणुओं की इतनी सूझम विवेचना बौद्ध भाचायों की अपनी विशेषता है।

बौद्ध पिरहतों ने चच् तथा श्रोत्र को श्रम्य इन्द्रियों से शहण शक्ति की दृष्टि से पृथक् स्थान दिया है। ये दोनों इन्द्रियाँ अपने विषयों को दूर से ही ग्रहण कर सकती हैं १। इन दोनों में तेज इन्द्रियोंके इन्द्रिय चच् है जो दूर से ही वर्ण को देख छेती है स्रोर दो प्रकार तुरन्त चत्त्र्विज्ञान को उत्पन्न कर देती है। चत्र्से कुछ न्यून अवरण इन्द्रिय का स्थान है। घ्राण, जिह्ना और काय इन्द्रियाँ पास से ही विषयों को ग्रहण करती है। इन इन्द्रियों की एक विशेषतार है कि ये भपने विषयों को उसी मात्रा में ग्रहण करती हैं जिनके परमाण् उनके परमाणु के बरावर हों। अगर विषय के परमाणु अधिक हों, तो पहले ध्रुण में ये इन्द्रियाँ उस विषय के उतने ही भागको ग्रहण करेंगी श्रौर दूसरे क्षण में शेष भाग को ग्रहण करेंगी। परन्तु इन दोनों चणों में इतना कम धन्तर होता है कि साधारण प्रतीति यही होती है कि एक ही चण में प्रे वस्तु का प्रहण किया गया है। चतु और श्रोत्र इन्द्रियों के लिए विषय की परिमित मात्रा का होना आवश्यक नहीं है। ये एक ही इण में विशास तथा रुघु दोनों प्रकार के वस्तुओं को प्रहण कर लेती हैं। श्राँख

१ स्रप्राप्तार्थान्यित्मनः श्रोत्राणि त्रयमन्यथा ।

२ प्रागादिभिस्त्रिभिस्तुल्यविषयग्रहणं मतम्'।

<sup>--</sup> श्रभि० को० श४३

बड़े से बड़े पर्वतको तथा सूचम से सूक्ष्म बाज के श्रयमाग को एक ही चण में देख सकती है तथा कान सूच्म शब्द (जैसे मच्छरों की मनभनाहट) तथा स्थूल शब्द (जैसे मेघ के गर्जन) को एक ही चण में सुन सकता है। सर्वोस्तिवादियों का यह विवेचन हमारे लिए बड़े महत्व का है १। ६—ह्म विषय

इन्द्रियों के विषयों का विशेष विवरण अभिधर्मकोष के प्रथम परिकोंद्र में किया गया है। चलु का विषय 'रूप' है जो प्रधानतया दो प्रकार का होता है—वर्ण (रंग) तथा संस्थान (आकृति)। संस्थान आठ प्रकार का होता है—दीर्घ, हस्व, वर्तुल (गोला), परिमण्डल (स्कान गोल) उन्नत, श्रवनत, शात (सम श्राकार), विशात (विषम आकार)। वर्ण बारह प्रकार का होता है जिनमें नील, पीत, लोहत, अवदात (श्रुश्र) चार प्रधान वर्ण हैं तथा मेघ (मेघ का रंग), धूम, रज, महिका (पृथ्वी या जल से निकलनेवाले नीहार का रंग), ल्राया, आतप (सूर्य की चमक), आलोक (चन्द्रमा का शीत प्रकाश), अन्धकार—श्राधान रंग हैं।

(७) शब्द आठ प्रकार का होता है? । (१) उपात्त महाभूत-हेतुक = ज्ञानशक्ति रखनेवाले प्राणियों के द्वारा उत्पन्न । (२) अनुपात्त-महाभूतहेतुक = ज्ञानशक्ति से हीन अचेतन पदार्थों के द्वारा उत्पन्न । (३) सत्त्वाख्य = प्राणिजन्य वर्णात्मक शब्द, (४) असत्त्वाख्य = वायु-वनत्पित के सन्तानजन्य ध्वन्यात्मक शब्द । प्रत्येक मनोज्ञ और अमनोज्ञ भेद से आठ प्रकार का है।

( = ) रान्ध के चार प्रकार हैं-( १ ) सुगन्ध, ( २ ) दुर्गन्ध,

१ यह विवेचन अभिधर्म-कोषभाष्य के आधार पर है। द्रष्टव्य Macgovern-Manual of Buddhist Philosophy पृ० १११-१२२

र श्रिभिधर्मकोष शह, १०

(३) उत्कट, (४) अनुत्कट । समगन्ध और विषमगन्ध—ये दो प्रकार अन्यत्र उपलब्ध होते हैं जिनमें समगन्ध शरीर का पोषक होता है और विषमगन्ध शरीर का पोषक नहीं होता ।

(१) रस के ६ प्रकार हैं—(१) मधुर, (२) भग्त, (३) जनण,

(४) कटु, (४) कपाय, (६) तिक्त ।

(१०) स्प्रष्ट्रच्य = स्पर्श । काय इन्द्रिय से स्पर्श की प्रतीति होती है । यह ११ का प्रकार है—पृथ्वी, अप्, तेज, वायु-इन चार महाभूतों के स्पर्श तथा ७ भौतिक स्पर्श—रलक्ष्ण (चिक्रना), कर्कश (खुरखुरा), छद्य (हलका), गुरु (भारी), शीत, बुसुत्ता (भूख) तथा पिपासा (प्यास)। यह आश्चर्य की बात है कि शीत, भूख, प्यास की गणना स्पर्श के अन्तर्गत है । परन्तु यह समझना चाहिए कि ये नाम प्राणियों के के उन भावों के हैं जो तीन प्रकार के स्पर्श के परिणामों से उत्पन्न होते हैं।

(११) अविज्ञप्ति—कर्म का यह एक विशिष्ट प्रकार है। कर्म दो प्रकार का होता है—(१) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य। चेतनाश का अर्थ मानस कर्म है तथा 'चेतना जन्य' से अभिप्राय कायिक तथा वाचिक कर्म से है। चेतनाजन्य कर्म के दो प्रकार और हैं—विज्ञप्ति तथा अविज्ञप्तिर।

'विश्वित' का अर्थ है—प्रकट कर्म तथा भविश्वित का अर्थ अप्रकट, भनिम्यक्त कर्म। कर्म का फळ भवश्य होता है, कुछ कर्मों का फळ अभिन्यक्त, प्रकट रहता है, परन्तु कुछ कर्मों का फळ सद्यः अभिन्यक नहीं होता, प्रत्युत वह काळान्तर में फळ देता है। इन्हीं दूसरे प्रकार के कर्मों की संश्चा 'भविश्वित' है। यह वस्तुतः कर्म न होकर कर्म का फल

चेतना मानसं कर्म तज्जे वाक्कायकर्मणी। — ग्र० को० ४।१

२ द्रष्टव्य-अभिधर्मकोष का चतुर्थ कोशस्थान।

है, भौतिक न होकर नैतिक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्यक्ति किसी वत का अनुष्ठान करता है तो यह 'विश्विस कर्म' हुआ परन्तु इसके अनुष्ठान से उसका विश्वान गूढ़रूप से शोभन बन जाता है। यह हुआ अविश्वित कर्म। इस प्रकार 'अविश्वित वेशिपकों के 'अदृष्ट' तथा मीमांसकों के 'अपूर्व' का बौद्ध प्रतिनिधि है। वैशेपिकों के मत में कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जिनके कारण को हम भली माँति नहीं जानते। इसके लिए 'अदृष्ट' कारण रहता है।

सीमांसक छोग 'अपूर्व' नामक नवीन पदाधं की उरपित मानते हैं।
सदाः सम्पादित भनेक यह याग श्राज ही फल उरपत नहीं करता, प्रस्युत
बह 'श्रपूर्व' उरपन्न करता है जो कालान्तर में उस फर्म के फल के प्रति कारण
बनता है। 'श्रविहासि' की कल्पना 'श्रपूर्व' से सर्वथा साम्य रखती है।
भविहासि को रूप का प्रकार मानना संयुक्तिक है। जिस प्रकार छाया पदार्थ
के पीछे पीछे सदा चलती है, उसी प्रकार भविहासि भी भौतिक कर्म का
श्रनुसरण सर्वदा करती है। भतः वह रूप ही (भूत) है। इस तथ्य
की सूचना वसुबन्धु ने 'श्रविहासि' के स्वरूप वतलाते समय स्पष्टरूप से
दी है—

विद्धिप्ताचित्तकस्यापि, योऽनुबन्धः शुभाशुभः। महाभूतान्युपादाय सा ह्यविज्ञप्तिरुच्यते१॥

तुल्ता—योगाचार मत में रूपधर्म ११ ही माने जाते हैं, परन्तु स्थिवरवादियों की कर्पना से उनकी संख्या २ है; जिनमें ४ महाभूतों, ४ इन्द्रियों तथा ४विपयों के अतिरिक्त भोजन, आकाश, चेष्टा, कथन, जन्म, स्थिति, हास मृत्यु भादि की गणना है। इस वर्गीकरण में नियमबद्धता नहीं है। इसीलिए सर्वास्तिवादियों ने कुछ धर्मों को चित्तविष्रयुक्त धर्मों के अन्तर्गत रखकर श्रन्य धर्मों की गणना में उपेद्धा को है।

१ श्रिमिधर्मकोष १।११। श्रिविचिति के भेद के लिए द्रष्टव्य— श्रिमि० कोष ४।१३-२५।

# २—चित्त

विछन्ने किसी प्रकरण में बौद्धों के अनात्मवाद की पर्याप्त समीचा की गई है। बौद अन्य इस तस्व के वर्णन करने में कभी नहीं आन्त होते कि इस जगत् में आरमा नामक स्थायी नित्य पदार्थ नहीं है, वस्तुओं का प्राह्म कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, वह केवल हेतु और प्रत्यय के परस्पर मिश्रण से उल्पन्न होता है। साधारण रूप से जिसे हम , 'जीव' कहते हैं, बौद्ध कोग उसी के लिए 'चित्त' शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की सका तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा ग्राह्य विषयों के परस्पर घात-प्रतिघात का अस्तित्व है। ज्योंही इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पर घात-प्रतिघात का अन्त हो जाता है, ध्योंही 'चित्त' की भी समाप्ति हो जाती है। यह क्वपना केवल स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिवादियों को ही मान्य नहीं है, अपितु योगाचार मत में भी चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र पदार्थ-विशेष नहीं है। इस मत में चित्त ही निःसन्दिग्ध एकमात्र परम तत्त्व है, परनत इतने पर भी ष्ठसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। प्रत्येक चित्त प्रतिच्या सर्वदा परिवर्तित होता रहता है और कार्य-कारण के नियमानुसार मवीन रूप धारण करता रहता है।

वौद्ध दर्शन में चित्त, मन तथा विज्ञान समानार्थक माने जाते हैं। इस त्रिविध नामकरण के लिए कारण भी हैं। 'मनस्' की च्युत्पत्ति बौद्ध अन्यों में 'मा' धातु से वतलाई जाती है। 'मा' का अर्थ है मापना, जोखना, किसी वस्तु के विषय में निश्चय करना। अतः जब हमें चित्त के निर्णयात्मक प्रवृत्ति रखने वाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है, तब हम 'मन' का ! योग करते हैं। 'विज्ञान' इन दोनों की अपेद्या पुराना शब्द है, क्योंकि प्राचीन पाली 'सुत्तों' में दोनों शब्दों की अपेद्या 'विज्ञान' का बहुलतर प्रयोग मिलता है। चिश वस्तुओं के अह्या में जब प्रवृत्त होता है, तम उसकी संशा 'विज्ञान' है (विश्रोपेण ज्ञायते अनेनेति विज्ञानम् )।

चित्त का अर्थ है-किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान, आलोचनमात्र, या निर्विकल्पक ज्ञान । चिरा वस्तुतः एक ही धर्म है, परन्तु आवस्वनों की भिन्नता के कारण वह निम्निकिखित ७ प्रकार का होता है—

- (१) मनस्—षष्ठ इन्द्रिय के रूप में विज्ञान का अस्तित्व। मन के द्वारा हम बाह्य इन्द्रियों से अगोचर पदार्थी को या अमूर्त पदार्थी को अहण करते हैं। मनोविज्ञान के उदय होने से पूर्व दण का यह प्रतीक है।
- (२) चक्कविंज्ञान-वही आछोचन ज्ञान जब वह चतुरिन्द्रिय के द्वारा सम्बद्ध होता है।

  - (६) काय विज्ञान

(१) श्रोत्रविज्ञान वही आछोचन ज्ञान जब श्रोत्रादि (१) श्राया विज्ञान इन्द्रियों से सम्बद्ध होता है, तब उसकी थे विभिन्न संझायें होती हैं।

(७) मनोविज्ञान-बिना इन्द्रियों की सहायता से ही जब अमूर्त पदार्थों का आलोचन ज्ञान होता है, तब उसकी संज्ञा 'मनोविज्ञान' होती है।

# (३) चैत्तधर्म

चित्त से घनिष्टरूप से सन्बन्ध रखने के कारण इन्हें 'चित्तसंप्रयुक्त भर्म भी कहते हैं। इनकी संख्या ४६ है जो नीचे के ६ प्रकारों में विभक्त किये जाते हैं-

क-- १० चित्तमहाभूमिक धर्मे।

ख-१० कुशलमहाभूमिक धर्म।

ग- ६ क्लेशमहाभूमिक धर्म।

घ - २ अकुशलमहाभूमिकधर्म ।

्रह्र-१० डपक्लेशभूमिक धर्म।

# च = अनियमितभूमिक धर्म ।

इन धर्मों पर विचार करने से प्रतीत होगा कि कुछ मानसिक ज्यापार शोभन कर्मों के अनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं, कतिएय अशोभन कर्मों के और कतिपय श्रनुभयविध कर्मों के अनुष्ठान से ।

क-चित्तमहाभूमिमधर्म-साधारण मानसिक धर्म हैं जो विज्ञान के प्रतिचण में विद्यमान रहते हैं। ये धर्म सख्या में दश हैं:-

- १ वेदना-श्रनुभृति ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )।
- २ संज्ञा---नाम।
- ३ चेतना १-प्रयत्न (चित्तप्रस्यन्दः)।
- ४ छन्द—श्रमीष्ट वस्तु की अभिकाषा (अभिष्रेते वस्तुनि अभिकाषः)
- ५ स्पर्श—विषय तथा इन्द्रियों का प्रथम सम्बन्ध ।
- ६ प्रज्ञा—मित, विवेक जिसके द्वारा संकीर्यो धर्मी का पूरा पूरा पृथक्करण होता है (येन संकीर्णो इव धर्माः पुष्पाणीव प्रविच्यन्ते )।
  - ७ स्मृति—स्मरण (चेतसोऽप्रमोषः )।
  - म मनसिकार-अवधान।
  - ९ अधिमोत्त—वस्तु की धारणा (आलम्बनस्य गुणतोऽवधारणम्)।
- १० समाधि—चित्त की एकाग्रता (येन चित्तं प्रवन्धेन एकत्रालम्बने वर्तते )।

तुलना—स्थिवरवादियों तथा विज्ञानवादियों ने प्रथमतः इन धर्मों में दो प्रधान विभाग किया है—सामान्य और विशेष। स्थिवरवादियों का वर्गीकरण विशेष युक्तियुक्त तथा क्रमबद्ध नहीं है, परन्तु विज्ञान-वादियों का विवेचन दोनों को भपेशो सयुक्तिक तथा क्रमिक है।

१ आधुनिक मनोविज्ञान में प्रथम तीनों नातें Affection, Cognition तथा Volution के नाम से प्रसिद्ध है।

स्थविरवाद्मत सम्मत—सूची—१३ धर्म।

७ सामान्य धर्म } स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकामता, मनस्कार तथा जीवितेन्द्रिय (जीवनी शक्ति)

६ विशेष धर्म— } वितर्क, विचार, अधिमोच, वीर्यं, प्रीति, छुन्द,

विद्यानवादियों का वर्गीकरण-१० धर्म

४ सामान्य धर्म-मनस्कार, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतृना ।

१ विशेष धर्म — छन्द, श्रधिमोत्त, स्मृति, समाधि और मित । ·

ख—कुशलमहाभूमिक धर्म—दस शोभन नैतिक संस्कार जो भले कार्यों के अनुष्ठान के प्रतिच्या में विद्यमान रहते हैं—

(१) श्रद्धा—िवत्तकी विश्वद्धि (२) अप्रमाद—शोभन कार्यों में जागरूकता (कुशलानां धर्माणां प्रतिलग्भनिषेवणस्) (३) प्रश्नविधः—िवित्त की लघुता (४) श्रपेचा—िवित्त की समता, प्रतिकृष्ठ वस्तु से प्रभावित न होना (वित्तस्य समता यद्योगात् वित्तं अनायोगं वर्तते)। (१) ही—अपने कार्यों के हेतु जज्जा (६) अपत्रपा—दूसरों के कार्यों की ओर लज्जा (७) अलोभ—त्यागभाव (६) अद्देष—मैत्री (९) अहिंसा—िहसा न पहुँचाना (१०) वीर्यं—शुभकार्य में उत्साह ।

तुलना—विज्ञानवादियों ने इन दश धर्मों को माना है, परन्तु 'क्षमोह' नामक नया धर्म इसमें जोड दिया है। 'अभिधर्मकोप' के अनुसार यह 'क्षमोह' मित के ही सदश है। अतः इसकी नयी गणना नहीं की गई है। स्थविरवादियों ने इस वर्ग में २४ धर्मों को स्वीकार किया है।

ग—क्रेशमहाभूमिक धर्म-बुरे कार्यों के विज्ञान से सम्बद्ध ६ धर्म-- १ मोह (= श्रविद्या )—अज्ञान, प्रज्ञा (क. ६) से विपरीत धर्म, इस ससार का, मूल कारण । २ प्रमाद = असावधानता, अप्रमाद (स. २) का विपरीत धर्म। ३ कौसीष = कुशल कार्य में श्रनुरसाह, भाकस्य १ अश्राद्धय = श्रद्धा का अभाव १ स्त्यान = अकर्मण्यता १ भोद्धत्य = मुख तथा कीडा में सदा लगा रहना (चेतसोऽनुपशमः)

ये छहो धर्म नितान्त अशोभन परिणाम पैदा करते हैं, परन्तु कभी कभी अन्तिम निर्वाण उत्पन्न करने के लिए ये अन्याकृत (फल में छदासीन) भी रहते हैं। सत्कायदृष्टि उत्पन्न करते हैं अर्थात् श्रात्मा की सत्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैं। अत: किष्ट हैं।

घ-अकुशलमहाभूमिकधर्म---२

ये दोनों धर्म सदैव बुरा फल उत्पन्न करते हैं। अतः ये अकुशल हैं-

- १ आहीक्य-अपने ही कुकर्मों पर लज्जा का अभाव (हीयोऽभावः)
- २ अनपत्रता—निन्दनीय कर्मों से भय न करना ( अवद्ये षट्भि-गैहिंते भयादिशिखम् )।

ङ—उपक्लेशभूमिक्धमे—दस परिमित रहनेवाले वलेश उत्पादक धर्म ये हैं—

१ क्रोध—गुस्सा करना । २ म्रच—छळ या दम्म । ३ मारसर्य— साह । ४ ईर्ष्या—घृणा । १ प्रदास—खरे वस्तुश्रों को ग्राह्य मानना (सावधवस्तुपरामर्शः) । ६ विहिंसा—कष्ट पहुँचाना । ७ उपनाह— मैत्री को तोइना, शत्रुता, बद्धवैरभाव । माया—छळ । ६ शास्त्र— शठता । १० मद—आत्मसम्मान से प्रसन्नता ।

ये दसों धर्म विव्कुल मानस हैं; ये मोह या अविद्या के साथ सदा सम्बन्ध रखते हैं। श्रतः ये ज्ञान के द्वारा दवाये जा सकते (दृष्टिहेय) हैं, समाधि के द्वारा नहीं (भावनाहेय नहीं हैं)। अतः इनका प्रभाव ज्यापक नहीं माना जाता—परीत्तमूमिक अर्थात् क्षुद्र भूमि वाले माने जाते हैं।

च-अनियतभूमिकधर्म-ये धर्म पूर्व धर्मों से भिन्न हैं। इनकी घटना की भूमि निश्चित नहीं हैं—

? कौकृत्य--खेद, पश्चात्ताप। २ मिद्ध (निद्रा) = विस्मृति परक

चिता। ३ वितर्क — करपना परक चित्त की दशा ४ विचार — निश्चय। ४ राग — प्रेम, । ६ द्वेप — घृणा। ७ मान — अपने गुर्णों के विषय में शोभन होने की भावना, अभिमान, घमंड। म विचिकित्सा — संशय, सन्देह।

इन धर्मों में अन्तिम चार धर्म — राग, द्वेष, मान और विचिकित्सा— चार क्लेश माने गये हैं। पाँचवा क्लेश 'मोह' है जिसकी गणना क्लेश-महाभूमिक धर्मों में प्रथम की गई है।

## ४—चित्तविप्रयुक्त धर्म--१४

इन धर्मों का न तो भौतिक धर्मों में समावेश होता है न चैत्तधर्मों में। अतः इन्हें 'रूप-चित्त-विष्रयुक्त' कहते हैं। इसीलिए इन धर्मों का पृथक् वर्ग माना जाता है।

१ प्राप्ति—धर्मी को सन्तान रूप में नियमित रखने वाली शक्ति।

२ अप्राप्ति-प्राप्ति का विरोधी धर्म ।

३ निकाय-सभागता = प्राणियों में समानता उत्पन्न करने वाला धर्म । यह वैशेषिकों के 'सामान्य' का प्रतीक है ।

४ आसंज्ञिक—वह शक्ति जो प्राचीन कर्मों के फठानुसार मनुष्यको चेतना हीन समाधि में परिवर्तित कर देती है।

५ भसंज्ञी-समापत्ति-सानस प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि की दशा उरपन्न की जाय।

६ निरोध-समापत्ति—वह शक्ति जो चेतना को वन्द कर निरोध उत्पन्न करती है।

• जीवित—जिस प्रकार बाग फेंकने के समय जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं वह उसके गिर जाने के समय को स्वित करती है। उसी प्रकार जन्म के समय की शक्ति जो मृत्यु की स्वना देती है—जीवित रहने की शक्ति।

म जाति—जन्म । ६ स्थिति—जीवित रहना । ३० जरा — बुदापा,

हास । ११ श्रनित्यता—नाश । १२ नाम-काय = पद । १२ पद-काय = वाक्य । १४ व्यक्षन-काय = वर्ष ।

विप्रयुक्त धर्म के विषय में बौद्ध दार्शनिकों को महती विप्रपत्ति है। स्थिविरवादियों ने इसकी उपेचा की है। इस वर्ग को वे अंगीकर नहीं करते। सर्वास्तिवादियों ने ही इन्हें महत्त्व प्रदान किया है तथा इनकी स्वतन्त्र स्थिति मानने में वे ही अप्रगण्य हैं। सौत्रान्तिकों ने इस वर्ग का खरदन बद्दे ऊहापोह के साथ किया है। सर्वास्तिवादियों ने अपने पक्ष की पृष्टि विशेष सतर्कता से की है। योगाचारमत इस विषय में सौत्रान्तिकों के ही अनुरूप है। वे इन्हें नवीन स्वतन्त्र धर्म मानने के लिए उद्यत नहीं हैं, प्रत्युत इन्हें मानस व्यापार के ही अन्तर्गत मानते हैं। तो भी इन छोगों ने इनकी श्रष्ठग गणना की है। उत्पर के १४ धर्म सन्हें सम्मत हैं ही, साथ ही साथ १० धर्मों की नवीन करपना कर वे वे विप्रयुक्तधर्म की संख्या २४ मानते हैं।

#### योगाचारमत-सम्मत गणना

योगाचारमत में पूर्वोक्त १४ धर्म मान्य हैं। नवीन १० धर्म निम्निज्ञिलत हैं—

१ प्रवृत्ति—संसार । २ एवंभागीय—व्यक्तित्व । ३ प्रत्यनुबन्ध— परस्पर सापेच सम्बन्ध । ४ जवन्य—पश्चित्तेन । ५ अनुक्रम—क्रमशः स्थिति । ६ देश—स्थान । ७ काल—समय । म संख्या—गणना । ६ सामग्री—परस्पर समवाय । १० भेद — पृथक स्थिति ।

### ४-असंस्कृत धर्म

इस शब्द की न्याख्या करते समय हमने दिखळाया है कि ये धर्म हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा नित्य होते हैं। मर्लो (भासव) के सम्पर्क से नितान्त विरहित होने के कारण ये अनासव (विशुद्ध) तथा सत्य मार्ग के घोतक माने जाते हैं।

स्थिवरवादियों की करूपना में असंस्कृत धर्म एक ही है और वह है

निर्वाण १। निर्वाण का अर्थ है बुझना, आगया दीपक का खलते जलते बुक्त जाना । तृष्णा के कारण नामरूप (विज्ञान तथा भौतिक तस्व ) जीवन-अवाह का रूप धारण कर सर्वंदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रवाह का अत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण है। जिन श्रविद्या, रागद्वेष आदि के कारण इस जीवन सन्तान की सत्ता बनी हुई है, उन क्लेशों के निरोध या समुच्छेद होने पर निर्वाण का उदय होता है। वह इसी जीवन में उपलब्ध हो सकता है या शरीरपात होने पर उत्पन्न होता है। इसीलिए वह दो प्रकार का होता है—'सोपधिशेष' और 'निरुपधिशेष'। कुछ छोग 'सोपधिशेष' को सासव, संस्कृत, कुशळ बतळाते हैं, श्रोर 'निरुपिशोप' को भनासव, भसंस्कृत तथा व्याकृत बतलाते हैं; परन्त बस्तुतः दोनों ही श्रनासव (विशुद्ध) श्रसंस्कृत तथा अन्याकृत हैं र । आख़वों ( मळों ) के चीगा होने पर भी जो अर्हत जीवित रहते हैं, उन्हें पञ्चस्कन्ध प्रयुक्त भनेक विज्ञान शेष रहते हैं। अतः उनके निर्वाण का नाम है--'सोपधिशेष' । परन्तु शरीर-पात होने पर संयोजक ( बन्धन ) के चय के साथ-साथ समस्त उपाधियाँ दूर हो जाती हैं। इसे 'निरुपधिशेप' निर्वाण कहते हैं। इन दोनों निर्वाणों में वही स्रन्तर है जो जीवनमुक्ति और विदेहमुक्ति में है। निर्वाण सबसे उच धर्म है। इसीलिए इसे अच्युत (च्युति, पतन से रहित), अनन्त (अन्त रहित ), अनुत्तर ( छोकोत्तर ) पद बतलाया गया है ३।

निव्वानमिति भासन्ति, वानमुत्ता महेसयो ॥ ।श्रमिधम्मत्यसंगह ६।३१

१ श्रभिधम्मत्यसंगइ—छठा परिच्छेद ( श्रन्तिम भाग ) प्रो॰ कौशाम्बी का सटीक संस्करण पृ॰ १२७-१२५

२ विभाषा के मत के लिए द्रष्टव्य—इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली भाग ६ (१६३७) पृ० ३९-४५। ३ पदमच्युतमच्चन्तं, असंखत्तमनुत्तरं।

विर्वाण को धर्म सानने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जीवन का विषेध नहीं साना जाता था, प्रत्युत यह भावात्मक करूपना थी।

सर्वास्तिवादियों ने असंस्कृत धर्म को तीन प्रकार का माना है—
(१) आकाश, (२) प्रतिसंख्यानिरोध, (२) अप्रतिसंख्यानिरोध।

(१) प्राकाश—आकाश का वर्णन वसुबन्धु ने 'अनावृति' शब्द के द्वारा किया है—'तत्राकाशं अनावृतिः' (कोष १।५)। अनावृति का तात्पर्य है कि आकाश न तो दूसरों को आवरण करता है न अन्य धर्मी' के द्वारा भाइत होता है। किसी भी रूपको अपने में प्रवेश करने के समय यह रोकता नहीं। श्राकाश धर्म है तथा नित्य अपरिवर्त्तनशीळ असंस्कृत धर्म है। इससे इसे भावात्मक पदार्थ मानना उचित है, यह शून्य स्थान नहीं है। न भूत या भौतिक पदार्थी का निषेध रूप है। स्थविरवादियों ने श्राकाश को महाभूतों से उत्पन्न धर्मों में माना है, परन्तु सर्वास्तिवादियों ने इसे बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है। वे आकारा को दो प्रकार का मानते हैं—एक तो दिक् का ताल्पयंवाची है और दूसरा ईथर-सर्वन्यापी सूक्ष्म वायु-का पर्यायवाची । दोनों में महान् श्रन्तर है । एक दृश्य, सास्रव तथा संस्कृत है, तो दूसरा इससे विपरीत । शंकराचार्य के खण्डन सेश प्रतीत होता है कि छनकी दृष्टि में वैभाषिक कोग प्राकाश को प्रवस्त अथवा आवरग्रभाव मात्र मानते थे। इसीकिए वे आकाश का भावत्व ग्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए थे। परन्तु अभिघमकोप के अवलोकन से वह भाव पदार्थ ही प्रतीत होता है। यशोमित्र के कथनर से सिद्ध होता है कि आवरणाभाव वैभाषिक मत

१ शांकरभाष्य २। २

२ तदनावरणस्वभावमाकाशम् । तद् श्रप्रत्यक्विषयत्वादस्य धर्मानावृत्या श्रनुमीयते, न तु श्रावरणाभावमात्रम् । श्रतएव च व्याख्या-यते यत्र रूपस्य गतिरिति । ——श्रभिधमंकोष व्याख्या १।५५।५

प्रो० वोजिहारा का संस्करण, टोकियो, १६३२

में शाकारा का लिंग है, स्परूप नहीं। वैभापिक छोग भावरूप मानते हैं। इसीलिए कमलशील ने 'तत्त्वसंग्रहपंजिका' में उन्हें बौद्ध मानने में संकोच दिखलाया है।

- (२) प्रतिसंख्यानिरोध—'प्रतिसंख्या' का प्रश्नं है प्रज्ञा या ज्ञान । प्रज्ञा के द्वारा उरपन्न सास्रव धर्मों का पृथक् पृथक् वियोग । यदि प्रज्ञा के उदय होने पर किसी सास्रवधर्म के विषय में राग या ममता का सर्वथा परित्याग किया जाय, तो उस धर्म के लिए 'प्रतिसंख्यानिरोध' का रुदय होता है। जैसे सरकायदृष्टि समस्त क्लेशों की जननी है, अतपुत ज्ञान के द्वारा इस भावना का सर्वथा निरोध कर देना इस असंस्कृत धर्म का स्वरूप है। वसुवन्धु ने इस 'विषय पर विचार किया है कि एक सयोजन के निरोध करने से समय वन्धनों का निरोध हो जाता है या नहीं ? उत्तर है—नहीं। संयोजनों का निरोध एक एक करके करना ही पहेगा। अन्ततः समय वन्धनों का नाश अवश्यंभावी है। इसी निरोध के अन्तर्गत 'निर्वाण' का समावेश किया जाता है।
- (३) अप्रतिसंख्यानिरोध—विना प्रज्ञा का ही निरोध। वहीं पूर्वनिदिंध्ट निरोध विना प्रज्ञा के दी स्वामाविक रीति से जब उरपष्ट होता है तब उसे 'भप्रतिसंख्यानिरोध' की सज्ञा प्राप्त होती है। जिन हेतुप्रत्ययों के कारण वह धर्म उत्पन्न होता है उन्हें ही दूर कर देने से वह धर्म स्वभावत: निरुद्ध हो जाता है; जैसे इन्धन के श्रमाव में भाग का बुझना। इस निरोध की विशेषता यह है कि वह निरुद्ध धर्म भविष्य में पुन: उत्पन्न नहीं होता। 'प्रतिसंख्यानिरोध' में 'श्राह्मवन्त्रयज्ञान' उत्पन्न होता है, अर्थात् समस्त मलों के चीण होने का ही ज्ञान उत्पन्न होता है, भविष्य में असकी उत्पन्ति की संभावना बनी ही रहती है। परन्तु इस 'अप्रतिसंख्यानिरोध' का फल्ज 'भनुत्पाद ज्ञान' है। भविष्य में रागादि क्लेशों की कथमपि उत्पन्ति नहीं होती जिससे प्राणी भवचक से सदा के लिए मुक्तिलाभ कर लेता है।

ये तीनों धर्म स्वतन्त्र हैं तथा नित्य हैं। अतः एक से अधिक हेतु-अत्यय विरहित नित्य पदार्थों की सत्ता मानने से वैभाविकों को हम नानार्थवादी कह सकते हैं।

योगाचारमत में श्रसंस्कृतधर्मों की संख्या ठीक इस से दुगुनी है। तीन धर्म तो ये ही पूर्वनिर्देष्ट हैं। नवीन धर्मों में ये हैं—(४) अचक, (४) संज्ञा वेदनानिरोध तथा (६) तथता। इस विषय का साज्ञात् सम्बन्ध विज्ञानवादियों की परमार्थ की कल्पना से है। अतः प्रसंगानुसार इसका विशेष विवरण श्रागे प्रस्तुत किया जायगा।

#### काल

काल बोद्ध दार्शनिकों के लिए नितान्त विवाद का विषय रहा है।
भिन्न २ बोद्ध सम्प्रदायों की इस विषय में विभिन्न मान्यता रही है।
सौत्रान्तिकों की दिए में वर्तमान की ही वास्तिवक सत्यता है। न तो भूतकाल की और न भविष्यकाल की सत्ता के लिए यथेष्ट प्रमाण हैं। श्रतएव
मूत तथा भविष्य काल की सत्ता निराधार तथा काल्पनिक है।
बिभक्त्यवादियों का कथन है कि वर्तमान धर्म तथा अतीत विषयों में
जिन कर्मों के फल अभी तक उत्पन्न नहीं हुए है वे ही दोनों पदार्थ
वस्तुतः सत् हैं। वे भविष्यकाल का अस्तित्व नहीं मानते तथा उन
अतीत विषयों का भी अस्तित्व नहीं मानते जिन्होंने अपना फल उत्पन्न
कर दिया है। काल के विषय में इस प्रकार 'विभाग' मानने के कारण
सम्भवतः यह सम्प्रदाय 'विभज्यवादी' नाम से अभिहित किया जाता है।
सर्वास्तिवादियों का काल विषयक सिद्धान्त श्रपने नाम के अनुरूप ही
है। उनके मत में समग्र धर्म श्रिकाल स्थायी होते हैं। वर्तमान

प्रतिसंख्यानिरोघो यो विसंयोगः पृथक्-पृथक् ।

<sup>--</sup>अभि० को० शह

(प्रत्युरपन्न), भूत (अतीत) तथा भविष्य (अनागत)—इन तीनों कालों की वास्तव सत्ता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के निमित्त वस्त्रवस्तु ने चार युक्तियाँ प्रदर्शित की है।।

- (क) तदुतो: भगवान् बुद्ध ने संयुक्तायम (३।१४) में तीनों कालों की सत्ता का उपदेश दिया है! "रूपमनित्यं भतीतम् अनागतं कः पुनर्वादः प्रत्युत्पन्नस्य"। रूप भनित्य होता है, भतीत और अनागत होता है, वर्तमान के निष् कहना ही क्या है?
- (ख) द्रयात्—विज्ञान दो हेतुओं से स्थानन होता है—इन्द्रिय तथा विषय से। चतुर्विज्ञान चक्षुरिन्द्रिय तथा रूप से उथ्यन्त होता है, स्रोत्रविज्ञान श्रोत्र तथा शब्द से, मनोविज्ञान मन तथा धर्म से। यदि स्रतीत और श्रनागत धर्म न हों तो मनोविज्ञान दो वस्तुमों से कैसे उथ्यन्न हो सकता है?
- (ग) सद्विपयात्—विज्ञान के छिए विषय की सत्ता होने से। विज्ञान किसी आलम्बन—विषय— को लेकर ही प्रवृत्त होता है यदि अतीत तथा भविषय वस्तुओं का अभाव हो, तो विज्ञान निराजम्बन (निर्विपय) हो जायेगा।
- (घ) फछात्—फळ उत्पन्न होने से। फड़की उत्पत्ति के समय विपाक का कारण अतीत हो जाता है। अतीत कर्मों का फड़ वर्तमान में उपलब्ध होता है। यदि अतीत का अस्तित्व नहीं है, तो फल का उत्पाद हो सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सर्वास्तिवादियों की दृष्टि में अतीत तथा अनागत की सत्ता उतनी ही वास्तिवक है, जितनी वर्तमान की।

१ व्यथ्नंकास्ते तदुक्तेः द्वयात् सद्विषयात् फलात् तदस्तिनादात्। सर्वास्तिनादी मृतः।

इस युक्ति को सौत्रान्तिक मानने के छिए तैयार नहीं हैं। सौत्रा-न्तिकों की दृष्टि में वैभाषिकों का पूर्वोक्त सिद्धान्त ब्राह्मणों की नित्यस्थिति सौत्रान्तिकों के सिद्धान्त के अनुरूप ही सिद्ध होता है। वस्तु तो वही का विरोध बनी रहती है, केवल समय के द्वारा उसमें अन्तर उत्पन्न होजाता है। यह तो ताकिंकों का शादवतवाद है। सौत्रान्तिक मत में अर्थ, क्रियाकारिता तथा उसके आविर्माव का काज-इन तीनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। वे जोग वैभाषिकों की इस युक्ति का विरोध करते हैं कि अतीत कर्म वर्तमान कातिक फड़ के उत्पादन में समर्थ होते हैं। दोनों कर्म समभावेन अपना फल उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा में अतीत और वर्तमान का भेद ही किमूलक होगा ? वस्त तथा क्रियाकारिता में यदि श्रन्तर माना जायगा, तो, क्या कारण है कि वह कियाकारिता जो किसी काल में उत्पन्न की जाती है, दूसरे काल में बन्द हो जाती है। अतीत के क्लेशों से वर्तमानका लिक क्लेश उत्पन्न नहीं होते, प्रत्युत उन क्लेशों के जो संस्कार श्रवशिष्ट रहते हैं उन्हीं से नवीन क्लेशों का उदय होता है। अतः यह काल-सिद्धान्त सौन्नान्तिकों को सान्य नहीं है।

# वैभाषिकों के चार मत

वैभाषिक मत के चार प्रधान आचार्यों के काळविषयक विभिन्न मतों का उक्लेख वसुबन्धु ने अभिधर्मकोष में किया है ( ४।२६ ) :—

(१) भद्नत धर्मत्रात-भावान्यथात्ववाद ।

धर्मैत्रात के मत में अतीत, प्रत्युत्पन्न तथा छनागत में भाव (सत्ता) को विषमता रहती है। जब अनागत वस्तु अपने अनागत भाव को छोड़कर वर्तमान में आती है, तो वह वर्तमान भाव को स्वीकृत कर

१ दासगुप्त—History Of Indian Philosophy. Vol I. पूर्व

लेती है। उस द्रव्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है। हष्टान्त, जब दूध दही बन जाता है, तब उसके भाव में परिवर्तन हो जाता है। रसादि भाव भिन्न हो जाते हैं, परन्तु दुग्धपदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।

(२) भद्न्त घोष— छचणान्यथात्ववाद ।

भदन्त घोप का कथन है कि अतीत वस्तु अतीत छत्तण से युक्त होती है, परन्तु वह वर्तमान तथा भविष्य छत्त्या का परित्याग कभी नहीं करती। उसी अकार वर्तमान पदार्थ वर्तमान तद्याण से युक्त होने पर भी अतीत सथा अनागत छत्त्या से विरहित नहीं होता। जिस प्रकार एक सुन्दरी में अनुरक्त कामी दूसरी सुन्दरियों के अनुराग से रहित नहीं होता। यद्यपि वह एक ही कामिनी से प्रेम रखता है, तथापि अन्य स्त्रयों से प्रेम करने की योग्यता को वह छोड़ नहीं बैठता।

(३) भदन्त वसुमित्र—श्रवस्थाऽन्यथात्वधादः।

तीनों कालों में भेद अवस्था के परिवर्तन से ही होता है। यहाँ 'अवस्था' से अभिप्राय कर्म से है। यदि कोई वस्तु कर्म उत्पन्न कर चुकी, तो वह ध्रतीत हो गई। यदि कर्म कर रही है तो वर्तमान है और यदि कर्म का ध्रारम्भ अभी नहीं है तो वह भविष्य है। ध्रतः धर्मों में अवस्थाकृत ही भेद होता है, द्रव्य से नहीं।

(४) भदन्त बुद्ध्देव--अन्यथान्यथास्य ।

भिन्न भिन्न चर्गों के अनुरोध से धर्मों में कालकी करपना होती है। चर्तमान सथा भविष्य की अपेचा से ही किसी वस्तु की रांजा 'अतीत' होती है। अतीत तथा वर्तमान की अपेचा से वस्तु अनागत कहलाती है। जैसे एक ही 'स्त्री पुत्री, भार्यों तथा माता को संज्ञा प्राप्त करती है। पिता की इष्टि से वही पुत्री होती है, पित की अपेचा से वह भार्यों है और पुत्र की अपेचा से, वही माता कहलाती है। वह है वस्तुतः एक ही परन्तु अपेचाकृत ही उसके नाम में विभेद होता है।

ये श्राचार्य मोलिक करपना रखते थे। अतः इनके मत का उरलेख चसुवन्धु को करना पड़ा है। इन चारों मतों में तीसरा मत वैभाषिकों को मान्य है—चसुमित्र का 'अवस्थान्यथात्ववाद' ही सुन्दरतम है, क्योंकि यह क्रिया के द्वारा कालकी व्यवस्था करता है। धर्मन्नाता का मत सांख्यों के मत के अनुरूप है। घोषक को करपना में एक ही समय में वस्तु में तीनों काल के लक्षण उपस्थित रहते हैं जो असस्मव सा प्रतीत होता है। बुद्धदेव का भी मत आन्त ही है, क्योंकि इनकी हिष्ट में एक ही समयतीनों काल उपस्थित रहते हैं। अतः सुव्यवस्थित होने से वसुमित्रकी युक्ति वैसाषिकों को सर्वथा मान्य है १।

१ तृतोयः शोभनोऽध्वानः कारित्रेण व्यवस्थिताः—-श्रमि० कोष ५।२६। कारित्रेण क्रियया व्यवस्थापनं भवति कालानाम् ।



नीलपीतादिभिश्चित्रेर्द्धस्याकारैरिहान्तरैः। सौत्रान्तिकमते नित्यं वाह्यार्थस्त्वनुमीयते॥ --सर्व-सिद्धान्त-सम्रह (पृ० १३)

# षोडश परिच्छेद

#### (क) ऐतिहासिक विवरण

सर्वोस्तिषादियों के वैभाषिक सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धान्तों का परिचय गत परिच्छेद में दिया गया है। सौत्रान्तिक मत भी सर्वोस्तिवादियों की दूसरी प्रसिद्ध शाखा थी जिसके इतिहास तथा सिद्धान्त का
प्रतिपादन इस परिच्छेद का विषय है। ऐतिहासिक सामग्री की कभी के
कारण इस सम्प्रदाय के उदय और अभ्युदय की कथा अभी तक एक
विषम पहेंची बनी हुई है। इस सम्प्रदाय के आचार्य का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ
—िकसमें इनका सिद्धान्त मलीभाँति प्रतिपादित हो—अभी तक उपलब्ध नहीं
हुआ है। इतर बौद्ध सम्प्रदाय के अन्यों में तथा बौद्धेतर जैन तथा माझण
दार्शनिकों की पुस्तकों में इस मत का वर्णन पूर्वपत्त के रूप में निर्दिष्ट
मिस्नता है। इन्हीं निर्देशों की एकत्र कर इस सम्प्रदाय का संचित्र
परिचय प्रस्तुत किया जाता है।

'सीन्नान्तिक' नामकरण का कारण यह है कि ये छोग सूत्र (सूत्रान्त)

को ही बुद्ध मत की समीत् । के बिए प्रामाणिक मानते थे । वैभाषिक छोग अभिधर्म की 'विभाषा टीका' को हो सर्वतो मान्य मानते थे, परन्तु इस मतवादी दार्शनिक छोग 'अभिधर्म पिटक' को भी बुद्ध-वचन नहीं मानते, विभाषा की तो कथा ही अलग है। तथागत के आध्यासिक उपदेश 'सुत्तिपटक' के ही कतिएय सूत्रों (सूत्रान्तों) में सिलविष्ट हैं। अभिधर्म बुद्ध वचन न होने से आन्त है, परन्तु सूत्रान्त बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं के आधार होने से सर्वथा अभान्त तथा प्रामाणिक है। इसी कारण ये 'सौत्रान्तिक' नाम से अभिहित किये गये हैं।

### आचार्य

(१) कुमारलात—इस मत के कतिपय आचार्यों का ही अब तक प्रित्यय मिळता है। इस मत के प्रतिष्ठापक का नाम कुमारलात हैं ।

१ यशोमित्र का कथन है—'कः सौत्रान्तिकार्थः। ये स्त्रप्रामाणिका न तु शास्त्रप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः"—स्फुटार्था पृ० १२ (रूस का संस्करण १९१२)। शास्त्र से अभिप्राय 'स्रभिधर्म' से है स्त्रौर स्त्र से तात्पर्य स्त्रिपटक से है। इस पर यशोमित्र की स्त्राशंका है कि तब त्रिपटक की व्यवस्था किस प्रकार होगी? इसका उत्तर यही है कि स्त्रर्थविनिश्चय स्त्रादि स्रनेक स्त्र ऐसे हैं जिनमे धर्म का वर्णन है। ये ही स्त्रिभधर्म के प्रतीक हैं। इस प्रकार स्त्रिपटक ही सौत्रान्तिकों की दृष्टि में स्त्रिभधर्म पिटक का भी काम करता है। 'नैष दोषः सन्निवशेषा एव स्त्रर्थविनिश्चयादयोऽभिधर्मसंशा येषु धर्मलक्त्रणं वर्ण्यते।

—स्फुटार्था पृ• १२

२ इस आचार्य का ययार्थ नाम 'कुमारलात' ही है। इसका पूरा अमाण इनके अन्यों की पुष्पिका में मिलता हैं। अब तक इनका जो झुमारलात (या बुमार लब्ध) नाम बतलाया जाता या, वह चीनी-भाषा के अशुद्ध संस्कृतीकरण के कारण था। हुएनसांग ने इन्हें सीम्रान्तिक मत का संस्थापक यतनाया है। ये तन्निश्चा के निवासी थे। वहाँ से ये यहात् कवन्यदेश में छाये गये नहीँ के राजा ने इन्हें रहने के लिए अपने प्रासाद का ही एक रमगीय अंश दिया। कुमारजात ने यहाँ रहकर अपने प्रन्य की रचना की यी। चीनी परिवाचक ने उस मठ को देखा था जहाँ ये रहा करते थे?। अद्यक्षेप, देव, छोर नागार्जुन के साथ 'चार प्रकाशमान स्यों' में इनको गणना की गई है।।इससे इनके विदुङ प्रभाव तथा श्रक्षीकिक विद्वत्ता का यत्किञ्चत् परिचय मिल सकता है। इनके प्रन्थ में महाराज कनिष्क का उएलेख अतीत काल के व्यक्ति के रूप में किया गया है। अत. इनका समय कनिष्क के कुछ पीछे पडता है। ये सम्मवतः नागार्जुन (हिताय शातक) के समकालीन थे।

इनके ग्रन्य का एक खंशमात्र ढा॰ लूटर्स को तुरफान से मिले हुए इस्तिलिलित पुस्तकों में उपलब्ध हुआ है जिसे छन्होंने बदे परिश्रम से ग्रन्थ सम्पादित कर प्रकाशित किया है। इस ग्रन्य का पूरा नाम इसकी प्रिविका में दिया गया है—'क्लपनामंडितिक दृष्टान्व

पंक्ति' (श्रशीत् इप्टान्तों का समुदाय जो किंव करपना से सुरोमित किया गया है)। 'करपनामयटितका' के स्थान पर इसका नाम'करपनालंकृतिका' भी मिलता है। चीनीभापा में 'स्त्रालकार' नामक अन्य उपलब्ध होता है जो महाकिंव भरवद्योप की कृति माना जाता है, परन्तु उस अनुवाद की इस अन्य से तुलना बतलाती है कि दोनों अन्य एक हो हैं। भतः अनेक विद्वानों की सम्मति है कि चीनदेश में इसका तथा इसके प्रणेता का नाम किसी कारण अग्रद्ध ही दिया गया है। न तो इसका नाम ही 'स्त्रालंकार' है, न इमके प्रणेता अश्वद्योप हैं। परन्तु सन्य बिद्वान् सभी तक इस मत पर हड़ है कि अश्वद्योप की रचना कोई 'स्त्रालंकार'

<sup>9</sup> Travels—yuan Chwang, Watters. Vol I. P245

अवदय है, जिसके अनुकरण पर इस अन्य का निर्माण हुआ है। जो कुछ हो, उपजब्ब 'कल्पनामण्डितिका' के आचार्य कुमारलात ही की रचना है। इसके अनेक प्रमाण अन्य की आन्तरिक परीक्षा से सिलते हैं।

यह प्रनथ जातक तथा अवदान के समान बुद्धधर्म की शिक्षा देनेवाली आर्सिक तथा मनोरञ्जक आख्यायिक।भों का लरस संग्रह है। कथायें ध्यस्मी हैं। भाषा विशुद्ध साहित्यिक संस्कृत है जिसमें गद्य-विषय पद्य का विपुल मिश्रण है। कथायें गद्य में हैं, परन्तु स्थान-स्थान पर आर्या, वसन्ततिलका आदि छन्दों में सरस क्लोकों का पुट हैं। अन्य की अनेक कहानियाँ सर्वास्तिवादियों के 'विनयपिटक' से समहीत हैं। यन्थकार का सर्वोस्तिवादी ध्राचार्यों के प्रति पूर्व वुद्धि रखना उनके सत के नितानत अनुरूप है। इस अन्य में आरम्भ में बुद्धधर्म की कोई सान्य शिचा दी गई है जिसे स्फुट करने के लिए गद्यात्मक कथा दी गई है। इन कथाओं में बुद्धभक्ति तथा बुद्धपूजन को विशेष सहत्त्व दिया गया है। अतः ग्रन्थकार का महायान के प्रति आदर विशेष रूप से छित्रत होता है। किसी जन्म में व्याघ्न के भय से 'नमो बुद्धाय' इस सन्त्र के उचारण करने से एक व्यक्ति को उस जन्म में मुक्त होने की घटना का वर्णन वहें ड़ा रोचक ढंग से किया गया है। इस अन्थ का महत्त्व केवल साहित्यिक दी नहीं है, अपितु सांस्कृतिक भी है। उस समय के समाज का उज्जवल खित इन धार्मिक कथाओं के भीतर से प्रकट हो रहा है। यह कम मूल्य ज्ञया सहरव की बात नहीं है।

(२) श्रीलाथ—ङुमारलात के मौत्रान्तिकमतानुयायी शिष्य भीलाभ

१ द्रव्य Winternitz—History of Indian Literature Vol II PP. 267-69; Keith—History of Sanskrit Litrature (Preface) PP. 9-10.

थे? । गुरु के समान इनके भी मत का विशेष परिचय हमें प्राप्त नहीं है । केवल 'निर्वाण' के विषय में इनके विशिष्ट मत का उदलेख बौद्ध प्रन्थों में मिलता है (जिसका उदलेख आगे किया जायगा)। इन्होंने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ 'सौत्रान्तिक विभाषा' नामक प्रन्थ की रचना की थी, इसका पता हमें 'कूइ की' के प्रन्थों से चलता है। ये बड़े प्रतिभाशाली दार्शिक प्रतीत होते हैं। इन्होंने अनेक नवीन सिद्धान्तीं की उद्भावना कर एक नया ही मार्ग चलायार।

(३) धर्मत्रात तथा (४) बुद्धदेव—ये दोनों भाषार्थ सौत्रा-न्तिक मत वादी थे। इनके समग्र सिद्धान्त से न तो हम परिचित हैं और न इनकी रचना से। श्रमिधर्मकोप में वसुवन्धु ने इनके काल विषयक मतों को सादर श्रल्लेख किया है। अतः ये निश्चय हो वसु-

श्रमारलात के एक दूसरे शिष्य का पता चीनी अन्यों से चलता है। इनका नाम हरिवर्मा था जिन्होंने 'सत्यसिद्धि' सम्प्रदाय की स्थापना चीन देश मे की थी। हरिवर्मा रचित, इस सम्प्रदाय के मुख्य अन्य 'सत्यसिद्धिशास्त्र' का कुमारजीव (४०३ ई०) कृत अनुवाद आज भी चीन में उपलब्ध है। इनका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना जा सकता है। ये वसुबन्धु के समकालीन माने जाते है। इस धर्म का मुख्य सिद्धान्त 'सर्वधर्मशून्यता' है। ये लोग पञ्चस्कन्धात्मक वस्तु के अभाव के साथ साथ धर्मों की भी अनित्यता मानते थे। अर्थात् पुद्रलन्तेरात्म्य के साथ साथ धर्मों की भी अनित्यता मानते थे। अर्थात् पुद्रलन्तेरात्म्य के साथ से धर्मनैरात्म्य के पद्मपाती थे। परन्तु अन्य सिद्धान्त हीनयान के ही थे। अतः 'सत्यसिद्धि' सम्प्रदाय हीनयान के अन्तर्गत होकर भी शून्यवाद का समर्थक था। द्रष्टच्य यामाकामी सोगन—Systems of Buddhist Thought (Pp. 172–185)

२ इनके मत के लिए द्रष्टव्य—स्फुटार्था पृ० ६३।

बन्धु से पूर्ववर्ती या समकालीनं थे। यह उत्लेख इनके गौरव तथा प्राधान्य का सूचक है।

(४) यशोमित्र—ये भी सौन्नान्तिक मत के ही माननेवाले भावार्य थे। यह इन्होंने स्व्यं स्वीकार किया है (ए० १२)। इनकी महस्वपूर्ण रचना है—अभिधर्मकोष की विस्तृत व्याख्या 'स्फुटार्था'। यह टीका प्रन्थ बौद्ध धर्म का एक उज्ज्वल रत्न है जिसकी प्रभा से अनेक भन्नात तथा लुप्तप्राय सिद्धान्तों का विद्योतन हुआ है। यशोमित्र के पहले भी गुण्मति, वसुमित्र तथा अन्य व्याख्याकारों ने इस कोश की ध्याख्या दिखी थी, परन्तु वे प्राचीन टीकार्य श्राज काल—कवलित हैं। यह टीका कारिका के साथ साथ भाष्य की भी टीका है, परन्तु बसुबन्धु का यह भाष्य मूलसंस्कृत में उपलब्ध होने पर भी अभी तक भन्नकाशित है। अतः 'स्फुटार्था' की अनेक वार्ते अस्फुट ही रह जाती है। यह प्रन्थ बदा अनमोज है। इसी की सहायता से कोप का रहस्योद्धाटन होता है। प्राचीन मतों के उन्लेख के साथ साथ यह अनेक ज्ञातव्य ऐतिहासिक वृत्तों से परिपूर्ण है।।

सौत्रान्तिकों की उत्पत्ति वैभाषिकों के अनन्तर प्रतीत होती है, क्यों कि इनके प्रधान सिद्धान्त वैभाषिक ग्रन्थों की वृत्तियों में ही यत्र तत्र उपक्ष्म होते हैं। वसुबन्धु ने अभिधर्मकोष की कारिका में शुद्ध वैभाषिक मत का प्रतिपादन किया है, परन्तु कोष के भाष्य से कतिपय सिद्धान्तों में दोपोद्धारन कर उनका पर्याप्त स्वयदन किया है। ये खण्डन सौत्रान्तिक हिन्दिन्दु से ही किये गये प्रतीत होते हैं। हमने पहले ही दिखलाया है कि इस खयदन के कारण ही संघमद्र ने—को कहर वैभाषिक थे—अपने प्रन्थों में वसुबन्धु के मत की विरुद्ध आलोचना की है।परन्तु सौत्रान्तिक

र इसके दो संस्करण हैं—(१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी मे है। परन्तु अधूरा है (२) जापान का संस्करण रोमनलिपि मे पूरा ग्रन्थ।

मतानुयायी यशोभित्र ने इनके समर्थन में भपनी 'स्फुटार्था वृत्ति' किसी है। यही कारण है कि दोनों मतों के सिद्धान्त साथ साथ उद्दिकशित सिसते हैं।

सौत्रान्तिकों का विवित्र इतिहास चीनी ग्रन्थों की सहायता से थोडा बहुत मिलता है। हुएनमांग के पट्ट शिष्यों में से एक शिष्य का सोत्रान्तिक नाम 'कृहकी' या। इनकी रचना 'विश्वसिमात्रतासिद्धि' की उपसम्प्रदाय टीका है। इसके श्राधार पर सौत्रान्तिकों के अन्तर्गत तीन सम्प्रदायों का पता हमें चलता है——

- (१) कुमारलात-मूलाचार्य के नाम से विख्यात थे तथा उनके प्रधान शिष्य 'मूलतीव्रान्तिक' कहलाते थे। प्रतीत होता है कि कुमारलात के दार्ष्टीन्तिक शिष्यों में उनके मुर्प विद्वान्त को लेकर गहरा मतभेद था। श्रीलात उनके शिष्य होने पर नवीन मतवाद को लेकर गुरु से अलग हो गये थे। श्रीलात के शिष्य गया कुमारलात के विद्वान्तानुयायियों को 'दार्ष्टीन्तिक' नाम से प्रकारते थे। कुमारलात को 'हण्टान्त पंक्ति' के रचियता होने के कारण 'दार्ष्टीन्तिक' नाम से श्रभिहत हरना युक्तियुक्त ही है।
- (२) श्रीछात—के शिष्य भपने को केवल सौत्रान्तिक मानते थे। श्रीछात का यह सम्प्रदाय कई अंश में पूर्व से भिन्न था। ये लोग अपने को विशुद्ध सिद्धान्त के अनुयायी होने से 'सौत्रान्तिक' नाम से पुकारते थे। इन्होंने श्रपने प्रतिपिचयों की अपाधि 'दार्प्टीन्तिक' दी थी जो सम्भवतः अनादर सुचित करती है।
- (३) एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसकी कोई विशिष्ट संज्ञा न थी।

इस कथन पर ध्यान देना आवश्यक है। बौद्ध सम्प्रदाय में प्रत्यच तथा श्रुति में एक को महत्त्व देने वाले साम्प्रदायिकों की कमी न थी। -क्रुछ जोग प्रस्यच को महत्त्व देते थे, पर अन्य लोग बुद्ध के द्वारा प्रकटित सिद्धान्त (श्रुति) को समधिक आदर लेने को उद्यत थे। बाह्मण दार्शनिकों में भी ऐसा मतवाद दोख पड़ता है। प्रत्यच तथा श्रुति के अनुयायी भिन्न २ हुआ करते थे। प्रत्यच की दूसरी संज्ञा है—हिए।
हिए या हच्टान्त को महत्त्व देने वाले आचार्य के शिष्य दार्शन्तिक कहलाये
और केवल श्रुति, सूत्र या सूत्रान्त को ही प्रामाणिक मानने वाले लोग
सौत्रान्तिक नाम से अभिहित किये गये। परन्तु दोनो ही एक ही सूलसद्मदाय—सर्वास्तिवाद की दो विभिन्न अथच अनेक तथ्यों में समान,
शाखार्ये थी। एक अन्तर यह भी जान पड़ता है कि दार्थान्तिक लोग
हच्टान्त, जातक अथवा अवदान को धार्मिक मूल अन्यों का अंग मानते
थे, परन्तु सौत्रान्तिकों की हिट में इन प्रत्यों को इतना प्राधान्य नहीं
दिया जाता था। दार्थान्तिक तथा सौत्रान्तिक के विभिन्न मतवाद विस्तृत
अध्ययन तथा मनन के निमित्त आवश्यक विषय हैं। सामग्रो के न
होने से इनकी विशेष जानकारी हमें नहीं है।

(ख) सिद्धान्त

सत्ता के विषय में सौत्रान्तिक लोग सर्वास्तिवादी हैं अर्थात् उनकी हिए में धर्मों की सत्ता माननीय है। वे केवल चित्त (या विज्ञान) की ही सत्ता नहीं मानते, प्रत्युत वाह्य पदार्थों की भी सत्ता स्वीकार करते हैं। अनेक प्रमाणों के वल पर वे विज्ञानवाद का खण्डन कर अपने मत की प्रतिष्ठा करते हैं।

विज्ञानवादियों की यह मान्यता है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है, बाह्य पदार्थ की सत्ता मानना आन्ति तथा करपना पर आश्रित है। इस पर सौन्नान्तिकों का आक्षेप है कि यदि बाह्य पदार्थ १-बाह्यार्थ की सत्ता न मानी जायगी, तो उनकी कारपनिक स्थिति की मी समुचित व्याख्या नहीं की जा सकती। विज्ञान-

१ द्रष्टव्य डा॰ प्रिनलुस्की का एतदविषयक लेख Indian Historical Quarterly 1940 Pp. 246-254.

वादियों का कहना है कि आनित के कारण ही विज्ञान बाह्य पदार्थों के समान प्रतीत होता है। यह साम्य की प्रतीति तभी सयुक्तिक है जब बाह्य पदार्थ वस्तुतः विधमान हों, नहीं तो जिस प्रकार 'बन्ध्यापुत्र के समान' कहना निरर्थक हैं उसी प्रकार श्रविद्यमान 'बाह्य पदार्थों के समान' वतलाना भी श्रविश्चन्य है।

विज्ञान तथा बाह्य वस्तु की समकातिक प्रतीति दोनों की एकता वतलाती है, यह कथन भी यथार्थ नहीं। क्योंकि भारम्भ से ही जब हम वट का प्रत्यच करते हैं, तब घट की प्रतीति वास पदार्थ के रूप में होती है तथा विज्ञान आन्तर रूप में मतीत होता है। जोक-व्यवहार बतलाता है कि ज्ञान के विषय तथा ज्ञान के फल में अन्ता होता है।। घट के प्रतीतिकाल में घट प्रत्यत्त का विषय है तथा उसका फल अनुःयवसाय ( में घटज्ञान वाला हूँ - ऐसी प्रतीति ) पीछे होती है। भतः विज्ञान तथा विषय का पार्थंक्य मानता न्यायसंगत है। यदि विषय और विषयी की अभेद करपना मानी जाय, तो 'में घट हैं' यह प्रतीति होनी चाहिए। विषयी है-प्रहं (में ) श्रीर विषय है घट। दोनों की एक रूप में लभिन्न प्रतीति होगी, परन्तु लोक में ऐसा कभी नहीं होता। ग्रत: घट को विज्ञान से पृथक मानना चाहिए । यदि समय पदार्थ विज्ञानरूप ही हों, हो इनमें परस्पर भेद किस प्रकार माना जायेगा। घड़ा कपड़े से भिन्न है, परन्त विज्ञानवाद में तो एंक विज्ञान के स्वरूप होने पर उन्हें एकाकार होना चाहिए। अतः सौत्रान्तिक मत में बाह्यजगत् की सत्ता उतनी ही प्रामाणिक और अञ्चान्त है जितनी आन्तर जगत् की —विज्ञान की। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में सौत्रान्तिक वैमापिकों के अनुरूप ही हैं। परन्तु बाद्यार्थं की प्रतीति के विषय में उनका विशिष्ट मत है।

(१) वैभाषिक छोग बाह्य-अर्थं का प्रत्यय मानते हैं। दोपरहित इन्द्रियों

१ जानस्य विषयो श्रान्यत् फलमन्यदुदाहृतम् ।

के द्वारा वाद्य शर्थ की जैसी प्रतीति हमें होती है वह वैसा ही है, परन्तु सौत्रान्तिकों का इंस पर आक्षेप है। जब समप्र पदार्थ बाह्यार्थ की चिलक हैं, तब किसी भी वस्तु के स्वरूप का प्रत्यच संभव अनुमेयता नहीं है। जिस चण में किसी वस्तु के साथ हमारी इन्द्रियों का सम्पर्क होता है, उस चण में वह वस्तु प्रथम च्ला में उत्पन्न होकर अतीत के गर्भ में चळी गई रहती है। केवळ तजन्यसंवेदन शेष रहता है। प्रत्यच होते ही पद्थों के नीळ, पीत आदिक चित्र चित्र के पट पर खिंच जाते हैं। यह जो मन पर प्रतिबिम्ब अत्पन्न होता है उसी को चित्र देखता है और उसके द्वारा वह उसके अत्पादक वाहरी पदार्थों का अनुमान करता है। अतः बाह्य अर्थ की सत्ता प्रत्यच गम्य न होकर अनुमान गम्य है, यही सौत्रान्तिकवादियों का सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त है।

(२) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं जानता है उसी प्रकार ज्ञान सी अपना संवेदन आप ही आप करता है। इसी का नाम है 'स्वसंवित्ति' या 'संवेदन'। यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों को संमत हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, वयों कि सौन्नान्तिकों के अनेक सिद्धान्त विज्ञानवादियों ने -अहण कर किया है।

(३) बाहरी वस्तु विद्यमान अवश्य रहती है (वस्तु सत्) परन्तु सीत्रान्तिकों में यह मतमेद की बात है कि उसका कोई आकार होता है या नहीं। कुछ छोगों का कहना है कि बाह्य वस्तुओं में स्वयं श्रपना साकार होता है। कुछ दार्शनिकों की सम्मति में वस्तु का श्राकार खुदि के हारा निर्मित किया जाता है। खुद्धि ही आकार को पदार्थ में संनिविष्ट

१ नीलपीतादिभिश्चित्रैबुद्धयाकारैरिहान्तरैः । सौत्रान्तिकमते नित्यं बाह्यार्थस्त्वनुर्मीयते ॥

<sup>—</sup> सर्वसिद्धान्तसंग्रह पृ० १३।

करती है। तीसरे प्रकार के मत में ऊपर लिखित दोनों मतो का समन्वय किया गया है। उसके अनुसार वस्तु का आकार उभयात्मक होता है।

- (४) परमाणुवाद के विषय में भी सौन्नान्तिकों ने अपना एक विशिष्ट मत बना रक्ला है। उनका कहना है कि परमाणुओं में किसी प्रकार के पारस्परिक स्पर्श का अभाव होता है। स्पर्श उन्हीं पदार्थों में होता है जो अवयव से युक्त होते हैं। छेखनी और हस्त का स्पर्श होता है क्योंकि दोनो सावयव पदार्थ हैं। परमाणु निरवयव पदार्थ है। ग्रतः एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पर्श नहीं हो सकता। यदि यह स्पर्श होगा तो दोनों में तादास्य हो जायेगा, जिससे अनेक परमाणुओं के सघात होने पर भी उनका परिमाण अधिक न हो सकेगा। अतः परमाणु में स्पर्श मानना उचित नहीं है। परमाणु के बीच में कोई ग्रन्तर नहीं होता। अतः वे अन्तरहीन पदार्थ हैं।
- (५) विनाश का कोई हेतु नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही विनाश धर्मशील है। यह अनित्य नहीं है बिक चिणक है। उत्पाद का अर्थ है अभूत्वाभाव (अर्थात् सत्ता धारण न करने के अनन्तर अन्तर स्थिति)। पुद्रल (श्रात्मा) तथा आकाश सत्ताहीन पदार्थ हैं। वस्तुत सत्य नहीं है। किया, वस्तु तथा क्रिया काल में किचित्मात्र भी अन्तर नहीं है। वस्तु असत्य से उत्पन्न होती है। एक च्ला तक अवस्थान धारण करती है और फिर लीन हो जाती है। तब भूत तथा भविष्य की सत्ता वर्थों मानी जाय।
- (६) वैभाषिक रूप को दो प्रकार का मानते हैं १। (१) वर्णः (रंग) तथा (२) सस्थान (आकृति)। परम्तु सौन्नान्तिक रूप से वर्णं का ही अर्थं लेते हैं। संस्थान को उसमें सम्मिलित नहीं करते। यही दोनों में अन्तर है।

१ रूपं द्विघा विश्वातिघा-श्रमिघर्मकोष १।१०

- (७) प्रत्येक वस्तु दुःख अरपन्न करने वाली है। यहाँ तक कि सुख श्रीर वेदना भी दुःख ही अरपन्न करती हैं। इसकिए सौन्नान्तिक छोगों के मत में समस्त पदार्थ दुःखमय है।
- (म्) इनके मत में अतीत (भूत) तथा अनागत (भविष्य) दोनों शून्य हैं। वर्तमान ही काल सत्य है। काल के विषय में इस प्रकार वैशापिकों से इनका पर्याप्त मतभेद है। वैभापिक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। परनतु सौत्रान्तिक मत में वर्तमान काल की ही सत्ता मानी जाती है।
  - ( ह ) निर्वाण के विषय में सौत्रान्तिक मत के आचार्य श्रीलब्ध का एक विशिष्ट मत था कि 'प्रतिसंख्यानिरोध' तथा 'अप्रतिसंख्यानिरोध' में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। प्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है प्रज्ञाः नियन्धन, भाविक्छेशानुत्पत्ति अर्थात् प्रज्ञा के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेशों का न होना। अप्रतिसंख्यानिरोध का श्रर्थ है क्लेशनिवृत्तिमूलक दुःखानुत्पत्ति अर्थात् क्लेशों के निवृत्त हो जाने पर दुःख का उत्पन्न न होना। क्लेशों की निवृत्ति के उत्पर ही दुःख अर्थात् ससार को अनुत्पत्ति अवलम्बत है। अतः क्लेश का उत्पन्न न होना संसार के उत्पन्न न होने का कारण है। श्रीखब्ध की निर्वाण के विषय में यही करूपना है।
  - (१०) धर्मी का वर्गीकरण—सौत्रान्तिक मत के अनुसार धर्मी का एक नवीन धर्गीकरण है। जहाँ वैभाषिक लोग ७५ धर्म मानते हैं और विज्ञानवादी पूरे १०० धर्म मानते हैं, वहाँ सौत्रान्तिक केवल ४३ धर्म स्वीकार करते हैं। यह वर्गीकरण साधारणतया उपलब्ध नहीं होता। सौभाग्यवश तामिल देश के अरुणन्दीशिवाचार्य (१२७५-१३२४ ई०) हारा लिखित 'शिवज्ञानसिद्धिचर' नामक तामिल प्रन्थ में यह वर्गीकरण

तथा सौत्रान्तिकमतेऽतीतानागतं शून्यमन्यदशून्यम् ।

अपलब्ध होता है? । प्रमाण दो प्रकार का है—प्रत्यव और अंतुमान। इनके विषय सीमानितकों के अनुसार ४ प्रकार के हैं—(१) रूप (२) अरूप (३) निर्वाण (४) व्यवहार। रूप दो प्रकार का होता है—उपादान और अपादाय, जो प्रत्येक ४ प्रकार का होता है। अपादान के अन्तर्यत पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु की गणना है तथा अपादाय में रूचता, आकर्षण, गित, तथा उष्णता इन चार धर्मी की गणना है। 'अरूप' भी दो प्रकार का होता है—चित्त और कर्म। निर्वाण दो प्रकार को है—सोपिध और निरुपिध। व्यवहार भी दो प्रकार का होता है—सापिध और निरुपिध। व्यवहार भी दो प्रकार का होता है—साप वर्ण के अनन्तर ४३ धर्मी का वर्णी-करण इस तरह है—

- (१) रूप== (१ डपादान + १ उपादाय)।
- (२) वेदना = ३ (सुल, दुःल, न सुल न दुःख)।
- (३) संज्ञा = ६ (४ इन्द्रियाँ तथा १ वित्त )।
- (४) विज्ञान = ६ (चक्का, श्रोत्र, घाण, रसन, काय तयां मन) —हन हन्द्रियों के विज्ञान।
- ( ५ ) सस्कार = २० ( १० कुशल 🕂 १० अकुशल )।

#### (ग) सर्वोस्तिवाद का समीक्षण

सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्तों की समी इा अनेक आचायों ने की है। बादरायण ने ब्रह्मसूत्र के तर्कपाद (२।२) में इसकी वही मार्सिक आंजीचना की है। बाहराचार्य ने अपने भाष्य में इस संघात- समी दा की युक्तियों का बड़ा ही भव्य प्रदर्शन किया है। निरास अबौद्ध दार्शनिकों ने अपनी उँगली बौद्धमत के सबसे दुवैल अंश पर रखी है। वह दुवैल श्रंश है संवातवाद। सर्वास्तिवादियों की द्ष्टि में परमाणुओं के समात से भूतमौतिक जगत् का निर्माण होता

१—त्रालम्बनपरीद्धा ( ऋड्यार संस्करण ) पृ ११६-१८

है और पश्चस्कन्धों से भान्तर जगत् ( चित्त-चैत्त ) की रचना होती है।
भूत तथा चित्त दोनों सघातमात्र हैं। भूत परमाणुओं का संघात है।
और चित्त पन्चस्कन्धाधीन होने से संघात है। सबसे बड़ी समस्या है
हन समुदायों की सिद्धि। चेतन पदार्थों का संघात मेळन युक्तियुक्त है,
परन्तु यहाँ समुदायों द्रव्य ( अणु तथा संज्ञा ) अचेतन हैं। ऐसी
परिस्थिति में समुदाय की सिद्धि नहीं बन सकती। चित्त अथवा विज्ञान
इस संघात का कारण नहीं माना जा सकता। देह होने पर विज्ञान का
का उदय होता है और विज्ञान के कारण देहात्मक संघात उत्पन्न होता
है। ऐसी दशा में देह विज्ञान पर अवलिवत रहता है और विज्ञान देह

पर। फलतः भन्योन्याश्रय दोष से दूषित होने से यह पक्ष संहर्ता सान्य नहीं है। स्थिर संघातकर्ता को सत्ता बुद्धधर्म में मान्य नहीं है जो स्वयं चेतन होता हुश्रा इन श्रचेतनों को एक साथ संयुक्त कर देता। चेननकर्ता के अभाव में पर-

माणुओं के संघात होने की प्रवृत्ति निरपेद है अर्थात् विना किसी अपेदा (आवश्यकता) के ही ये समुदायी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, तब तो इस प्रवृत्ति के कभो न वन्द होने की आपित्त उठ खड़ी होतो है। साधारण नियम तो यही है कि कोई भी प्रवृत्ति किसी अपेदा के लिए होती है। प्रवृत्ति का कर्ता चेतन होता है। जब तक उसे उसकी आवश्यकता वनी रहती है तब तक वह कार्य में प्रवृत्त रहता है। प्रयेदा की समाप्ति के साथ ही प्रवृत्ति का भी विराम हो जाता है। परन्तु अचेतनों के लिए अपेदा कैसी शिवतः सर्वास्तिवादी मत में प्रवृत्ति के कहीं भी समाप्त होने का अवसर ही नहीं आवेगा, जो व्यवहार से नितान्त विरुद्ध है।

विज्ञानवादी कह सकते हैं कि आलय विज्ञान ( समस्त विज्ञानों का अगडार ) इस संघात का कर्ता हो सकता है। पर प्रश्न यह है कि यह

शालय विज्ञान-सन्तान सन्तानियों से भिन्न है या अभिन्न ?

भिन्न होकर वह स्थिर है या चिनिक ? यदि वह स्थिर माना
जायगा तो वेदान्तानुसार आत्मा की कच्पना खडी हो
जायगी। अतः आलयविज्ञान को ज्ञिनक मानना पड़ेगा।

ऐसी दशा में वह प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । ज्ञिक वस्तु केवळ
एक ही ज्यापार करती है और वह व्यापार उत्पन्न होना (जायते) है।
इसके अतिरिक्त वह चिण्क होने से कर ही क्या सकती है ? श्रमिल्न
होने पर भी वह परमाणुओं में सघात नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि वह
स्वय चणमात्र स्थायी है। प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए तो अन्य चणों में
स्थिति मानना पड़ेगा जो सिद्धान्त से विरुद्ध पड़ेगा।

परमाणुओं को चिणक होने से उनका संघात कथमि सिद्ध नहीं हो सकता। परमाणुओं का मेलन परमाणुक्रिया के अधीन है। प्रथमतः परमाणु में क्रिया होगी, अनन्तर उनका सघात होगा। च्यां के अध्य अपनी क्रिया के कारण होने से क्रिया से पूर्वच्चण में परमाणु को रहना चाहिए। क्रिया के आश्रय होने से जिस संघात च्चण में क्रिया हो, उस च्चण में परमाणु को अवस्थित असंभव अपेच्चित है। इसी प्रकार मेलन के च्चण में भी परमाणुओं का अवस्थान आवश्यक है। यदि मेलन का आश्रय ही न रहेगा, तो मेस्नान्य प्रवृत्ति ही कैसे उत्पन्न होगी १ फलतः ऐसी परिस्थिति में परमाणुओं का अवस्थान अनेक च्चणं तक होना आवश्यक है। परन्त च्चणिकवादी बौद्धों की दिन्द में ऐसी स्थित सम्भव नहीं है। अतः च्चणिक परमाणुओं में स्थिर परमाणुओं से साध्य मेलन नहीं हो सकता।

१ ''त्त्रशिकत्वाभ्युपमाञ्च निर्व्यापारात् प्रवृत्यनुपपत्ते'''' शाकर-भाष्य । ''त्त्रशिकस्य जन्मातिरिक्त व्यापारो न्।स्ति तस्मात् तस्य परमाण्वादि-मेलनार्थं प्रवृत्तिरनुपपन्ना त्वशिकत्वव्याघातादित्यर्थः ।''

<sup>--</sup> रत्नप्रभा ( २।२।१७ )

निष्कर्ष यह है कि परमाणुओं के च्लिक होने से तथा संवातकर्ता किसी स्थिर चेतन के अभाव होने से संवात नहीं हो सकता।

बौद्धमत में श्रविद्यादि द्वादश निदान आपस में कार्यकारण भाव धारण करते हुए इस जगत्-प्रवाह का निर्वाह करते हैं। इसे भी संघात का कारण नहीं माना जा सकता? । क्योंकि अविद्यादि द्वाद्श-निदान श्रापस में ही एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। पूर्व निदान पूर्वनिदान उत्तरोत्तर निदानों को उत्पन्न करते हैं। उनकी संघात का सामर्थ्यं इतनी परिमित है। संघात की उत्पत्ति के छिए कारण कोई द्सरा कारण खोजना चाहिए। एक प्रवन यह भी है कि संघात का प्रयोजन क्या है ? भोग। परन्तु स्थिरभोक्ता न होने से वह भोग भोग के लिए ही रह जायगा, दूसरा कोई भी उसे न चाहेगा। इसी प्रकार मोत् भी मोत्त के छिए हो रहेगा। यदि भोग और मोत्त दोनों के इच्छुक प्राणी विद्यमान हैं तो उन्हें भोग और मोत्त के समय में स्थायी होना चाहिए। परन्तु ऐसी दशा में च्रिकिवाद को तिलाक्षिल देनी पड़ेगी। श्रतः स्थिरभोक्ता के अभाव होने से संघात की सिद्धि नहीं होती। संघात के अभाव में छो इयात्रा का विनाश उपस्थित होगा। अतः बौद्धों का संघातवाद युक्ति की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता।

## क्षणभङ्गनिरास ।

जगत् के पदार्थों को च्याक मानने से व्यवहार श्रीर परमार्थ की छत्पत्ति कथमि सिद्ध नहीं की जा सकती। वस्तुश्रों के च्याक होने पर कोई भी किया फत उत्पन्न करने के तिये दूसरे क्षण में विद्यमान नहीं रहेगी। फड़ की उत्पत्ति के लिये किया का दूसरे च्या में रहना नितानत सावश्यक है परन्तु बौद्धों के अनुसार किया तो च्याक है। इसलिए वह

१ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ।

अपने फल को उत्पन्न बिना किये ही वह अतीत के गर्भ में विछीन हो नाती है। इस दोष का नाम है 'क़तप्रणाश' अर्थात् किये गये कर्म का नाहा। क्रिया के बिना किये हुए प्राची को स्वयं विना किये हुए कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। इस दोष का नाम है 'अकृतकर्म भोग।' भव-भड़ का दोष भी इसी प्रकार जागरूक है। प्राणियों का जन्म इस जगत् में कर्मफल के भोगने के लिए ही होता है। परन्तु प्राणी तो चिणिक ठहरा। जिस कार्य को उसने किया है उसके भोगने का उसे भवसर ही नहीं मिलेगा। फलतः उसमें उत्तरदायित्व का अभाव सिद होगा; जिससे संसार की उत्पत्ति के लिये ही कोई कारण उपयुक्त नहीं जान पड़ता। अतः क्षिकवाद के मानने के कारण संसार के भंग होने का ही प्रसंग उपस्थित होगा। मोच्च सिद्धान्त को भी इससे गहरा धका पहुँचता है। इद्धधर्म मोत्त प्राप्ति के लिये अध्यद्गिक मार्ग का विधान करता है। परन्तु कर्मफल के ज्ञाणिक होने पर मोज्ञ की प्राप्ति ही सुतर्रा संभव है। तब निर्वाण की प्राप्ति के लिये मार्ग के उपदेश करने से लाभ डी क्या होगा ?

स्मृति-भंग भी त्वणिकवाद के निराकरण के लिये एक प्रवत न्यावहारिक प्रमाण है। लोगों के अनुभव से हम जानते हैं कि स्मरण करने वाला तथा अनुभव करने वाला एक ही न्यक्ति होना चाहिए। पदार्थ का स्मरण वहीं करताहै जिसने असका अनुभव किया है। मथुरा के पेडा खाने समृति की के स्वाद का अनुभव वहीं न्यक्ति कर सकता है जिसने कभी अध्यवस्था उसका आस्वाद लिया हो। परन्तु त्वणिकवाद के मानने पर यह न्यवस्था ठीक नहीं जमती। क्योंकि किसी वस्तु को आज स्मरण करनेवाला देवदत्त अध्यतनकालिक (आज के साथ) संबंध रखता है और कल असका अनुभव करनेवाला देवदत्त पूर्व दिन कालिक संबंध

रसता है। देवदत्त ने कछ श्रनुभव किया श्रीर भाज वह उसका स्मरण करता है। जिणिकवाद के मानने से अनुभव करनेवाले तथा स्मरण करनेवाले देवदत्त में एकता सिद्ध नहीं हुई। जिस देवदत्त ने अनुभव किया वह तो अतीत के गर्भ में विकीन हो गया और जो देवदत्त उसका समरण कर रहा है वह वर्तमान काल में विद्यमान है। दोनों की भिन्नता स्पष्ट है। ऐसी दशा में स्मृति जैसे लोक-प्रसिद्ध मानस व्यापार की व्यवस्था ही नहीं की जा सकती। श्रतः लोकिक तथा शास्त्रीय उभय हरिटयों से ज्ञिकवाद तर्क की कसीटी पर खरा नहीं उत्तरता?।

क्णिकवाद के अङ्गोकार करने से धार्मिक विषयों में भूयशी अनवस्था फैल कायेगी, इस बात का स्पष्ट प्रतिपादन जयन्तमङ् ने न्यायमञ्जरी में बढ़े ही चुभते शब्दों में किया है। उनका कहना है कि जब फल भोगने के लिये आत्मा ही नहीं है तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिये चैत्य की पूजा करने से क्या लाभ ? जब संस्कार क्षिक हैं तो श्रमेक वर्षों तक रहने वाले तथा युग-युग तक जीनेवाले बिहारों को बनाने की क्या आवश्यकता है। जब सब कुछ शून्य है तब गुरु को दिल्ला देने का उपदेश देने से क्या लाभ ? सच तो यह है कि बौद्धों का चिरत्र श्रत्यन्त अद्भुत है तथा सह दस्म की पराकाष्ठा है—

"नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गीय चैत्यार्चनं; संस्काराः चणिका युगिरथितिभृतश्चैते विहाराः कृताः। सर्वं शून्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते; बौद्धाना चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः परा॥"

—न्यायमञ्जरी पृ० ३९

१ इसीलिए इतने दोषों के सद्भाव रहने पर हेमचन्द्र ने च्लिक वाद को मानने वाले बौद्ध को ठीक ही 'महासाहसिक' कहा है। कृतप्रणाशाकृतकर्मभोगमवप्रमोच्लस्मृतिभङ्गदोषान्। उपेच्य साचात् च्लाभङ्गमिच्छन अहो महासाहसिकः परस्ते॥ 'अयोगव्यवच्छेदकारिका' श्लोक १८।



# विज्ञानवाद

"िचत्तं प्रवर्तते चित्तं चित्तमेव विग्रुच्यते । चित्तं हि जायते नान्यिचत्तमेव निरुध्यते ॥" छंकावतारसूत्र गाथा १४४ ।

# सप्तदश परिच्छेद

### विज्ञानवाद के आचार्य

योगाचार मत बौद्धदर्शन के विकास का एक महत्पपूर्ण अंग समसा जाता है। इसकी दार्शनिक दृष्टि शुद्ध-प्रत्यप्रवाद ( आइ दिय बोज़म ) की है। श्राध्यात्मिक सिद्धान्त के कारण यह विज्ञानवाद कह जाता है और धार्मिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से इसका नाम 'योगाचार'' है। ऐतिहासिक दृष्टि से योगाचार की स्त्यति साध्यमिकों के प्रतिवाद स्वरूप में हुई। माध्यमिक छोग जगत् के समस्त पदार्थों को शून्य मानते हैं। इसी के प्रतिवाद में इस सम्प्रदाय की स्त्यति हुई। इस सम्प्रदाय का कहना है कि जिस छुद्धि के द्वारा जगत् के पदार्थ असत्य प्रतीत हो रहे हैं, कम से कम उस बुद्धि को तो सत्य मानना ही पदेगा। इसीछिए यह सम्प्रदाय "विज्ञान" ( चिन्न, मन, बुद्धि ) को एकमात्र सत्य पदार्थ मानता है। इस सम्प्रदाय की क्ष्रवृक्षा में बौद-

न्याय का जन्म हुआ। इस मत के अनुयायी भिक्षुओं ने बौद्ध-न्याय का खूब ही अनुशोलन किया। इसके बड़े-बड़े आचार्य जोगों ने विज्ञान को ही परमार्थ सिद्ध करने के लिए बड़ी ही उच्चकोटि की आध्यास्मिक पुस्तकें लिखीं। ये पुस्तकें भारत के बाहर चीनदेश में खूब फैली और वहाँ की आध्यास्मिक चिन्ता को खूब अग्रसर किया। इसी योगाचार मत का पहले इतिहास प्रस्तुत किया जायेगा और इसके अनन्तर दार्शनिक सिद्धान्त का वर्णन होगा।

१—मैत्रेयनाथ—विज्ञानवाद को सुदृढ़ दार्शनिक प्रतिष्ठा देने वाले भार्य भार्य को कीन नहीं जानता ? इनके ऐसा उचकोटि का विद्वान् बौद्ध दर्शन के इतिहास में विरला हो होगा। अब तक विद्वानों की यही धारणा रही है कि भार्य भार्या हो विज्ञानवाद के संस्थापक थे। परन्तु आजकज के नवीन अनुसंधान ने इस धारण। को आन्त प्रमाणित कर दिया है। बौद्धों की परम्परा से पता चलता है कि तुवित स्वर्ग में भविष्य बुद्ध मैत्रेय की कृपा से असंग को अनेक अन्यों की स्फूर्ति प्राप्त हुई। इस परम्परा में ऐतिहासिक तथ्य का बोज प्रतीत होता है। मैत्रेय या मैत्रेयनाथ स्वयं ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिन्होंने योगाचार की स्थापना की और असंग को इस मत की दीना दी। अतः मैत्रेयनाथ को ही विज्ञानवाद का प्रतिष्ठापक मानना न्याय सगत प्रतीत होता है।

भार्य मैत्रेय ने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत में की । परन्तु दुःख है कि एक, दो ग्रन्थों को छोड़कर इनके ग्रन्थों का परिचय मूल संस्कृत में न मिलकर तिब्बतीय और चीनी अनुवादों से ही मिलता है। भोट-देशीय विद्वान् वुस्तोन ने अपने "बौद्धधर्म के इतिहास" में इनके नाम से पाँच ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

(१)—महायान सूत्रालंकार—सात परिच्छेदों में (कारिका आग केवळ)

- (२)—धर्मधर्मता विभंग—) मूल सस्कृत में अनुपत्रव्यः;
- (३)—महायान-उत्तर-तन्त्र- रे तिब्बती अनुवाद प्राप्त ।

४-मध्यान्त विभंग या भध्यान्त विभाग।

यह ग्रन्थ कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या आचार्य वसुवन्धु ने की। इस भाष्य की टीका वसुवन्धु के प्रमुख शिष्य भाचार्य स्थिरमित ने की। सौभारय से कुछ कारिकार्ये मूल संस्कृत में भी उप-छन्ध हुई है। —

(४) अभिसमय। लंकारकारिका—इस ग्रन्थ का प्रा नाम 'अभिसमय। लंकारप्रज्ञापारमिता उपदेशशास्त्र' है। इस ग्रन्थ का विषय है प्रज्ञापारमिता का वर्णन प्रथांत् उस मार्ग का वर्णन जिसके हारा बुद्ध निर्वाण की प्राप्त करते हैं। निर्वाण के सिद्धान्त के प्रतिपादन में यह ग्रन्थ अद्वितीय माना जाता है। इस ग्रन्थ में आठ परिच्छेंद है जिसमें ७० विषयों का वर्णन है। इस ग्रन्थ की महत्ता का परिचय इसी बात से लग सकता है कि इसकी संस्कृत तथा तिन्वतीय भाषा में लिखी गई २१ टीकायें उपलब्ध हैं। कारिकाओं के अत्यन्त संक्षिप्त होने के कारण से यह ग्रन्थ अत्यन्त कठिन है। संस्कृत में लिखी गई इस ग्रन्थ की प्रसिद्ध टीकायें ये हैं (१) आर्य विमुक्तसेन— जो वसुवन्ध के साचात् शिष्य थे—की लिखी हुई टीका। (२) भदन्त विमुक्ति-सेन—ये आर्य विमुक्तसेन के शिष्य थे (६ वीं शताब्दी)। (३) आचार्य हरिभद्र (नवमी शताब्दी) इनकी टीका का नाम है 'श्रिभि-

१ इस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद को तिन्वतीय भाषा से पुनिर्माण कर विधुशेखर भट्टाचार्थ तथा डा॰ तुशी ने कलकता श्रोरियन्टल सीरीज़ नं॰ २४ (१६३२) में लपवाया है। इस ग्रन्थ का पूरा अनुवाद डा॰, चेरवास्की ने श्रंग्रेजी में किया है— विन्लोध्यिका बुद्धिका नं॰ ३०- केनिनग्राड (रूस) १९३६।

समयालंकारालोक'। तिब्बतीय परम्परा के श्रनुसार आर्य विस्कत्ते सेन और हरमद पारिमता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता और विवेचक माने जाते हैं। सौभाग्यवश यह आलोक मूल संस्कृत में उपलब्ध है तथा प्रकाशित भी हुआ है?। यह ग्रन्थ 'अभिससयालंकार' पर टीका होने के अतिरिक्त 'श्रष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञापारिमता' पर भी टीका है। तिब्बत में इस ग्रन्थका गाढ़ अध्ययन तथा अनुशीलन आज भी होता है। योगाचार के धार्मिक रहस्यवाद की जानकारी के जिए यह ग्रन्थ नितान्त उपादेय है। डा० तुशी को श्रार्थ विमुक्तसेन की ब्याख्या का कतिपय श्रंश भी प्राप्त हुआ है।

#### २ श्रार्थ असंग—

योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रसिद्ध श्राचार्य, आर्य असंग मैन्नेयनाथ के शिष्य थे। इस शिष्य ने श्रपने प्रन्थों से इतनी प्रसिद्धि प्राप्त फर की कि विद्वानों ने भी इनके गुरु के श्रस्तित्व को भुला दिया। इनका व्यापक पाण्डित्य तथा श्रलौकिक व्यक्तित्व इनके प्रन्थों में सर्वन्न परिलचित होता है। इनका पूरा नाम 'बसुबन्धु श्रसंग' था। ये भाचार्य वसुबन्धु के व्येष्ठ श्राता थे। सन्नाट् ससुद्रगुप्त के समय (४ थीं शताब्दी) में इनका आविभीव हुआ था। विज्ञानवाद की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा तथा प्रभुत्व के प्रधान कारण आर्य श्रसग ही थे। अपने अनुज वसुबन्धु को वैभाषिक मत से हटा कर योगाचार मत में दीहित

१ इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल संस्करण 'बिब्लोथिका बुडिका' नं० २३ (१६२६) मे डा० चेरवास्की के सम्पादकत्व मे निकला है तथा इसकी समीचा डा० ग्रोबेरमिलर ने 'Anylisis of Abhisamayalankara of Maitreya' नाम से निकाला है। द्रष्टब्य—कलकत्ता ओरियन्टल सीरीज नं० २७

२ गा० ओ० सी० में डा० तुशी के सम्पादकत्व मे प्रकाशित।

करने का सारा श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनके अन्यों का विशेष पता चीनी मापा में किये गये भनुवादों से ही चलता है।

- (१) महायान सम्परिमह—इस अन्य में महायान के सिद्धान्त सक्षेप रूप से वर्णित हैं। यह अन्य मूल संस्कृत में नहीं मिलता परन्तु इसके तीन चीनी भनुवाद ४पकच्य हैं।—(१) बुद्धशान्तकृत—५२१ ई० (२) परमार्थ—५६३ ई० (३) होन्साङ्गकृत—६५० ई०। इस अन्य की दो टीकाओं का पता नळता है जिसमें सबसे असिद्ध टीका आचार्य चसुवन्धु की थी जिसके तीन भनुवाद चीनी भाषा में उपलब्ध हैं१।
- (२) प्रकर्ण आर्यवाचा —योगावार के व्यावहारिक तथा नैतिक रूप की व्याख्या। होन्साङ्ग ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद एगारह परिच्छेदों में किया है।
- (३)योगाचार भूमिशास्त्र—यह प्रन्य वहा विशालकाय है जिसमें योगाचार के साधनमार्ग का प्रामाणिक विस्तृत वर्णन है। विज्ञानवाद को 'योगाचार' के नाम से पुकारने का कारण यहाँ प्रन्य है। इसका केवल एक छोटा ग्रंश संस्कृत में प्रकाशित है। सौभाग्यवश यह प्रा विराट् ग्रन्थ संस्कृत में राहुल सोस्कृत्यायन के प्रयत्न से उपलब्ध हो गया है। इसके परिच्छेदों का नाम 'भूमि' है। ग्रन्थ के १७ भूमियों के नाम ये हैं—(१) विज्ञान भूमि, (२) मनोभूमि, (६) सवितर्क-सविचारा भूमि, (४) अवितर्क विचार मात्रा भूमि (५) अवितर्क-अविचारा भूमि, (६) समाहिता भूमि (७) असमाहिता भूमि, (६) सचिशका भूमि, (१) अवित्रका भूमि, (१०) श्रुतमयो भूमि, (११)

१ इस ग्रन्थ के विशेष विवरण के लिये देखिये—

P. K. Mukharji—Indian Literature in China and the Far East P. 228—29.

- (१४) प्रत्येक बुद्ध भूमि, (१५) बोधिसत्त्वभूमि (१६) सोपिधका भूमि तया (१७) निरुपिधका भूमि । इस ग्रन्थ में विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का विशद विवेचन हैं।
- (४) महायान सूत्रालंकार—असंग का यह ग्रन्थ विद्वानो में विशेष प्रसिद्ध है। मूल संस्कृत में इसका प्रकाशन भी वहुत पहिले हुआ था। इसमें २१ अधिकार (परिच्छेद) हैं। कारिका मैत्रे यनाथ की है परन्तु व्याख्या असंग की। विज्ञानवाद का यह नितान्त मौलिक ग्रन्थ है जिसमें महायान—सुन्नों का सार अंश संकलित किया गया है२। ३ आचार्य चसुबन्ध—

वसुबन्धु का परिचय पहिले दिया जा चुका है। जीवन के श्रन्तिम काल में अपने जेष्ठ आता आर्य असंग के संसर्ग में आकर इन्होंने योगा-चार मत को ग्रहण कर लिया था। सुनते हैं कि श्रपने पूर्व जीवन में लिखित महायान की निन्दा को स्मरण कर इन्हें इतनी ग्लानि हुई कि ये श्रपनो जीम को काटने पर तुल गये थे परन्तु आर्य श्रमंग के समझाने पर इन्होंने महायान सम्प्रदाय की सेवा करने का भार षठाया श्रोर पाण्डित्य पूर्ण ग्रन्थों की रचना कर विज्ञानवाद के भण्डार को भर दिया। इनके महायान संबंधी ग्रन्थ ये हैं—

- (१)—सद्धर्म पुराहरीक की टोका—५०८ ई० से लेकर ४३५ ई० के बीच चीनी भाषा में अनूदित।
- (२)—महापरिनिर्वाणसूत्र की टीका—चीनी श्रनुवाद ही उप-

१ ग्रन्थ की विस्तृत विषय सूची के लिए द्रष्टव्य— राहुल—दर्शन -दिग्दर्शन, पृ० ७०५-७१४

<sup>े</sup> २ डा॰ सिल्वॉ लेवी के द्वारा १६०६ में पेरिस से प्रकाशित तथा फ्रेंच मे अनुवादित।

- (३)—वज्रक्षेदिकाप्रज्ञापारिमता की टीका—इसका अनुवाद ३८६ ई० से ४३४ के बीच चीनी भाषा में अनुवादित।
- (४) विज्ञिस मात्रतासिद्धि—यह विज्ञानवाद की सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक व्याख्या है। इसके दो पाठ (Recension) उपलब्ध हैं (१) विशिका (२) त्रिशिका। विशिका में २० कारिकार्ये हैं जिसके ऊपर वसुबन्ध ने स्वयं भाष्य किखा है। त्रिशिका में तीस कारिकार्ये हैं जिसके ऊपर इनके शिष्य स्थिरमित ने भाष्य किखा है। 'विज्ञिसमात्रतासिद्धि' का चीनी भाषा में श्रनुवाद होन्साङ्ग ने किया था जो भाज भी उपजब्ध है। राहुछ सोकृत्यायन ने इस अन्ध के कुछ अंश का अनुवाद चीनी से सस्कृत में किया है?।

#### ४ आचार्य स्थिरमति—

भाचार्यं स्थिरमित वसुवन्धु के शिष्य है। उनके चारों शिष्यों में श्राप ही उनके पट शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने श्रपने गुरु के प्रन्थों पर महत्त्वपूर्णं व्याख्या लिखी हैं। इस प्रकार भाचार्य वसुवन्धु के गृढ़ अभिप्रायों को समझाने के लिए स्थिरमित ने व्याख्या रचकर आदर्श शिष्य का उवजनत खदाहरण प्रस्तुत किया है। श्राप चौथी शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे। इनके निम्नलिखित अन्थों का पता चलता है जिनका अनुवाद तिब्दिश्य भाषा में आज भी अपलब्ध है:—

(१) काइयपपरिवर्त टीका—तिब्बतीय अनुवाद के साथ इसका चोनी अनुवाद भी मिलता है।

१ इस प्रन्थ का मूल सस्कृत सस्करण ढा० सिलवन लेवी ने पेरिस (१६२५) से निकाला है जिसमें विशिका तथा त्रिंशिका पर लिखे भाष्य भी सम्मिलित हैं।

Research Society.

- (२) सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य —यह प्रन्थ वसुबन्धु की सूत्रालंकार-वृत्ति की विस्तृत व्याख्या है। इस प्रन्थ को सिक्वन छेवी ने सम्पादित कर प्रकाशित किया है।
- (३) त्रिशिका भाष्य—वसुबन्धु की 'त्रिशिका' के उत्पर यह 'एक महत्वपूर्ण भाष्य है। इस यन्थ के मूल संस्कृत को सिल्वन बेबी ने नैपाल से खोज निकाला है तथा फ्रोन्चभाषा में अनुवाद करके प्रकाशित किया है।
  - (४) पञ्चस्कन्धप्रकरण वैभाष्य।
  - (४) अभिधर्मकोष भाष्यवृत्ति—यह ग्रन्थ वसुबन्धु के अभि-धर्मकोश के भाष्य के ऊपर टीका है। इसका संस्कृत मूल नहीं मिञ्जा परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसक श्रनुवाद आज भी उपछब्ध है।
  - (६) मूलमाध्यमिक कारिका वृत्ति —कहा जाता है कि यह आचार्य नागार्जन के प्रसिद्ध प्रन्थ की टीका है।
- (७) मध्यान्तिविभागसूत्रभाष्यटीका—भाचर्य मैत्रेय ने 'मध्या-न्तिविभाग' नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थ किला था। उसी पर वसुषन्धु ने भपना आष्य लिला। इस प्रन्थ में योगाचार के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत स्पष्टीकरण है। इसी भाष्य के ऊपर स्थिरमित ने यह टीका बनाई है जो उनके सब प्रन्थों से भधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। योगाचार के गृह सिद्धान्तों को समक्षने के लिए यह टीका नितान्त उपयोगी है।।

१ इस ग्रन्थ का तिन्वतीय श्रनुवाद ही प्राप्त या परन्तु पं० विधुशेखर भट्टाचार्य तथा डा० तुशी ने तिन्वतीय श्रनुवाद से, इस ग्रन्थ का स्रस्कृतमे पुनर्निर्माण किया है जिसका प्रथम भाग कलकत्ता ओरियन्टल सीरीज (नं २४) मे छपा है। इस पूरे ग्रन्थ का श्रनुवाद डा० चेरवास्की ने श्रंग्रेजी में किया है। द्रष्टन्य बी० बु० भाग ३०, मास्को १९३६। यह श्रनुवाद इस कठिन ग्रन्थ को समक्तने के लिए नितान्त उपयोगी है।

४ दिङ्नाग- इनका जन्म कांची के पास सिहबन्न नामक श्राम में, एक ब्राह्मण के घर हुआ था। आपके 'नागदत्त' नामक प्रथम गुरु वात्सीपुत्रीय मत के एक प्रसिद्ध पण्डित थे। इन्होंने आपको बौद्धधर्म में दीशित किया, इसके पश्चात् श्राप आचार्य वसुदन्ध के शिष्य हुए। निमन्नण पाकर भाप नालन्दा महाविहार में गए जहाँ पर आपने सुदुर्जय नामक ब्राह्मण ताकिक को शास्त्रार्थ में हराया । शास्त्रार्थ करने के लिए भाप उटीसा भीर महाराष्ट्र में अमण किया करते थे। भाप अधिकतर उठीसा में रहा करते थे। आप तत्र मंत्रों के भी विशेष शाता थे। तिव्यतीय ऐतिहासिक लामा तारानाथ ने इनके विषय में लिखा है कि एक वार उदीसा के राजा के अर्थ-सचिव भद्रपालित-जिसे दिइ-नाग में बीद्धधर्म में दीणित किया था- के उद्यान में हरीतकी वृत्त की एक शाखा के विलक्ष्य सुख जाने पर दिहनाग ने संत्र द्वारा उसेसात ही दिनों के अन्दर फिर से हरा-भरा कर दिया । , इस प्रकार बौद्धधर्म में सारी शक्तियों को उगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपम सेवा की। अन्त में ये उद्दीसा के एक जंगल में निर्वाण-पद में छीन हो गए। ये वसुवन्धु के पष्ट शिष्यों में से थे, अतः इनका समय ईसा की चतुर्थ शताब्दी का उत्तरार्ध तथा पाँचवी शताब्दी का प्रविधे (३४४ ई०-४२४ ई० ) है।

(१) प्रमाण समुचय—इनका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रन्य है। यह संस्कृत में श्रनुष्टुप छन्दों में लिखा गया था। परन्तु बहे दुःस्त की बात है कि इसका सस्कृत मूख उपलब्ध नहीं है। हेमवर्मा नामक एक भारतीय पण्डित ने एक तिब्बतीय विद्वान् के सहयोग से इस प्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में श्रनुवाद किया,था। इस प्रन्थ में ६ परिन्छेद हैं जिनमें न्याय-शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विद्याद प्रतिपादन है। इनका विषय-क्रम यों है—(१) प्रत्यत्त (२) स्वार्थानुमान (२) परार्थानुमान (४) हेतुदृष्टान्त (१) धपोह (१) जाति।

- (२) प्रमाण समुध्ययवृत्ति—यह पहले ग्रन्थ की व्याख्या है। इसका संस्कृत मूल नहीं मिलता। परन्तु तिव्वतीय अनुवाद उपलब्ध है।
- (३) न्याय-प्रवेश—आवार्य दिख्नाग का यही एक अन्थ है जो मूक संस्कृत में उपलब्ध हुआ है। इस अन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ छोग इसे दिख्नाग के शिष्य 'शंकर-स्वामी' की रचना बतलाते हैं। परन्तु वास्तव में यह दिख्नाग की ही कृति है। इसमें सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है १।
- (४) हेतुचकहमरु—इस प्रन्य का दूसरा नाम 'हेतुचक्रनिर्ण्य' है। इसमें नव प्रकार के हेतुओं का संनिप्त वर्णन है। अब तक इस प्रन्य का तिब्बतीय अनुवाद हो मिलता था परन्तु दुर्गाचरण चटर्जी ने इस प्रन्थ का संस्कृत में पुनर्निमाण किया है। इसके देखने से पता लगता है कि 'जहोर' नामक स्थान के 'बोधिसत्त्व' नामक किसी विद्वान् ने मिन्तु धर्माशोक की सहायता से तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद किया था।
- (४) प्रमाणशास्त्रन्यायप्रवेश—इसके अनुवाद तिब्बतीक तथा चीनी माषा में मिळते हैं। (६) आलम्बन परीक्षा (७) आलम्बनपरीक्षावृत्ति—यह आलम्बन परीचा की टीका है। (८) त्रिकाल परीक्षा—इसके संस्कृत मूळ का पता नहीं है परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद मिळता है। (९) मर्मप्रदीपवृत्ति—यह दिक्ताग के गुरु आचार्य वसुबन्धु के 'अभिधर्म कोश' की टीका है। संस्कृत मूळ का पता नहीं है। तिब्बतीय अनुवाद मिळता है।

१ यह ग्रन्थ गायकवाड श्रोरियन्टल सीरीज़ (सं २०) में प्रकाशित हुश्रा है जिसका संपादन श्राचार्य ए॰ बी॰ ध्रुव ने किया है। इस ग्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में भी श्रनुवाद मिलता है तथा गायकवाड़ सीरीज़ नं॰ ३९ में छपा है।

बौद्ध न्याय को सुस्यवस्थित करने में दिक्नाग का बड़ा हाय है। इनके पहिले गौतम तथा वास्यायन ने परार्थां जुमान के लिये पञ्चावयव वाक्य का वर्णन किया था। परन्तु इस मत का खरहन करके दिक्नाग ने यह दिखलाया है कि तीन ही भवयवों से काम चल सकता है। प्रत्यच अनुमान के जो लच्चण गौतम तथा वास्थायन ने दिये थे उनका खरहन दिल्नाग ने इतने अभिनिवेश के साथ किया है कि ब्राह्म य दार्शनिक उद्योतकर को दिल्नाग के सिद्धान्तों का खरहन करने के लिये 'न्यायवार्तिक' जैसे प्रौद अन्य की रचना करनी पड़ी। मीमॉसक—मूर्धन्य कुमारिल मह ने भी दिल्नाग की उक्तियों का बड़े विस्तार के साथ 'इलोक वार्तिक' में खण्डन किया है। ब्राह्मण दार्शनिकों के द्वारा किये गये इस प्रचयद आक्रमण को देखकर हम इनकी अलौकिक महत्ता को भलीमाँ ति समझ सकते हैं। दिल्नाग बौद्ध न्याय के विद्वान् प्रतिष्ठापक हैं जिन्होंने विज्ञानवाद के समर्थन के किये अभिनव सिद्धान्तों की उन्हावना कर पौद्ध न्याय को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित किया।

(६) शंकर स्वामी-

चीन देशीय अन्थों से पता चलता है कि शंकर स्वामी दिल नाग के शिष्य थे। बाव विद्याभूषण उन्हें दिचिण भारत का निवासी वत- लाते हैं। चीनी त्रिपिटक के अनुसार शंकर स्वामी ने 'हेतुविद्यान्याय- अवेशशास्त्र' या 'न्यायप्रवेशतर्कशास्त्र' नामक बौद्ध न्याय-अन्थ बनाया था जिसका चीनी भाषा में अनुवाद होनसांग ने ६४७ ई० में किया था। इस विषय में विद्वनों में बढ़ा मतभेद है कि यह अन्य दिल्नाग- रचित न्याय-प्रवेश से भिन्न है या नहीं। डा० कीथ तथा डा० तुशी 'न्यायप्रवेश' को दिल्नागं की रचना न मानकर शंकर स्वामी की रचना मानते हैं।

(७) घर्मपाल— 🕆

. धर्मपाळ काखी ( भ्रान्ध्रदेश ) के रहने वाले थे । ये 'उस देश के प्रक बहे मंत्री के जेठे पुत्र थे। छहकपन से ही ये बहे चतुर थे। एक बार छस देश के राजा और रानी इनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन छोगों ने इन्हें एक बहुत बहे भोज में आमित्रत किया। उसी दिन सायंकाल को इनका इदय सांसारिक विषयों से इतना उद्विग्न हुआ कि इन्होंने बौद्ध-भिक्षु का वस्त्र धारण कर संसारको छोड़ दिया। ये वहें उरसाह के साथ विद्याध्यन में लग गये और अपने समय के गंभीर विद्वान् बन गए। दिख्य से ये नाकन्दा में आए और यहीं पर नाकन्दा महाविहार के कुजपित के पद पर प्रतिष्ठित हुए। हो नसांग के गुरु शीक्ष भद्र धर्मपाक के शिष्य थे। जब यह विद्वान् चीनी यात्री नोलन्दा में बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर रहा था उस समय धर्मपाक ही वहाँ के अध्यद्य थे। योगाचार मत के उत्कृष्ट आचार्यों में उनकी गयाना की जाती थी। साध्यमिक मत के उपाख्याकार चन्द्रकीति इन्हीं के शिष्यों में से थे।

इनके प्रनथ—(१) श्रालम्बन-प्रस्ययध्यान-शास्त्र-व्याख्या (२) विज्ञित्तमान्नतासिद्धिव्याख्या (३) शतशास्त्रव्याख्या—यह प्रन्थ साध्यमिक भाचार्य श्रार्थदेव के शतशास्त्र की उत्कृष्ट व्याख्या है। इसका श्रनुवाद हुनसांग ने चीनी भाषा में ६५२ ई० किया था। यह विविन्न सी बात है कि होनसांग ने योगाचर मत के ही प्रन्थों का अनुवाद किया। केवल यही प्रन्थ ऐसा है जो माध्यमिक मत से सम्बन्ध स्त्रत। है।

#### (८) धर्मकी तिं-

धर्मकीर्ति श्रपने समय के ही तर्कनिष्णात दार्शनिक न थे प्रत्युत उनकी विमल कीर्तिपताका भारत के दार्शनिक गगन में सदा ही फहराती रहेगी। इनकी अलैकिक प्रतिभा की प्रशंसा प्रतिपत्ती दार्शनिकों ने

Pp. 230. R. Mukerjee—Indian Literature in china

भी मुक्तकचर से की है। जयन्त सह (१००० ई०) ने न्यायमंश्वरी में, भर्मकीति के सिद्धान्तों का तीक्षण भाजोचक होने पर भी, इनको मुनिपुणबुद्धि तथा इनके प्रयत्न को 'जगद्भिभवधीर' माना है।।

इनका जन्म चोलदेश के 'तिरुमलई' नामक ग्राम में एक बाह्मण कुछ में हुआ था। तिब्बतीय परम्परा के अनुसार इनके पिता का नाम 'पोरूनन्द' था। ये कुमारिङमट्ट के भागिनेय (भानजा) बतलाये जाते हैं। परन्तु इस बात के सस्य होने में बहुत कुछ सन्देह है। धर्मकीर्ति ने कुमारिक के सिद्धान्त का खण्डन तथा कुमारिक ने धर्मकीर्ति के सिद्धान्तीं का खयदन किया है। इससे जान पदता है कि दोनों समकाकीन थे। धर्मकीतिं की प्रतिभा वही विलक्ष्या थी। ब्राह्मण-दर्शनों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने कुमारिक के घर सेवक का पद प्रहण किया, ऐसा सुन। जाता है। नालन्दा के पीठस्थविर धर्मपाल के शिष्य बन कर ये भिद्धसंघ में प्रविष्ट हुए । दिइनाग की शिष्य परम्परा के आचार्य ईश्वरसेन से इन्होंने बौद्धन्याय का अध्ययन किया। चीनी यात्री इस्सिद्ध ने अपने प्रन्य में धर्मकीति का उक्लेख किया है। इससे सिद्ध है कि ६७६ ई० से पूर्व ये अवश्य वर्तमान थे। धर्मपाल के शिष्य शीलभद्र नालन्दा के रस समय प्रधान भाषार्य थे जब होनसाङ्ग वहाँ अध्ययन के लिये भाया था। धर्मकीर्तिका समय धर्मपाल के शिष्य होने से ६२५ ई० के आसपास प्रतीत होता है।

प्रनथ-धर्मकीति के प्रनथ बौद्ध प्रसाण-शास्त्र पर हैं। इनकी संख्या

पद्युगलमपीदं निर्ममे नानवद्यम् ।

भवत मतिमहिम्नः चेष्टितं दृष्टिमेतत्;

जगदभिभवधीरं श्रीमतो धर्मकीर्तेः ॥

१ इति सुनिपुणबुद्धिर्रुचणं वक्तुकामः,

नव है जिनमें सात मूल प्रनथ है और दो अपने ही प्रन्यों पर इन्हीं की जिल्ली हुई वृत्तियाँ है।

- (१) प्रमाणवार्तिक—इस प्रन्य का परिमाण लगभग १४०० रलोक है। धर्मकीर्ति का यही सर्वश्रेष्ठ प्रन्य है जिसमें वौद्ध न्याय का परिष्कृत रूप विद्वानों के सामने आता है। यह प्रन्य-रत्न अब तक मूज संस्कृत में भापास था परन्तु राहुल सांस्कृत्यायन ने बढ़े परिश्रम से तिव्वत से इसकी खोज करके, प्राप्त कर प्रकाशित किया है। इसके ऊपर प्रन्थकार ने स्वयं भपनी टीका लिखी थी। इसके श्रतिरिक्त दस और टीकायें तिव्वतीय भापा तथा संस्कृत में मिलती हैं। जिसमें केवल मनोरयनन्दी की वृत्ति ही भव तक प्रकाशित हुई है। इस प्रन्थ में धार परिच्छेद हैं। पहिले में स्वार्थानुमान, दूसरे में प्रमाणिसिद्धि, तीसरे में प्रत्यत्तप्रमाण भीर चौधे में परार्थानुमान का वर्णन है।
- (२) प्रमाण विनिश्चय—इसका ग्रन्थ परिमाण १३४० वकोक है। यह मूळ संस्कृत मे उपलब्ध नहीं है।
- (३) न्यायिबन्दु धर्मकी तिं का यही सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है। बौद्ध न्याय इसका विषय है। ग्रन्थ सूत्र रूप में हैं। इसके ऊपर धर्मोत्तराचार्य की टीका प्रकाशित है। इस ग्रन्थ में तीन परिच्छेद हैं। पिहले परिच्छेद में प्रमाण के लक्षण तथा प्रत्यम्न के भेदों का वर्णन है। दूसरे परिच्छेद में अनुमान के दो प्रकार—स्वार्थ और परार्थ-का वर्णन है। साथ ही साथ हेत्वाभास का भी वर्णन है। तृतीय परिच्छेद में परार्थानुमान का विषय है तथा तत्सम्बद्ध अनेक विषयों का विवरण है।
  - (४) संबंध परोत्ता-यह बहुत ही छोटा प्रन्य है। इसके ऊपर

१ राहुल-दर्शन-दिग्दर्शन पृ० ७४३

धर्मकीर्ति ने स्वयं वृत्ति लिखी थी। जो मूल ग्रन्थ के साथ तिम्बतीय अनुवाद में भाज भी उपजन्ध है।

- (४) हेतुविन्दु-न्याय परक यह अन्य परिमाण में न्यायिवन्दु से यदकर है। यह संस्कृत में उपजन्य है परन्तु अभीतक खपा नहीं है।
  - (६) वाद्न्याय-यह वाद विषयक अन्य है।
- (७) सन्तानान्तर-सिद्धि—यह छोटा ग्रन्थ है निसमें १२ सूत्र हैं। इसमें ग्रन्थकार ने मन सन्तान के परे भी दूसरी दूसरी मन सन्तानें (सन्तानान्तर) हैं, यह सिद्ध किया है तथा श्रन्त में दिस्रकाया है कि किस प्रकार ये मनोविज्ञान के सन्तान दृश्य जगत् की उरपित करते हैं।

धर्मकीर्ति की बिष्य परम्परा बड़ी लक्ष्वी है जिसके अन्तर्भुक्त होने वाले पण्डितों ने बौद्धदर्भन का अपने अन्धों की सहायता से विशेष प्रचार तथा प्रसार किया परन्तु स्थानाभाव से इन प्रन्यकारों का परिचय यहाँ नहीं दिया जा सकता।



# अष्टादश परिच्छेद

# दार्शनिक सिद्धान्त

सौन्त्रातिक मत के पर्याजोचन के अवसर पर हमने उनका दार्श-निक इष्टि से परिचय प्राप्त किया है। उनके मत में वाह्य अर्थ की सत्ता ज्ञान के द्वारा अनुमेय है। हमें बाह्यार्थ की प्रतीति होती है। अतः हमें वाद्यार्थ की सत्ता का अनुमान होता है। इसिजिए ज्ञान के द्वारा ही बाह्य पदार्थों के अस्तित्व का परिचय हमें ियजता है। विज्ञानवादी इस मत से एक डग आगे वह कर कहता है कि यदि बाह्यार्थ की सत्ता ज्ञान पर अवलम्बित है तो ज्ञान ही वास्तव सक्ता है। विज्ञान या विज्ञिक्षि ही एकमाज परमार्थ है। जगत् के पदार्थ तो वस्तुतः माया-मरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न के समान निरुपाल्य हैं। जिसे हम बाह्य पदार्थ के नाम से अभिहित करते हैं, उसका विश्लेपण करें तो वहाँ भाँख से देखे गये रंग-आकार, हाथ से छुए गए रुचता-चिक्कणता आदि गुण ही मिलते हैं, इनके व्यतिरिक्त किसी वस्तु स्वभाव का परिचय हमें नहीं मिलता। प्रत्येक वस्तु के देखने पर हमें नीला पीला रंग तथा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भादि को छोड़कर केवल रूप-भौतिकतत्त्व-दिखलाई नहीं पड़ता। याद्यपदार्थ का ज्ञान हमें कथमिप हो नहीं सकता। यदि बाह्मपदार्थ अणुरूप है, तो उसका शान नहीं हो सकता। यदि वह प्रचय रूप है ( अर्थात् अनेक परमा-णुओं के संघात से बना हुआ है ), तोभी उसका ज्ञान असंभव है। क्योंकि प्रचयक्प पदार्थों के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का ( अगल-बगल का ) एक कालिक शान सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी दशा में इस

१ प्रमाणवार्तिक ३। २०२

बाह्यार्थं की सत्ता किस प्रकार मान सकते हैं? सत्ता केवल एक ही । पदार्थं की है और वह पदार्थं विज्ञान है।

याह्मपदार्थों के अभाव में हम उनकी सत्ता नहीं मान सकते। प्रतिदिन का जीवन हमें वतलाता है कि श्रनुभव का हम कथमिप प्रतिपेध नहीं कर सकते। 'हम जानते हैं' इस घटना का तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। अतः ज्ञान है—यही वास्तव सत्ता है। विज्ञानवादी विशुद्ध प्रत्ययवादी है। उसकी दृष्टि में भौतिक पदार्थ नितरां श्रिसिद्ध है, विज्ञान बाह्मपदार्थ के श्रभाव में भी सस्य पदार्थ है। विज्ञान अपनी सत्ता के लिए कोई अवलम्बन नहीं चाहता। वह अवलम्बन के बिना ही सिद्ध है। इसी कारण विज्ञानवादी को 'निरालम्बन वादी' की संज्ञा पास है।

माध्यमिकों का शून्यवाद विज्ञानवादी की दृष्टि में नितान्त दृय सिद्धान्त है। जब हम किसी पदार्थ के विषय में सोच सकते हैं—प्रति-वादी के भिमप्राय को समझकर उसकी युक्तियों का खण्डन करते हैं—तव दुमें बाध्य होकर शून्यवाद को तिबान्जिक देनी पड़ती है। माध्यामिक को जिल्लत कर योगाचार का कथन है कि 'यदि तुम्हारा सर्वशून्यता का सिद्धान्त मान्य ठहराया जाय, तो शून्य ही तुम्हारे लिए सत्यता के माप की कसौटी होगा। तब दूसरे वादों के साथ वाद करने का अधि-कार तुम्हें कथमि नहीं हो सकता। प्रमाण के मावास्मक होने पर ही वाद विवाद के लिए अवकाश है। शून्य को प्रमाण मानने पर शास्त्रार्थ की कसौटी ही क्या मानी जायगी जिससे हार जीत की ज्यवस्था की जा सकेगी। ऐसी दशा में तुम किस प्रकार अपने पच को स्थापित कर सकते हो या पर-पद में दूषण लगा सकते

१ त्वयोक्तसर्वश्र्त्यात्वे प्रमाणं श्र्त्यमेव ते । त्रातो वादेऽधिकारस्ते न परेणोपपद्यते ॥

## दार्शनिक सिद्धान्त

हो। ?'भावात्मक नियामक के अभाव में यही दशा गले पतित होगी भतः इस विज्ञान की सत्ता अन्यवादियों को भी माननी ही पड़ेगी नहीं तो पूरा लर्कशास्त्र असिद्ध हो जायेगा। अन्यवादियों ने स्वयं अपने पद की पुष्टि में तर्क तथा युक्ति का आश्रय लिया है और इसके लिए उन्होंनें तर्कशास्त्र का विशेष उन्हापोह किया है। परन्तु विज्ञान के अस्तित्व को व मानने पर यह शून्यवादियों का पूरा उद्योग वालू की भीत के समान भूतलशायी हो जायेगा। अतः विज्ञान (=वित्त ) की ही सत्तां वास्तविक है।

इस विषय में 'छंकावतारसूत्र' का स्पष्ट कथन है— चित्तं वर्तते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । चित्त हि जायते नान्यच्चित्तमेव निरुध्यते ॥

चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त की ही विमुक्ति होती है। चित्त की छोडकर दूसरी चस्तु उत्पन्न नहीं होती और न उसका नाश होता है। चित्त ही एकमात्र तत्त्व है। वसुबन्धु ने भी 'विश्वसिमात्रता सिद्धि' में हसी तत्त्व का बढ़ा ही मामिक विवेचन प्रस्तुत किया है।

'विज्ञान' के भन्य पर्याय हैं — चित्त, मन तथा विज्ञप्तिर । किसी विज्ञिष्ट किया की प्रधानता मानकर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है । चेतन किया से सम्बद्ध होने से यह 'चित्त' कहजाता है, मनन किया करने से वही 'मन' है तथा विषयों के ग्रहण करने में कारणभूत होने से वही 'विज्ञान' पद वाच्य होता है—

स्वपत्त्स्थापनं तद्वत् परपत्त्स्य दूषणम् ।
 कथं करोत्यत्र भवान् विपरीतं वदेत्र किम् ॥

<sup>—</sup>सर्वसिद्धान्तसंग्रह प्र० १२

२ चित्तं मनश्च विज्ञानं संज्ञा वैकल्पविज्ञताः विकल्पधर्मतां प्राप्ताः श्रावका न जिनात्मजाः ॥ लंकावतार ३।४०

### 🕫 वौद्ध-दशने

चित्तमालयविज्ञानं मनो यन्मन्यनारमकम् । यद्वाति विषयान् येन विज्ञानं हि तदुच्यते ॥

( लंकावतार, गाथा १०२ )

लंकावतार सूत्र में तथा योगाचार प्रन्थों में चिरा की ही एकमात्र सत्ता का प्रतिपादन बड़े ही अभिनिवेश के साथ किया गया है। इस विश्व में जितने हितुपत्यय से जनित संस्कृत पदार्थ हैं, उनका न तो आलम्बन है और न कोई भालम्बन देने वाला ही है। वे निश्चित रूप से चित्त मात्र हैं—चित्त के चित्र विचित्र नानाकार परिणाम हैं। साधारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं, परन्तु वह केवज व्यवहार के छिए संज्ञा ( प्रज्ञिस सत्य ) के रूप में खड़ा किया गमा है, वह वास्तव द्रव्य (द्रव्य सत्) कथमि नहीं है। वह पम्च स्कर्मी का समुद्राय माना बाता है, परन्तु स्कन्ध स्वयं संज्ञा रूप हैं, द्रव्य रूप से उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होतीर। इस जगत् में न वो भाव विधमान है, न स्रभाव । चित्त को छोदकर कोई भी पदार्थ सत् नहीं है। परमार्थ को नान। नामों से पुकारा जाता है। तथता, भूत्मता, निर्वाण, धर्मधातु, सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची नाम है। चित्त (श्राजय बिज्ञान ) को ही तथता के नाम से पुकारते हैं३। अतः योगाचार का परिनिष्ठत सत यही है थ-

> दरयते न विद्यते वाह्यं चित्तं चित्रं हि दर्यते । देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम् ॥

भर्थांत् बाहरी इरय जगत् बिल्कुल विद्यमान नहीं है। चित्त प्का-कार है। परन्तु वही इस जगत् में विचित्र रूपों से दीस पड़ता है। कभी वह देह के रूप में और कभी भोग (वस्तुओं के उपभोग) के

१ लकावतार ३।२४, २ वही ३।२७

रे लंकावतार ३।३३ , ४ वही ३।३३

रूप में प्रतिष्ठित रहता है, अतः चित्त ही की वास्तव में सत्ता है। जगत् उसी का परिणाम है।

चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता है।—(१) प्राह्म-विषय, (२) प्राहक—विषयी, प्रहण करनेवाली वस्तु की उपलब्धि के समय

तीन पदार्थ उपस्थित होते हैं—एक तो वह जिसका प्रइण किया जाता है (विषय, घट-पट), दूसरा वह जो उक्त कस्तु का ग्रहण करता है (विषयी, कर्ता) और तीसरी वस्तु है इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध या ग्रहण,

रहती है। साधारण दृष्टि से यहाँ तीन वस्तुओं की सत्ता है, परन्तु ये तीनों ही एकाकार बुद्धि या विज्ञान या चित्त के परिणमन हैं जो वास्तविक न होकर कारणिनक हैं। अन्त दृष्टि वाला न्यक्ति ही अभिन्न बुद्धि में इस न्निपुटी की करणना कर उसे भेदवती बनाता हैर। विज्ञान का स्वरूप एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं। योगाचार विज्ञानाद्वेतवादी हैं। उनकी दृष्टि पूरी अद्वेतवाद की है, परन्तु प्रतिभान—प्रतिभासित होनेवाले पदार्थी की भिन्नता तथा बहुलता के कारण एकाकार बुद्धि बहुल के समान प्रतीत होती हैं। बुद्धि में इस प्रतिभान के कारण किसी प्रकार का भेद उराज्ञ नहीं होताइ। इस विषय में योगाचारी विद्वान् प्रमदा का इस्टान्त

प्राद्य-प्राहक-प्रहण अथवा शेय-ज्ञाता-ज्ञान- यह श्रिपुटी सर्वत्र विद्यमान

१ चित्तमात्रं न दृश्योऽस्ति, द्विधा चित्तं हि दृश्यते । प्राह्मग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम् ॥ छंकावतार ३।६५

२ अविभागो हि बुद्धयात्मा विपर्यासितदर्शनै:। प्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव छन्यते।।

<sup>-</sup>स० सि० सं० पृ० १२

३ बुद्धिस्वरूपमेकं हि वस्त्वस्ति परमार्थतः। प्रतिभानस्य नानात्वात्र चैकत्वं विद्दन्यते॥

<sup>-</sup>स॰ सि॰ सं॰ ४।२।६

उपस्थित करते हैं। एक हो प्रमदा के घारीर को संन्यासी शव सममता है, कामुक कामिनी जानता है तथा कुत्ता उसे भक्ष्य मानता है। परन्तु वस्तु एक ही हैं। केवल करूपनाओं के कारण वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न मिन्न प्रतीत होती है। वाला के समान ही बुद्धि की दशा है। एक होने पर भी वह नाना प्रतिभासित होती है। कर्ता कर्म, विषय-विषयी वह सब स्वयं है।

# विज्ञान के प्रमेद

विज्ञान का स्वरूप एक श्रमिल भाकार का है परन्तु अवस्था भेद से वह आठ प्रकार का माना जाता है। (१) चतुर्विज्ञान (२) श्रोत्र विज्ञान (३) द्राणविज्ञान (४) जिह्ना विज्ञान (४) काम विज्ञान (६) मनोविज्ञान (७) छिष्ट मनोविज्ञान (८) आलय विज्ञान। हनमें शादिम सात विज्ञानों को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं जो आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं तथा उसी में विल्ञीन हो जाते है।

### (१)—चक्षुर्विज्ञान

प्रवृत्ति विज्ञान में चक्षुविज्ञान के छन्नण तथा स्वभाव का निस्पण वासंग ने 'योगाचार भूमि' में किया है। चक्षु के सहारे से जो विज्ञान प्राप्त होता है वह चक्षुर्विज्ञान कहुछाता है। इस विज्ञान के तीन आश्रय हैं:—

- (१) चक्षु-जो विज्ञान के साथ साथ ग्रस्तित्व में भाता है भीर साथ ही साथ विजीन होता है। अतः सदा संवंद्ध होने के कारण चक्षु 'सहभू' प्राथ्य है।
- (२) मन-जो इस विज्ञान की सन्तित का पीछे आश्रय वनता है। नितः मन समन्तर आश्रय है।
- (२) रूप, इन्द्रिय, सन तथा सारे विश्व का बीज जिसमें सदा विद्यमान रहता है वह सर्वेबीजक आश्रय आक्रयविज्ञान है। इन तीनों आश्रयों में चतु रूप (भौतिक) होने से रूपी आश्रय है तथा

अन्य दोनों अरुपी श्राश्रय हैं। चतुर्विज्ञान को आलम्बन या विषय तीन हैं। (१) वर्ण—नील, पीत, लाल भादि; (२) संस्थान (आकृति)—हस्व, दीर्घ, दृत्त, परिमण्डल आदि। (३) विज्ञक्षि (क्रिया)—जैसे लेना, फेकना, बैठना, दौडना श्रादि। चशुर्विज्ञान इन्हीं विषयों को लिखत कर रूपन्न होता है। चतुर्विज्ञान के कर्म छः प्रकार के बतलाये गये हैं। (१) स्वविषयावलम्बी (२) स्वलद्याए (३) वर्तमान काल (४) एक चण (४) इष्ट या अनिष्ट फल का प्रहण (६) शुद्ध और अशुद्ध मन के विज्ञान कर्म के उत्थान। इसी प्रकार चशुर्विज्ञान के समान ही अन्य इन्द्रिय विज्ञान के भी श्राशय, आलम्बन, कर्म आदि मिन्न-भिन्न होते हैं।

### (२) मनोविज्ञान--

यह छुठाँ विज्ञान है। चित्त, मन और विज्ञान इसके स्वरूप हैं।
सम्पूर्ण बीजों को धारण करनेवाला जो आलय-विज्ञान है वही चित्त है,
मन वह है जो अविद्या, श्राममान, श्रपने को कर्ता मानता तथा विषय
की तृष्णा इन चार क्लेशों से युक्त रहता है। विज्ञान वह है जो कि
श्राजस्थन की किया में श्रपस्थित होता है। मनोविज्ञान का आश्रय स्वयं
मन है। यह समनन्तर आश्रय है क्योंकि श्रोत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा
श्रद्धश्च होनेवाले विज्ञान के अनन्तर वही इन विज्ञानों का आश्रय बनता
है। इसीकिये मन को 'समनन्तर' श्राश्रय कहते हैं। बीज आश्रय का
स्वयं आलय-विज्ञान ही है। इस विज्ञान का विषय पाँचों इन्द्रियों के
पाँचों विज्ञान हैं जिन्हें साधारण माषा में धर्म कहा जाता है। मन के
सहायकों में मनस्कार, वेदना, संज्ञा, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, रागद्देष,
ईंग्यां श्रादि चैत्तिक (चित्त-संबंधी) धर्म हैं। मन के वैशेषिक कर्म
नामा प्रकार के हैं जिनमें विषय की कर्षणना, विषय का चिन्तन, सन्माद,
निद्रा, जागना, मृद्धित होना, मृष्ठां से स्टना, कायिक वाधिक, कर्मों का

करना, शरीर छोड़ना, (च्युति) तथा शरीर में श्राना (उत्पत्ति) आहि हैं। श्रसंग ने मन की च्युति तथा उत्पत्ति के विषय में भी बहुत सी ऐसी सूचम वस्तुओं का विवेचन किया है जो आजकळ के जीव-विज्ञान तथा सानस शास्त्र (मनोविज्ञान) की दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा विवेचनीय है।

#### (३) क्तिष्ट मनोविज्ञान—

यह सप्तम विज्ञानं है। यह विज्ञान तथा आख्य विज्ञान-दोनों विज्ञानवादी दार्शनिकों के सुक्षम मनस्तरव के विवेचन के परिणाम हैं। सर्वास्तिवादियों ने विज्ञान की विवेचना ६ प्रकारों की स्वीकृत की है, परन्तु योगाचार मतानुयायी परिष्ठतों ने दो नवीन विज्ञानों को जोड़कर विज्ञानों की संख्या काठ मानी है। पष्ट तथा सप्तम विज्ञान 'मनोविज्ञान' का अभिन्न अभिनान धारण करते हैं, परन्तु उनके स्वरूप तथा कार्य में पर्याप्त विभिन्नता विद्यमान है। पष्ठ विज्ञान 'मनन' की साधारण प्रक्रिया का निर्वाहक है। पञ्च इन्द्रिय विज्ञानों के द्वारा जो विचार या प्रस्थय उसके सामने उपस्थित किया जाता है, उसका वह मनन करता है, परन्तु वह यह विभेद नहीं करता कि कौन से प्रत्यय भात्मा से सम्बन्ध रखते हैं श्रीर कौन अनातमा से। 'परिच्छेद' (विवेचन) का यह समग्र व्यापार सप्तम विज्ञान का अपना विशिष्ट कार्य है। वह सदा इस कार्य में व्याप्टत रहता है। चाहे प्राणी निद्रित हो चाहे वह किसी कारण से चेतनाहीन हो गया हो। यह मनोविज्ञान सांख्यों के 'अहंकार' का प्रतिनिधि है। यह भ्रष्टम ( आजम ) विज्ञान के साथ उसी प्रकार सम्बद्ध रहता है जिस प्रकार इंजन के साथ यन्त्र के भिन्न भिन्न हिस्से। मनोविज्ञान का विषय 'आहय विज्ञान' का स्वरूप होता है। यह विज्ञान अपनी आन्त करपना के सहारे आक्रयविज्ञान को अपरिवर्तन बीड जीव समक्त बैठता है। आजय, विज्ञान सतत परिवर्तन, शीछ होने से जीव से भिन्न है, परन्तु अहंकाराभिमानी यह ससम विज्ञान सन्तत उसे आत्मा मानने के लिए आग्रह करता है। इसके सहायक (साथियों) में निम्न-लिखित चैतसिक धर्मों की गणना की जाती है— १ साधारण चित्तभर्म, प्रज्ञा, कोम, मोह, मान, असम्यक् दृष्टि ( अज्ञान, किसी वस्तु के विषय में सिथ्या ज्ञान ), स्त्यान, श्रौद्धस्य, कौसीघ ( श्राळस्य ), मुषितस्मृति (विस्मरण), छासंप्रज्ञा (अज्ञान) तथा विश्लेप (चिरा का इतस्ततः असण )। इस मनोविज्ञान की प्रधान वृत्ति उपेत्ना की होती है। उपेदा का छर्थ है न कुराल न अकुराल, अपितु तटस्थता की वृशि। यह अपेचा दो प्रकार की होती है-श्रावृत ( ढकी हुई ) उपेचा तथा भना-वृत रुपेदा। 'श्रावृत उपेदा' की प्रधानता इस सप्तम विज्ञान में रहती है। विश्वद्ध श्रहंकार द्योतक तत्त्व होने के कारण यह निर्वाण का अवरोध करता है। कदपना का जब तक साम्राज्य है तब तक निर्वाण का विशुद्ध प्रकाश हमारी दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता। 'अहं' की करुपना साया सरीचिका के समान आनित एएपन करती है। प्राणी बार्य-काल से लेकर वृद्धावस्था तक नाना अवस्था-भेद, विचार तथा आकांका के विभेद को धारण करता हुआ सन्तत परिवर्तित होता रहता है। उसका 'अहं' जो श्रवरिवर्तनशील वतलाया गया है कहाँ विद्यमान है जिसकी खोज की जाय ? पूर्व मनोविज्ञान से पार्थक्य दिखलाने के लिए इसे क्रिष्ट ( क्लेशों से युक्त ) मनोविज्ञान की संशा दी गई है। विशान का मह द्वितीय परिणाम माना जाता है १।

(४) भालय विज्ञान —

योगाचारमत में 'आलय विज्ञान' की कल्पना समधिक महत्त्व

१ द्रष्टव्य—विज्ञितमात्रतासिद्धिः ए॰ २२-२४ •••••• तदाश्रित्य प्रवर्तते

<sup>्</sup> तदालम्बं मनो नाम विज्ञानं मननात्मकम् । त्रिंशिका, कारिका ५

रस्रती है। अन्य दार्शनिकों ने विज्ञानवादियों पर इस सिद्धान्त के कारण बड़ा आक्षेप किया है, परन्तु विज्ञानवादियों ने इस स्वाभीष्ट सिद्धान्त की रचा के छिए बड़ी अच्छी युक्तियों का प्रदर्शन किया है। 'आरूप विज्ञान' वह तस्त्र है जिसमें जगत् के समग्र धर्मों के बीज निहित रहते हैं, उत्पन्न होते हैं तथा पुनः विजीन हो जाते हैं। इसी को आधुनिक मनो-वैज्ञानिक 'सब्कानशश साइन्ड' कहते हैं। वस्तुतः यह 'आत्मा' का विज्ञानवादी प्रतिनिधि साना जाता है यधिष दोनों करपनाओं में साम्य होते हुए भी विशेष वैपन्य है। इस विज्ञान को 'आज्य' शब्द के द्वारा श्रमिहित किये जाने के (श्राचार्य स्थिरमित के अनुसार) तीन कारण है?—

- (क) 'आलय' का अर्थ है स्थान । जितने क्लेशोत्पादक धर्मी के बीज हैं उनका यह स्थान है। ये बीज इसी में इकट्टे किये गये रहते हैं। काळान्तर में विज्ञान रूप से बाहर आकर जगत् के स्थवहार का निवाह करते हैं।
- ( ख ) इसी विज्ञान से विश्व के समग्र धर्म ( = पदार्थ ) उत्पन्न होते हैं। अतः समस्त धर्म कार्य रूप से सम्बद्ध रहते हैं इसीलिये उनका नाम 'आलय' ( लय होने का स्थान ) है।
- (ग) यही विज्ञान सब धर्मी का कारण है। ऋतः कारण रूप से सब धर्मी में अनुस्यूत होने के कारण से भी यह आखय' कहा जाता है।

<sup>₹</sup> Subconscious Mind.

२ तत्र सर्वसाक्लेशिकधर्मबीनस्थानस्वाद् आलयः । श्रालयः स्थानमिति पर्यायौ । श्रथवा आलीयन्ते उपनिबध्यतेऽस्मिन् सर्वधर्माः कायभावेन । यद्दाऽऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सर्वधर्मेषु इत्यालयः ।

<sup>--</sup> त्रिशिका भाष्य पृ• १८

इन न्युत्पित्रयों के समर्थन में स्थिरमित ने 'अभिधर्मसूत्र' की निम्निलिखितः गाथा को उद्दत किया है।—

> सर्वधर्मा हि श्रालीना विशाने तेषु तत्तथा । श्रन्योन्यफलभावेन हेतुभावेन सर्वदा ॥

अर्थात् विश्व के समस्त धर्म फलरूप होने से इस विज्ञान में आसीन (सम्बद्ध ) होते हैं तथा यह आल्यविज्ञान भी छन धर्मों के साथ सर्वदा हेतु होने से सम्बद्ध रहता है; अर्थात् जगत् के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति इसी विज्ञान से होती है। यह विज्ञान हेतुरूप है तथा समग्र धर्म फलरूप हैं।

भारुयविज्ञान में अन्तिनिहित बीजों का फल वर्तमान संस्कार के रूप में लिखत होते हैं। समग्र संसार तथा उसका जो अनुभव साल विज्ञानों के द्वारा हमें प्राप्त होता है वे सब इन्हीं पूर्वकालीन वीजों से उत्पन्न होते हैं और वर्तमान संस्कारों तथा अनुभवों से नये-नये बीजों की उत्पन्ति होती है जो भविष्य में बीजरूप से 'भारुय-विज्ञान' में अपने को अन्त-निहित करते हैं।

श्राक्षयिवज्ञान का स्वरूप समुद्र के दृष्टान्त से हृद्यंगम किया जा सकता है। हवा के सकोरों से समुद्र में तरंगे नाचती रहती हैं—वे सदा श्रापनी छीछा दिख्छाया करती हैं—कभी विराम नहीं लेतीं। इसी प्रकार 'भालय-विज्ञान' में भी विषयरूपी वायु के सकोरों से चित्र विचित्र विज्ञानरूपी तरंगे अठती है, सदा मृत्यमान् होकर श्रापना खेळ किया करती हैं और कभी उच्छेद धारण नहीं करती। 'श्राळयविज्ञान' समुद्रस्थानीय है, विषय पवन का श्रतिनिधि है तथा विज्ञान (सप्तविध विज्ञान) तरंगों

अ मध्यान्तिवभाग पृ० २८

के प्रतोक हैं। जिस प्रकार समुद्र और तरंगों में भेद नहीं है, हसी प्रकार 'आजयिवशान' तथा अन्य सप्तविव विश्वान विश्वानाकार से भिन्न नहीं हैं। आचार्य वसुवन्धु ने भी आजयिवशान की वृत्ति जल के ओव (बाड़) के समान बतलाई हैर। जिस प्रकार जलप्रवाह तृथा, काष्ट, गोमय आदि नाना पदार्थों को खींचता हुआ सदा आगे बढ़ता जाता है हसी प्रकार यह विश्वान भी पुण्य, अपुष्य अनेक कर्मों की वासना से अनुगत स्पर्श, सशा, वेदना आदि चैत्तधर्मों को खींचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जब तक यह संसार है तब तक 'आलपविश्वान' का विराम नहीं। यह उस जलपवाह के समान है जो अनवरत वेग से आगे बढ़ता जाता है, खड़ा होना जानता ही नहीं।

यह 'भालय विज्ञान' भारमा का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु दोनों में स्पष्ट भन्तर भी विद्यमान हैं जिसकी भवहेलना नहीं को जा सकती। प्रारमा भपरिवर्तनशीज रहता है—सदा एकाकार, अल्य विज्ञान क्षालय विज्ञान' परिवर्तनशीज होता हैं। अन्य विज्ञान कियाशीज हों या प्रपना न्यापार बन्द कर दें, परन्तु यह 'भालय विज्ञान' विज्ञान का सन्तत प्रवाह बनाये रखता है। इसकी चैतन्य धारा कभी उपशान्त नहीं होती। यह प्रत्येक न्यक्ति में विद्यमान रहता है, परन्तु यह समष्टि चैतन्य का प्रतीक है।

१ तरङ्गा उदघेर्यद्वत् पवनप्रत्ययेरिताः नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते ॥ श्राल्योघस्तया नित्य विषयपवनेरितः चित्रैस्तरंगविज्ञानैनृत्येमानः प्रवर्तते ॥

<sup>—</sup>लं स्० शहर, १००

२ तच वर्तते स्रोतसौषवत्-त्रिंशिका का॰ ४ ( पृ॰ २१-१२ )

इसके साथ सम्बद्ध सहायक चैत्त धर्म पाँच माने गये हैं १--- (१) मनस्कार ( चित्त की विषय की भोर एकामता ), ( २ ) स्पर्श ( इन्द्रिय तथा विषय के साथ विज्ञान का सम्पर्क ), (३) वेदना श्रालय-( सुल-दुःख की भावना ), ( ४ ) संज्ञा ( किसी वस्तु का विद्यान के नाम ), (१) चेतना (मन की वह चेष्टा जिसके रहने पर चैत्तधर्म चित्त भालम्बन की श्रोर स्वतः कुकता है चितना चित्ताभिसंस्कारो मनसरचेष्टा । यस्यां सत्यात्माल्यवनं प्रति चेतसः प्रस्यन्द इव भवति, अयस्कान्तवशाद् अयः प्रस्यन्दवत्—स्थिरमति ]। जो वेदना 'भालपविज्ञान' के साथ सहायक धर्म है, वह उपेचा भाव है जो अनिवृत तथा अब्याकृत माना जाता है। यह उपेना (तटस्थता की भावना —न सुख, न दुःख की दशा ) मनोमूमि में विद्यमान रहने वाले भागन्तुक अपक्छेशों से ढकी नहीं रहती। अतः वह प्राणियों को निर्वाण तक पहुँचाने में समर्थ होती है। जिस विज्ञान का यह विशव विजम्भग्रमात्र माना गया है वह यही आलयविज्ञान है।

## यदार्थ समीक्षा —

योगाचारमतवादी श्राचार्यों ने विश्व के समप्र धर्मों (पदार्थों) का वर्गीकरण विशेष रूप से किया है। धर्मों के दो प्रधान विभाग हैं—संस्कृत और श्रसंस्कृत। संस्कृतधर्म वे हैं जो हेतुप्रस्यय जन्य हैं—जो किसी कारण तथा सहायक कारण से उत्पन्न होकर अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं। श्रसंस्कृतधर्म हेतुप्रस्यय जन्य न होकर स्वतः सिद्ध हैं। उनकी स्थिति किसी कारण पर भवळित्वत नहीं होती। इन दोनों के अन्तर्गत अनेक अवान्तर वर्ग हैं। संस्कृतधर्मों के चार अवान्तर विभाग हैं जिनकी गणना तथा संस्था इस प्रकार है—

विज्ञितिमात्रतासिद्धि पृ० १६--२१

(क) संस्कृतधर्म = ४। (१) रूपधर्म = ११, (२) चित्त = ८, (३) चैतसिक = ५१, (४) चित्तविप्रयुक्त = २४।

(ख) अर्सस्कृतधर्म = ६। इन समग्र धर्मो को संख्या पूरी एक शत है। संस्कृतधर्मों के विस्तृत वर्णन के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है। श्रतः असस्कृतधर्मों के वर्णन से ही सन्तोप करना पड़ता है।

असंस्कृतधर्म ६ हैं—(१) आकाश, (२) प्रतिसंख्यानिरोध, (३) अप्रतिसंख्यानिरोध, (१) अचल, (५) संज्ञावेदनानिरोध तथा (६) तथता। इनमें प्रथम तीन धर्म सर्वास्तिवादियों की करपना के अनुसार ही है। इसका वर्णनिषछ्छे पिन्छेद में हो जाने से इनकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है। नवीन धर्मों की ज्याख्या संक्षेप में की जाती है—

(४) अचल—इस शब्द का अर्थ है उपेसा। उपेर्सा से अभिप्राय सुख या दुःख की भावना का सर्वया तिरस्कार है। विज्ञानवादियों के अनुसार 'अचल' की दशा का तभी सासातकार होता है, जब सुख और दुःख उत्पन्न नहीं होते। यह चतुर्थ ध्यान में देवताओं की मनःस्थिति के समान की मानस स्थिति है।

#### (४) संज्ञा-वेदना-निरोध-

यह दशा तब प्राप्त होती है जब योगी निरोधसमापित में प्रवेश करता है और संज्ञा तथा वेदना के मानस धर्मों को विस्कुल अपने वश में कर खेता है। इन प्रथम पाँच असंस्कृत धर्मों को स्वतन्त्र मानना उचित नहीं हैं, क्योंकि तथता के परिणाम से ये मिन्न मिन्न रूप हैं। 'तथता' ही इस विश्व में परिणाम घारण करती है और ये पाँचों धर्म उसी के भांशिक विकाशमात्र हैं।

#### (६) तथता—

'त्यता' का अर्थ है 'तथा' (जैसी वस्तु हो उसी तरह की स्थिति) का माव। यही विज्ञानवादियों का परमतत्त्व है। विश्व के समग्र धर्मी' का नित्य स्थायो धर्म 'तथता' ही है। 'तथता' का भ्रथं है अविकारीतत्व ! भ्रथीत् वह पदार्थ जिसमें किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो। विकार हेतु प्रत्ययजन्य होता है। अतः 'तथता' के असंस्कृत धर्म होने के कारण अविकारी होना स्वाभाविक है। इसी परमतत्त्व के भूतकोटि, अनिमित्त, परमार्थ, और धर्मधातु पर्यायवाची शब्द हैं। अत = सत्य + श्रविपरीत पदार्थ; कोटि = अन्त । इसके श्रविरिक्त दूसरा जेय पदार्थ नहीं है अतः इसे भूतकोटि (सत्य वस्तुओं का पर्यवसान ) कहते हैं । सब निमित्तों से विहीन होने के कारण यह अनिमित्त कहलाता है। यह लोकोत्तर शान के द्वारा साचात्कृत तत्त्व है—अतः परमार्थ है। यह आर्यधर्मों का सम्यक् दृष्टि, सम्यक् व्यायाम आदि श्रेष्ठ धर्मों का कारण (भ्राप्तु ) है—अतः इसकी संशा 'स्रभ्धातु' है ३। इस तत्त्व का शब्दों

१ तथता स्त्रविकारार्थेनेत्यर्थः । × × × नित्यं सर्वेिसन् कालेंऽसंस्कृतत्वान्न विक्रियते । — मध्यान्त विभाग पृ० ४१

२ भूतं सत्यमविपरीतिमत्यर्थः। कोटिः पर्यन्तः। यतः परेगान्यत् श्यं नास्ति श्रतो भूतकोटिः भूतपर्यन्तः—स्थिरमति की टीका, मध्यान्त विभाग पृ० ४१

३ यही 'तथता' 'भूत तथता' के नाम से भी अभिहित होती है। अश्वधोष ने 'महायानश्रद्धोत्पादशास्त्र' में इस तत्त्व का विशेष तथा विशद प्रतिपादन किया है। ये श्रश्वधोष, किव श्रश्वधोष से श्रभिन्न माने जाते हैं, परन्तु 'तथता' का हतना विस्तार इतना पहले होना संशयास्पद है। 'तथता' विज्ञानवादी तत्त्व है। परन्तु श्रश्वधोष को विज्ञानवादी मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। वैभाषिकमत के अन्थों की रचना के लिए जो संगीति बुलाई गई थी उसका कार्य अश्वधोष की श्रध्यक्ता तथा सहायता से ही सम्पन्न हुआ। श्रतः ये सर्वास्तिवादी ही थे। तिब्बत में कई अन्थों की पुष्पका में इन्हें सर्वास्तिवादी स्पष्ट कहा गया है। इनके

के द्वारा यधार्थ-निरूपण नहीं हो सकता। समस्त कर्एनाओं से विरिद्त होने से यही परिनिष्पन्न शब्द के द्वारा भी वाच्य होता है। भार्य असंग ने निम्न-छिप्तित कारिका में जिस परमार्थ का निरूपण किया है वह तत्त्व यही 'तथता' है—

न सन्त न चासन्त तथा न चान्यया न जायते न्येति न चानहीयते। न वर्धते नापि विशुध्यते पुन-विशुध्यते तत् परमार्थल्ज्णम्॥

#### सत्ता-मीमांसा

योगाचार मत में सत्ता माध्यमिक मत के समान ही दो प्रकार की मानी जाती है—(1) पारमार्थिक और (२) व्यावहारिक । व्यावहारिक सत्ता को विशानवादी आचार्य दो भागों में विभक्त करते हैं—(१) परिकिष्णत सत्ता छोर (२) परतन्त्र सत्ता । अद्वेत वेदान्तियों के समान ही विशानवादियों का कथन है कि जगत् का समस्त व्यवहार आरोप या उपचार के उत्पर अवलियत रहता है। वस्तु में अवस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते हैं—जैसे रज्जु में सर्प का आरोप । इस रष्टान्त में सर्प का आरोप मिथ्या है क्योंकि दूसरे ही छण में हमें उचित परिस्थित में इस आन्ति का निराकरण हो जाता है और रज्जु का रज्जुत्व हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। यहाँ सर्प की आन्ति का ज्ञान परिकृष्णित है। रु की सन्ना परतन्त्र शब्द से अभिदित की जाती है। वह वस्तु जिससे रुज्जु वनकर तैयार हुई है परिनिष्पन्न सत्ता कहलायेगी।

जंकावतार सूत्र में भी परमार्थ और संवृति का भेद दिखलाया गया

मत के लिये द्रष्टन्य Yamakamı Sogen-Systems of Buddhıst Thought (Chapter VII pp. 252—267.)

है। परन्तु माध्यमिक प्रन्थों में इस विषय का जितना विवेचन है उतना स्दम विवेचन इस ग्रन्थ में नहीं मिलता। संवृति-सस्य **छं**कावतार ( च्यावहारिक सत्य ), परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य सूत्र में स्वभाव के साथ सदा सम्बद्ध रहता है। इन दोनों प्रकार त्रिविध के ज्ञान होने के बाद हो परिनिष्पन्न ज्ञान होता है। सत्ता परमार्थ सत्य का संबंध इसी ज्ञान से है। परमार्थ का ही नामान्तर 'भूतकोटि' है। संवृति हसी का प्रतिबिम्बमात्र है। संवृति का अर्थ है बुद्धि, जो दो प्रकार की मानी गयी है--(१) प्रविचय बुद्धि भीर (२) प्रतिष्टापिका बुद्धि । प्रविचय बुद्धि से पदार्थी के यथार्थ रूप का उहरा किया जाता है। शून्यवादियों के समान ही सब पदार्थ सत्, असत् छाटि चारों कोटियों से सदा मुक्त रहते हैं १। लंकावतार सूत्र का रपप्ट छथन है कि इद्धि से पदार्थों की विवेचना करने पर उनका कोई भी स्वभाव ज्ञानगोचर नहीं होता । इसीलिये विदव के समस्त पदार्थी को लचणहीन (अनमिलाप्य) तथा स्वभावहीन (निःस्वभाव) मानना ही

प्रतिष्ठापिका बुद्धि से भेद्र प्रविद्ध भाभासित होता है तथा असत् पदार्थ सन् रूप से प्रतीत होता है। इस प्रतिष्ठापन व्यापार को 'समारोए' प्रतिष्ठापिका कहते हैं। बद्धण, इष्ट, हेतु और भाव—इन चारों का भारोप होता है। सारांश यह है कि जो रूचण या भाव वृद्धि सस्तु में स्वयं उपस्थित न हो उसकी कर्पना करना प्रतिष्ठा-पन कहलाता है। जोक-व्यवहार के मूल में यही प्रतिष्ठापन व्यवहार

पदता हैर । वस्तु-तत्त्व का यह विवेचन प्रविचय बुद्धि का कार्य है।

१ लंकावतारस्त्र पृ० १२२।

२ बुद्या विवेच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । तस्मादनभिलाप्यास्ते निःस्वभावाध्य देशिताः ॥

<sup>—</sup>लंकावतारस्य पृ० २।१७५ ।

सदा प्रवृत्त रहता है। इस प्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिक्रमण करना योगी जन का प्रधान कार्य है। बिना इसके अतिक्रमण किये हुए वह द्वन्द्वातीत नहीं हो सकता और निर्वाण को पदवों को प्राप्त नहीं कर सकता। परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य में परस्पर भेद है। परि-कल्पित केवल निर्मृष्ठ कल्पनामात्र है। परन्तु परतन्त्र बाह्य सत्य सापेन है।

परतन्त्र उतना तूपणीय नहीं होता। परन्तु परिकर्पत सत्य आन्ति का कारण है। परतन्त्र शब्द का ही अर्थ है दूसरे के ऊपर भवकिष्वत होने परतन्त्र-वाला। इसका तार्थिय यह है कि परतन्त्र सत्ता स्वयं उत्पन्न नहीं होती अपितु हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होती है। परिकरिपत लक्षण में आहा आहक माव का स्पष्ट उदय होता है परन्तु भेद की कर्पना नितान्त आन्त है।

याहक भाव और याद्य भाव दोनों हो परिकिष्टियत हैं क्योंकि विज्ञान एकाकार रहता है, उसमें न तो प्राहकत्व है और न प्राह्मत्व है। जब तक यह ससार है तम तक यह द्विविध कर्षना चलती रहतो है। जिस समय ये दोनों भाव निवृत्त हो जाते हैं उस समय की अवस्था परिनिष्पन्न जड़ण कही जाती है। परतन्त्र सदा परिकिष्पत जज़ण के साथ मिश्रित होकर हमारे सामने उपस्थित होता है। जिस समय उसका यह मिश्रण समाप्त हो जाता है और वह अपने विश्वद्ध रूप में प्रतीत होने लगता है वही उसकी परिनिष्पन्नावस्था है। श्रतः इस अवस्था को प्राप्त करने के जिये कर्पना को सदा के लिये विराम देना चाहिये। बिन। कर्पना के उपशम हुए परमार्थ तत्त्व की प्रतीति कथमिष नहीं होती।

भाचार्य भसंग ने महायान स्त्रालंकार में सस्य के इन तीन अकारों का वर्णन बदे ही सुन्दर ढंग से किया है:—१—परि-कल्पित सत्ता वह है जिसमें किसी वस्तु का नाम या अर्थ ख्यवा नाम का प्रयोग संकल्प के द्वारा किया नायश । २—परतन्त्र सत्ता के सत्ता वह है जिसमें प्राद्य और प्राहक के तीनों जवण सत्ता के कल्पना के ऊपर अवलिवत हों। ग्राह्य के तीन भेद असग ने स्वीकार किये हैं (क) पदाभास (शब्द) (ख) अर्थाभास (श्रव्द) (ख) अर्थाभास (श्रव्द) (ग) देहाभास (शर्रार) प्राहक के भी तीन भेद होते हैं—(क) मन, (ख) उद्प्रह (चक्कुविज्ञान श्रादि पाँच इन्द्रिय विज्ञान,), (ग) विकल्प। श्राह्य और श्राहक के ये तीनों भेद जिस अवस्था में उत्पन्न होते हैं उस अवस्था की सत्ता परतन्त्र सत्ता कही जाती हैर।

३—पिरिनिष्ण वस्तु वह है जो भाव और सभाव से उसी प्रकार भतीत है जिस प्रकार दोनों के मिश्रित रूप से । वह सुख और दुःख की करपना से नितान्त सुक्त है३ । इसी का दूसरा नाम 'तथता' है जिसे प्राप्त कर छेने पर भगवान् बुद्ध तथागत (तथता को प्राप्त होने वाला न्यक्ति) के नाम से प्रसिद्ध हुए । यह परमार्थ भद्दैतरूप है । इसके स्वरूप का वर्णन करते समय आचार्य श्रसंग का कथन है कि यह परमतत्त्व पाँच प्रकारसे अद्वैत रूप हिं—सत्-अस्त्, तथा—अतथा, जन्म—मरण, हास-बुद्धि,

१ यथा नामार्थमर्थस्य नाम्नः प्रख्यानता च या। असंकल्पनिमित्तं हि परिकल्पितल ज्णम्॥

—महायान स्त्रालंकार ११।३६

२ त्रिविघ त्रिविधाभासो ग्राह्यग्राहकलच्रणः। श्रभूतपरिकल्पो हि परतन्त्रस्य लच्रणम्॥

-वही १३।४०

३—अभावभावता या च भावाभावसमानता । श्रशान्तशान्ताऽकल्पा च परिनिष्पत्रलच्णम् ॥

---म० स्० ११।४१

शुद्धि-अविशुद्धि—इन पाँचों कहपनाओं से यह तस्व नितान्त मुक्त है। एक दूसरे प्रसङ्ग में असंग की शक्त है कि बोधिसस्व सचमुच शून्यत्र (शून्य के सच्चे स्वरूप को जानने वाला) कहा जा सकता है जब वह शून्यता के इन त्रिविध प्रकारों से मछीभाँति परिचित हो जाता है। शून्यता के तीन प्रकार ये हैं:—

- (क) श्रमावश्न्यता—श्रभाव का अर्थ उन छत्त्यों से हीन होने का है जिनको हम साधारण कल्पना में किसी वस्तु के साथ सम्बद्ध मानते हैं (परिकल्पित)।
- (ख) तथाभावशून्यता—वस्तु का जो स्वरूप हम साधारणतया भानते हैं वह नितान्त श्रसत्य है। जिसे हम साधारण भापा में घट नाम से पुकारते हैं उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं (परतन्त्र)।
- (ग) प्रकृतिशून्यता—स्वभाव से ही समग्र पदार्थ शून्यरूप हैं (परिनिष्पन्न)।

सम्यक्सम्बोधि का उटय तभी हो सकता है जब बोधिसस्य इन त्रिविध सत्यों के ज्ञान से सम्पन्न होता है?

भाचायों के उपरिनिर्दिष्ट मतों के श्रनुशीलन करने से स्पष्ट है कि

१ न सन न चासन्न तथा न चान्यथा,
 न जायते व्येक्ति न चावहीयते ।
 न वर्धते नापि विशुध्यते पुनः,
 विशुध्यते तत् परमार्थलच्लम् ॥ —म० स्०६।१

२ अभावशूत्यता ज्ञात्वा तथा-भावस्य शूत्यताम् । प्रकृत्या शूत्यता ज्ञात्वा शूत्यज्ञ इति कथ्यते ॥

---म० स्० १४।३४

सत्ता का विवेचन वसुबन्धु ने भी विज्ञप्तिमातृतासिद्धि में विशेष रूफ से किया है। देखिये—त्रिशिका पृ० ३९-४२ योगाचारमत में सत्य तीन प्रकार का होता है ? । माध्यमिकों की द्विधि सत्यता के साथ इनकी तुलना इस प्रकार की जाती है—

माध्यमिक योगाचार
(१) संवृति सत्य परिकृष्टिपत
परतन्त्र
(२) परमार्थं सत्य = परिनिष्पञ्च।

परिकिष्पित सत्य वह है जो प्रत्ययजन्य हो, करूपना के द्वारा जिसका स्वरूप भारोपित किया गया हो तथा सच्चा रूप हमारी दृष्टि से भगोचर होर।

'परतन्त्र' हेतुप्रत्ययजन्य होने से दूसरे पर आश्रित रहता है, जैसे लेकि प्रत्य से गोचर घट पटादि पदार्थ। ये मृत्तिका, बुरभकारादि के संयोग से अत्पन्न होते हैं। अतः इनका स्वविशिष्ट रूप नहीं होता। 'परिनिष्पन्न' सच्चा अद्वेत वस्तु का ज्ञान है। परिनिष्पन्न का ही दूसरा नाम तथता, परमार्थ आदि है । इस प्रकार विज्ञानवादी पक्का अद्वेतवादी है।

## (ग) समीचा

विज्ञानवाद की समीचा अन्य वौद्ध सम्प्रदायों ने भी की है, परन्तु इसकी मामिक तथा व्यापक समीचा ब्राह्मण दार्शनिकों ने की है, विशेषतः कुमारिक मह तथा आचार्य पांकर ने। बादरायण ने तकपाद (ब्रह्म-

कि किल्पतः परतन्त्रश्च परिनिष्पत्र एव च ।
 अर्थादभूतकल्पाच्च द्वयाभावाच्च कथ्यते ॥ — मैत्रेयनाथ
 किल्पतः प्रत्ययोत्पन्नोऽनिभलाप्यश्च सर्वथा ।
 परतन्त्रस्वभावो हि शुद्धलौकिकगोचरः ॥

३ किल्पितेन स्वभावेन तस्य यात्यन्तशून्यता। स्वभावः परिनिष्पन्नोऽविकल्पज्ञननगोचरः॥

--मध्यान्तविभाग पृ० १६

सूत्र २।२) में सूचम शीत से अपने मतभेद का प्रदर्शन किया है जिसका भाष्य लिखते समय शकराचार्य ने बहे विस्तार के साथ विज्ञानवाद की मौलिक धारणाओं का खण्डन किया है? । शावर भाष्य में निराजम्बनवाद का खण्डन अत्यन्त सिद्धि है२ परन्तु भट्ट कुमारिल ने इलोकवार्तिक में न्या विस्तार तथा तर्क कुशलता से योगाचार के मतों की कल्पनाओं को आन्तिसिद्ध किया है३। नैयायिकोंमें वाचस्पति मिश्र, जयन्तभट तथा खदयनाचार्य का खयडन बड़ा ही मौलिक तथा मार्मिक है। स्थानाभाव से संशिप्त समीद्धा से ही यहाँ सन्तोष किया जाता है।

## (१) कुमारिल का मत

विज्ञानवाद शून्यवादियों के समान ही द्विविध सत्यता का पत्त्पाती है—संवृति सत्य तथा परमार्थ सत्य। कुमारिल का श्राक्षेप संवृतिसस्य की धारणा पर है। संवृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिध्या माना जाता है, यह सिद्धान्त तर्क की कसौटी पर नहीं टिक सकता। जब 'सवृति' का ही अर्थ मिध्या है तब वह सत्य का प्रकार किस प्रकार हो सकती है? यदि वह सत्य रूप है, तो उसे मिध्या कैसे माना जावेगा? 'संवृतिसस्य' की कल्पना ही विरोधी होने से त्याज्य है। यदि कहा जाय कि मुवार्थ और परमार्थ में 'सत्यत्व' सामान्य धर्म है तो यह धर्म विरुद्ध है जैसे वृत्त और सिद्ध में 'वृक्षत्व' सामान्य धर्म । वृक्षत्व तो केवल वृष्ट में ही है, सिद्ध में नहीं। तब इसे दोनों वस्तुओं का सामान्य धर्म कैसे स्वीकार किवा जाय?

यथार्थ वात तो यह है कि जिस वस्तु का अभाव है, वह सदा अविध-

१ ब्रह्मसूत्र भाष्य २ । २

२ द्रष्टव्य मीमासास्त्र शाशक

३ श्लोक वार्तिकं, पृ० २१७-२६७ (चौलम्भा संस्करण, काशी)

भाग है और जो वस्तु सत्य है, वह परमार्थतः सत्य है। अतः सत्य 'संयुतिसत्य' पृथग् है और मिथ्या अछग है। एक ही साथ दोनों का झमेला खड़ा करना कथमि उचित नहीं है। इसलिए की आन्त- सत्य एक ही प्रकार का होता है—परमार्थ सत्य एक मानना भाग्तिमात्र है।।

विज्ञानवाद जगत् को सांवृतिक सत्य मानता है। जगत् के समस्त पदार्थं स्रामरीचिका तथा गन्धर्वनगर के अनुरूप मायिक हैं। जायत् पदार्थ भी स्वष्न में अनुभूत पदार्थ के सदश ही काल्पनिक, सत्ताहीन, निराधार तथा भ्रान्त है। यह सिद्धान्त यथार्थ-रहस्य वादी मीमांसकों के आक्षेप का प्रधान निषय है। शावर भाष्य में जाग्रत् तथा स्वप्न का पार्थक्य स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया है। स्वप्न में विपर्यय का ज्ञान श्रनुभव सिद्ध है। स्वप्न दशा में मनुष्य नाना प्रकार की वस्तुस्रों का (घोडा, हाथी, राजपाट, भोग, विलास आदि ) श्रनुभव करता है, परन्तु निद्राभंग होने पर जाग्रत् अवस्था में आते हो ये वस्तुयें अतीत के गर्भ में विकीन हो जावी हैं। न घोड़ा ही रहता है, न हाथी ही। शक्या पर लेटा हुआ प्राणी उसी दशा में श्रपने को पदा पाता है। अतः इस विपर्यय ज्ञान (विपरीत वस्तु के ज्ञान) से स्वप्न को मिथ्या कहा जाता है। परन्तु जायत् दशा का ज्ञान समान-रूप से बना रहता है। कभी उसका विपर्ययज्ञान नहीं पैदा होता। अतः जाअत् को स्वप्न के प्रथय के समान निरालम्ब मानना कथमि न्याय-

तस्मादः यन्नास्ति नास्त्येव यस्त्वस्ति परमार्थेतः ।
 तत् सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वयकल्पना ॥ १० ॥

<sup>--</sup>श्लोकवार्तिक पृ० २१९

सिद्ध नहीं है। । कुमारिल ने इस आपेच को नवीन तर्क से पुष्ट किया है। श्रतियोगी के दृष्ट होने पर जामत् ज्ञान को मिध्या कहा जा सकता है। स्वप्न का प्रतियोगी अनुभव से सिद्ध है, परन्तु जाग्रत् ज्ञान का प्रतियोगी कहीं अनुभूत नहीं होता । जिसे हम प्रत्यत्तृतः स्तम्भ देखते हैं, वह सदा स्तम्भ ही रहता है। कभी श्रपना स्वरूप बद्दकार किसी जामत पदार्थी की नये पदार्थ के रूप में हमारे सामने नहीं भाता। अतः प्रतियोगी के न दीख पड़ने से हम जाप्रत् ज्ञान को मिथ्या सत्ता नहीं मान सकतेर । इसके उत्तर में योगाचार का समाधान है कि योगियों की बुद्धि प्रतियोगिनी होती है अर्थात् योगी छोग अपने अलौकिक ज्ञान के सहारे जाग्रत् दशा के मिध्यात्व का अनुभव करते हैं। परन्तु कुमारिल इस तर्क की सत्यता को स्पष्टतः अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं--"इस जन्म में कोई योगी नहीं देखा गया जिसकी बुद्धि में जगत् का ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो। योगी की अवस्था को प्राप्त करनेवाले मानवों की दशा क्या होगी ? उसे मैं नहीं जानता३।"। 'योगी की छुद्धि बाधबुद्धि होती हैं, इसका तो कोई दृष्टान्त मिलता नहीं, परन्तु हमारी बुद्धि की जो यह प्रतीति है कि जो अनुभूत है वह विद्यमान है (यो गृहीतः स विद्यते ) इसके लिए घ्टान्तों की कमी नहीं है४।

१ स्वप्ने विपर्ययदर्शनात् । अविपर्ययाष्चेतरिसन् । तत्सामान्यादि-तरत्रापि भविष्यतीति चेत् × × ४ सिनद्रस्य मनसो दौर्वल्यान्निहा भिष्याभावस्य हेतुः । स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च सुपुप्तस्याभाव एव । शाबर भाष्य ( १११५ ) पृ० ३० ।

२ श्लोकवार्तिक-निरालम्बनवाद श्लोक ८८-६० ।

३ इह जन्मिन केषांचिन्न तावदुपलम्यते । योग्यवस्थागतानां तु न विद्माः किं भविष्यति ॥ --वही श्लो० ६४

४ वही-श्लोक ६५१६६।

स्वप्न की परीक्षा वतलाती है कि स्वप्न का ज्ञान निरालम्बन नहीं है। स्वप्न प्रत्यय में भी बाह्य भाजम्बन उपस्थित रहता है। देशान्तर या कालान्तर में जिस बाह्य वस्तु का अनुभव किया जाता स्वप्त ज्ञान है वही स्वप्त में स्मृतिरूप से अपस्थित होती है कि मानों वर्तमान देश तथा वर्तमानकाल में वह कियाशील हो। स्वप्न की स्मृति केवल इस जन्म की घटनाओं पर ही भवलिबत नहीं रहती, प्रस्युत वह जनमान्तर में अनुभूत पदार्थों पर भी आश्रित रहती है। श्रतः स्वप्त का बाह्य आलम्बन अवस्य रहता है। जायत् दशा में आन्ति के लिए भी बाहरी आलम्बन विद्यमान रहता ही है। भिन्न भिन्न स्थानों पर अनुभूत पदार्थीं के एकीकरण से आन्त उत्पन्न होती है। **खस आन्ति के लिए भी भौतिक श्राधार अवश्यमेव विद्यमान रहता है।** जल का अनुभव इसने श्रनेक बार किया है तथा सूर्य के किरणों से सन्तस बालुका राशि का भी हमने प्रत्यत् किया है। इन दोनों घटनाओं को एक साथ मिलाने से सृग-मिश्चिकार का उदय होता है। अतः आनित नाम देकर जिसे हम निराधार समझते हैं वह भी निराधार नहीं है। उसके छिये भी आधार—आलम्बन है। श्रतः ज्ञान को निरालम्बन मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता।

योगाचार मत में विशान में निजता की प्रतीति होती है। कुमारिक

१ स्वप्नादिप्रत्यये बाह्यं सर्वथा निह नेष्यते, सर्वत्रालम्बनं बाह्यं देशकालान्यथात्मकम्। जन्मन्येकत्र वा भिन्ने तथा कालान्तरेऽपि वा, तद्देशो वाऽन्यदेशो वा स्वप्नज्ञानस्य गोचरः॥

<sup>-</sup>वही, श्लोक १०७,१०८

२ पूर्वानुभूततोयं च रिश्मतप्तोषरं तथा।

मूगतोयस्य विज्ञाने कारणत्वेन कल्प्यते॥ —वही, श्लोक १११

का पूछना है कि भद्रेत विज्ञान में भेद कैसे उत्पन्न हुआ ? वासना भेद से ज्ञान की विज्ञानभेद सम्पन्न होता है, यह ठीक नहीं। वासनाभेद का कारण का कारण क्या है। यदि ज्ञानभेद इसका कारण हो, तो अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता हैं—वासना के भेद से विज्ञानभेद तथा विज्ञान के भेद से वासनाभेद। फड़तः

विज्ञान में परस्पर भेद समझाया नहीं जा सकता। ज्ञान नितान्त निर्मेक है। अतः उसमें स्वतः भी भेद नहीं हो सकता। । वासना की कलपना मानकर विशानवादी अपने पत्त का समर्थन करते हैं। एक चरा के ितए वासना का अस्तित्व मान भी जिया जाय, तो वासना प्राहक (शाता ) में भेद् छत्पन्न कर सकती है, परन्तु ब्राह्म (शेय, विषय ) भेद क्योंकर उत्पन्न होगार ? विषय-घट, पट श्रादि-विज्ञान के ही रूप माने जाते हैं, तब घड़ा वस्त्र से भिन्न कैसे हुआ ? घोड़ा हाथी से अलग कैसे हुआ ? एकाकार विज्ञान के रूप होने से उनमें समता होनी चाहिए, विषमता नहीं । वासनाजन्य यह विषयभेद है, यह कथन प्रमाण-भत नहीं है, क्योंकि यह बात 'वासना' के स्वरूप से विरोधी है। वासना है क्या ? पूर्व अनुभव से उत्पन्न संस्कार-विशेष (पूर्वानुभवजनित-संस्कारो वासना )। तब वह केवल स्मृति उत्पन्न कर सकती है, अत्यन्त अननुभूत घटपटादि पदार्थी' का अनुभव वह कथमपि नहीं करा सकती। श्रतः वासना विषय की भिन्नता को भछीभाँति सिद्ध नहीं कर सकती ।

विज्ञान के ज्ञणिक होने से तथा उसके नाश के पीछे उसकी सक्ता के किसी भी चिह्न के न मिलने से वास्य (वासना निसमें उत्पन्न की

<sup>े</sup> १ 'वही श्लोक १७८-१७६।

कुर्यात् ग्राहकभेदं सा ग्राह्यभेदस्तु किं कृतः ।
 सवित्या जायमाना हि स्मृतिमात्रं करोत्यसौ ॥ --वही, १८१

जाय ) तथा वासक (वासना का उत्पादक द्रव्य ) में वामना का परस्पर एक काल में अवस्थान नहीं होता? । तब दोनों में खण्डन 'वासना' कैसे सिद्ध होगी ? 'वासना' का भौतिक अर्थ है किसी वस्तु में गन्ध का संक्रमण (जैसे कपड़े को फूल से वासना )। यह तभी सम्भव है जब दोनों पदार्थों की एककालिक स्थिति हो। बौद्धमत में पूर्वद्गण की वासना उत्तरद्गण में संक्रमित मानी जाती है। परन्तु यह स्माव कैसे हो सकता है ? पूर्वचण के होने पर उत्तरक्षण अनुत्पन्न है और उत्तरदाण की स्थिति होने पर पूर्वेच्या विनष्ट हो गया है। फ़लतः दोनों चणों के समकाल अवस्थान न होने से वासना सिद्ध नहीं हो सकती। त्तृणिक होने के कारण दोनों का ज्यापार भी परस्पर नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वयं नष्ट हो रही है, वह नष्ट होनेवाली दूसरी वस्तु के द्वारा कैसे वासित की जा सकती है? च्चा से अधिक उनकी स्थिति मानने पर ही यह सम्भव हो सकता है ? मृल आक्षेप तो ज्ञाता की सत्ता न मानने पर है। वासना तो स्वय क्त जिक उहरी, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पहेगा। तभी उसका संक्रमण हो सकता है। श्राधार की सत्ता रहने पर ही वासना का संक्रमण समकाया जा सकता है। लोक में देखा जाता है कि लाद्मा के रंग से फूल को सींचने पर उसका फल भी उसी रंग का होता है। यहाँ सुक्षम छान्। के अवयव फूल से फल में संकान्त होते हैं। अतः सप्रमण के लिए आधार रहता है ?। परन्तु विज्ञानवाद में स्थायी ज्ञाता

हो । यहाँ सूक्ष्म छाद्धा के भवयव फूल से फल में संक्रान्त होते हैं । अतः सम्मण के लिए आधार रहता है । परन्तु विज्ञानवाद में स्थायी ज्ञाता १ चिणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये । वास्यवासकयोश्चैवमसाहित्यात्र वासना ॥— वही, श्लोक १८२ र यस्य त्वविस्थतो ज्ञाता ज्ञानाभ्यासेन युज्यते स तस्य वासनाधारो वासनापि स एव वा । कुसुमे बीजपूरादेर्यल्लाचायुपसिच्यते तद्भूपस्यैव संक्रान्तिः फले तस्येत्यवासना ॥—वही श्लोक १६६-२०० २०

के न रहने से वासना का संक्रमण ही कैसे हो सकता है? फजतः 'वासना' मानकर जगत् के पदार्थी' की मिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती।

## ३---बिज्ञानवाद के विषय में आचार्य शंकर

शंकरा नार्य ने विज्ञानवाद के सिद्धान्तों की मीमांसा बढ़ी मार्मिकता के साथ की है। बाह्य।र्थ की सत्ता का अनिषेध करते समय योगावार बाह्यार्थ को बी युक्तियों का खण्डन बड़ी तर्ककुशकता के साथ किया राजा न पा उपल्रिव है। प्रत्येक बाह्यार्थ की धनुभूति में बाह्यपदार्थ की प्रतीति होती है, इसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा सकता। घट का ज्ञान करते समय विषयरूप से घट उपस्थित हो ही जाता है। क्रिसकी साज्ञात् उपलब्धि हो रही है उसका अमान कैसे माना जा सकता है ? उपलब्धि होने पर उस वस्तु का भभाव मानना उसी प्रकार विरुद्ध होगा जिस प्रकार भोजन कर तृप्त होनेवाला व्यक्ति यह कहे कि न तो मैंने भोजन किया है और न सुक्ते तृप्ति हुई है। जिसकी साज्ञात् प्रतीति होती है उसको असत्य बतलाना तर्क तथा सत्य दोनों का गला घोंटना है। साधारग लोकिक अनुभव बतलाता है कि घट, पट भादि पदार्थ ज्ञान से अतिरिक्त बाहरी रूप में विद्यमान रहते हैं। विज्ञानवादी भी इस तथ्य को अनंगीकृत नहीं कर सकता। वह कहता है कि विज्ञान बाहरी पदार्थ के समान प्रतीत होता है। यह समानता की धारणा तभी सिद्ध हो सकती है जब बाहरी वस्तुमों की स्वतन्त्र सत्ता हो?। विज्ञान घट के समान

१ यदन्तर्शेयरूपं तद् बहिर्वदनभासते इति । तेऽपि सर्वलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमाना संविदं प्रतिलभमाना प्रत्याख्यात्रकामाश्च बाह्यमर्थं बहिर्वदिति वस्कारं कुर्वन्ति । ब्रह्मसूत्र २।२।२८ शांकरभाष्य

प्रतीत होता है—इसका तार्विय यह है कि घट भी विज्ञान से श्रितिरिक्त है तथा सत्तावान है। कोई भी यह नहीं कहता कि देवदत्त वन्ध्यापुत्र के समान प्रकाशित होता है, क्यों कि वन्ध्यापुत्र नितानत असत्य पदार्थ है। असत् पदार्थ के साथ साहत्रय धारण करने का प्रश्न हो उपस्थित नहीं होगा। अतः विज्ञानवादी को भी श्रवने मत से ही वाह्यार्थ की सत्यता मानना नितान्त युक्ति-युक्त है।

भर्थ तथा उसका ज्ञान सदा भिन्न ,होते हैं। घट तथा घट ज्ञान एक ही वस्तु नहीं है। 'घट का ज्ञान' तथा 'पट का ज्ञान'—यहाँ ज्ञान की अर्थ-क्यान भेजता है। शुक्र गाय और कृष्ण गाय—पहाँ गोख में कोई भेद नहीं, विशेषणरूप शुक्रता तथा कृष्णता में ही भेद विद्यमान है। अत: अर्थ तथा ज्ञान का भेद स्पष्ट है। दोनों को एकाकार (जैसा विज्ञानवादी कहता है) नहीं माना जा सकता।

#### स्वप्न और जागरित का अन्तर

वाह्यार्थं का तिरस्कार करने वाले विज्ञानवादों को जागरित दशा में अनुभूयमान पदार्थों को सत्ताहोन मानना पड़ता है। तब उसकी हिंद्र में स्वप्न में श्रनुभूत वस्तु और जागरित दशा में अनुभूयमान वस्तु में कियों प्रकार का भेद नहीं है। परन्तु दोनों वस्तु श्रों में इतना स्पष्ट वैधम्यं दोख पड़ता है कि दोनों को एक माना नहीं जा सकता। वैधम्यं क्या है ? बाध तथा वाध का श्रभाव। स्वप्न की वस्तु जागने पर वाधित हो जाती है। स्वप्न में किसी ने देखा कि वह बड़े भारी जन-समूह में व्याख्यान दे रहा था, परन्तु जागने पर वह अपने को उसी चारपाई पर श्रकेले खुपचाप लेटे हुए पाता है। न तो जन-समुदाय में वह है, न उसने वोजने के लिए मुँह खोला है। तब उसे निद्रा के कारण अपने चित्त के म्जान होने को श्रान्ति का उसे पता चलता है। यहाँ जागने पर स्वप्न के

अनुमव का सद्यः बाध (विरोध) उपस्थित होता है। जागरित में तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जागरित दशा की अनुभूत वस्तुएँ (घट, घट, खम्मे तथा दीवाल) किसी भी दशा में बाधित नहीं होती हैं। अतः जागरित शान को स्वण्न के समान बतलाना बढ़ी भारी भूल है। यदि दोनों एक समान ही होते, तो स्वण्न में घोड़े पर चढ़कर काशी से प्रयाग जाने वाला व्यक्ति जागने पर अपने को प्रयाग में पाता। परन्तु ऐसी घटना कभी नहीं घटित होती?।

स्वप्त = स्मृति; जागरित = उपलब्धि:---

स्वप्न भीर जागरित के ज्ञान में स्वरूप का भी भेद हैं। स्वप्नज्ञान स्मृति है और जागरित ज्ञान उपलब्धि (सद्यः प्रतीत अनुभव) है। स्मरण और अनुभव का भेद इतना स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति भी इसे जानता है। कोमल चित्त पिता कहता है कि मै अपने प्रिय क्रनिष्ठ पुत्र का स्मरण करता हूँ, परन्तु पाता नहीं। पाने के लिए व्याकुल हूँ, पर मिलता नहीं। स्मरण में तो कोई रुकावट नहीं। जितना चाहिए उतना स्मरण की जिए। अतः भिन्न होने से जागरित ज्ञान को स्वप्न ज्ञान के समान मिथ्या मानना तर्क तथा लोक की भूयसी अवहेलना हैर।

विज्ञानवाद के साभने एक विकट समस्या है-विज्ञान में विचित्रता

१ वैधम्यें हि भवति स्वप्नजागरितयाः । कि पुनर्वेधम्यम् १ बाधा-बाधाविति त्रूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपलन्ध वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोप-लन्धो महाजनसमागन इति । नैवं जागरितोपलन्धं वस्तु स्तम्भादिक कस्या चिद्प्यवस्थाया बाध्यते ।

२ अपि च स्मृतिरेषा यत् स्वप्नदर्शनम् । उपलन्धिस्तु जागरित-दर्शनम् । स्मृत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्तमन्तरं स्वयमनुभूयतेऽर्थविप्रयोगात्मक मिष्टं पुत्रं स्मरामि नोपलमे, उपलब्धुमिच्छामीति—वहीं ।

की उरपत्ति किस प्रकार से होती हैं ? हम बाह्य अर्थ की विचित्रता को कारण नहीं मान सकते, क्योंकि बाह्य अर्थ तो स्वयं असिद्ध है। प्रतः वासना की विचित्रता को कारण माना जाता है। परन्तु 'वासना' की स्थिति के ही लिए उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता । अर्थ की उपलब्धि ( प्राप्ति ) के कारण नाना प्रकार की वासनार्थे होती हैं, परन्तु जब अर्थ ही नहीं, तब उसके ज्ञान से उत्पन्न वासना की कल्पना करना ही अनुचित है। 'वासना' में विचित्रता किस कारण से होगी ? अर्थ विचित्र होते हैं। भतः उनकी उपरुब्धि के अनन्तर वासना भी विचित्र होती है। परन्तु विज्ञानवाद में यह उत्तर ठीक नहीं। एक बात भ्यान देने की है कि वासना संस्कार-विशेष हैं और संस्कार विना आश्रय के टिक नहीं सकता। लोक का अनुभव इस बात का साची हैहै, परन्तु बौद्धमत में वासना का कोई आश्रय नहीं। 'आजयविज्ञान' को इस कार्य के लिए हम उपयुक्त नहीं पाते क्योंकि च्यांकि होने से उसका स्वरूप अनिश्चित है। अत: प्रवृत्ति-विज्ञान के समान ही वह वासना का अधिष्ठान नहीं हो सकता । अधिष्ठान चाहिए कोई सर्वार्थंदर्शी, नित्य, त्रिकालस्थायी, कूटस्थ पदार्थं। 'भाजयिवज्ञान' को नित्य कूटस्य माना जायगा, तो ससकी स्थितरूपता होने पर सिद्धान्त को हानि होगी। अतः वाध्य होकर 'वासना' की समस्या अनिर्धारित रह जाती है २।

ऐसी विरुद्ध परिस्थिति में जगत् की सत्ता को हैय मानना तथा केवल विज्ञान की सत्ता में विश्वास करना तर्क की महती अवहेकना है।

आत्मा को पञ्च स्कन्धात्मक मानने से निर्वाण को महती हानि पहुँचती है। जिस स्कन्ध-पञ्चक ने पुण्य संभार का अर्जन

१ द्रष्टव्य शाकरभाष्य रारा३०

२ शोकरभाष्य रारा३१

वासना के विषय में हेमचन्द्र का सत किया वह तो अतीत की वस्तु वन गया। ऐसी दशा में निर्वाण तथा उसके उपदेश की व्यर्थता सिद्ध हो जायेगी। इस वैपम्य को दूर करने के लिये बौद्धों ने वासना का भरिताव स्वीकार किया है। जिस प्रकार टूटी हुई मोती की मालाओं की मनिका को एक साथ मिलाकर गूँथने के

िलये सूत की आवश्यकता होती है, ससी प्रकार जिन्नभिन्न होनेवाले चर्णों में उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को, एक सूत्र में घाँधने वाली सन्तान-परम्परा (ज्ञान का प्रवाह) का नाम वाखना है। पूर्व ज्ञान से उत्तर कालिक ज्ञात में उत्पन्न शक्ति को बौद्ध लोग वासना कहते हैं। यहाँ विद्वानों के अनेक आक्षेप हैं। प्रथम वासना का चणसन्तित के साथ ठीक-ठीक संबंध नहीं जमता और वासना निर्विषय ही उहरती है। लोक व्यवहार में वासना का भौतिक अर्थ किसी वस्तु में गन्ध के सक्रमण से है। यह तभी सभव है जब इसका कोई स्थायी आधार हो। स्थायी वस्त्र के विद्यमान रहने पर स्थामद (कस्तुरी) के द्वारा उसे वासित करना युक्तियुक्त है। परन्तु वौद्धमत में पञ्चस्कन्धों के चित्रक होने से वासना के लिये कौन पदार्थ आधार बनेगा? ऐसी दशा में वासना की कच्पना समीचीन नहीं प्रतीत होती। इसलिये वासना की कच्पना से अनात्मवाद को दार्शनिक त्रुटि से हम कदापि बचा नहीं सकते। अतः हम वासना की कच्पना को बौद्ध दर्शन में प्रामाणिक महीं सान सकते।

### १ वासनेति पूर्वज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने शक्तिमाहुः ।

---स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक १६ I

हैमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मिललेषण ने स्याद्वादमञ्जरी में बासना का विस्तृत खराडन किया है। देखिये स्याद्वादमञ्जरी श्लोक १६ की टीका।

इतना खण्डन होने पर भी विज्ञानवाद की विशिष्टता के स्वीकार से हम पराङ्मुख नहीं हो सकते। विज्ञानवाद की दार्शनिक दृष्टि विषयीगत प्रत्ययवाद की है। इसने यथार्थवाद की जुटियों को दिखलाकर विद्वानों की दिष्ट प्रत्ययवाद की सत्यता की ओर आकृष्ट की । ऐतिहासिक दिष्ट से इसका उदय ञून्यवादी माध्यमिकों के अनन्तर हुआ। । जून्यवादियों ने जगत् की सत्ता को शून्य मानकर दर्शन में तर्क तथा प्रमाण के लिए कोई स्थान ही निदिष्ट नहीं किया। जून्य की प्रतीति के छिए प्रातिभ ज्ञान को आवश्यक वतलाकर ज्ञून्यवादियों ने साधारण जनता की तर्क तथा युक्तिवाद के अध्ययन से विमुख बना दिया था, परन्तु घिज्ञान-वादियों ने दिज्ञान के गौरव को विद्वानों के सामने प्रतिष्टित किया। माध्यमिक काल में न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा करने का समग्र श्रेय इन्हीं विज्ञानवादी श्राचार्यों को प्राप्त है। 'आजयविज्ञान' की नवीन करूपना कर इन्होंने जगत् के मूळ में किसी तस्व को खोज निकालने का प्रयस्न किया, परन्तु उन्होंने अपने बौद्धधर्म के श्रनुराग के कारण उसे अपरिवर्तनशील मानने से स्पष्ट भनंगीकार कर दिया। फलतः 'तथता' तथा 'भालयविज्ञान' दोनों की करुपना नितान्त धुँघली ही रह गई है। अन्य दार्शनिकों के माक्षेपों का रूक्य यही करपना रही है, परन्तु यह तो मानना ही पहेगा कि विज्ञानवाद ने वसुबन्धु, दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति जैसे प्रकारङ पिटतों को जन्म दिया जिनकी मौलिक कर्पनार्थे प्रत्येक युग में विद्वानों के आदर तथा आवर्य का विषय बनी रहेंगी। बौद्ध न्यायशास्त्र का अभ्युद्य विज्ञानवाद की महत्ती देन है।



# (शून्यवाद)

यः प्रतीत्यसमुत्पादः श्रृन्यतां तां प्रचक्ष्महे । सा प्रह्मप्तिरुपादाय प्रतिपत् सैव मध्यमा ॥ —नागाजुन (माध्यमिक कारिका रे४।१८)

# उन्नीसवाँ परिच्छेद

## ऐतिहासिक विवरण

भाध्यमिक मत बुद्धदर्शन का चूढान्त विकास माना जाता है। इसका मूळ भगवान तथागत की शिषाओं में ही निहित है। यह सिद्धान्त निसान्त प्राचीन है। आचार्य नागार्जुन के साथ इस मत का घनिष्ठ सम्बन्ध होने का कारण यह है कि उन्होंने इस मत की विपुळ तार्किक विवेचना की। 'प्रज्ञापारमिता सूत्रों' में इस मत का विस्तृत विवेचन पहळे ही से किया गया था। नागार्जुन ने इस मत की पृष्टि के लिए 'माध्यमिक कारिका' की रचना की जो माध्यमिकों के सिद्धान्त प्रतिरादन के लिए सर्वप्रधान अन्यस्त है। बुद्ध के 'मध्यम मार्ग' के अनुयायी होने के कारण ही इस मत का यह नामकरण है। बुद्ध ने नैतिक जीवन में दो अन्तों को—अलए तापस जीवन तथा सीम्य मोगविलास को—इोइकर वीच के मार्ग का अवलम्बन किया। तथविवेचन में शाहबतवाद तथा

उच्छेदवाद के दोनों एकाङ्गी मतों का परिहार कर अपने 'मध्यम मत' का प्रहण किया। उद्ध के 'प्रतीस्य समुत्पाद' के सिद्धान्त को विकसित कर 'शून्यवाद' की प्रतिष्ठा की गई है। अतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के दृढ़ पचपाती 'होने के कारण यह मत 'माध्यमिक' सज्ञा से ग्राभिहित किया जाता है तथा 'शून्य' को परमार्थ मानने से 'शून्यवादी' कहा जाता है। प्रकार्यह तार्किकों ने अपने प्रन्थ लिखकर इस मत का प्रतिपादन किया। इन आचार्यों के संदिष्ठ परिचय के अनन्तर इस मत द्वार्शनिक तथ्यों का वर्णन किया जायेगा।

माध्यमिक साहित्य का विकास बौद्ध पिरहतों की तार्किक बुद्धि का चरम परिचायक है। शून्यता का सिद्धान्त प्रज्ञामारमिता, रत्नकरण्ड त्रादि सूत्रों में उपलब्ध होने के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। परन्तु प्रमाणों के द्वारा ज्यून्यता के सिद्धान्त को प्रमाणित करने का सारा श्रेय भार्य नागार्जुन को है। इन्होंने माध्यमिक कारिका लिखकर अपनी प्रौढ़ तार्किक शक्ति, अलौकिक प्रतिभा तथा असामान्य पाणिडत्य का पूर्ण परिचय दिया है। इस जगत् की समस्त धारणाओं को तर्क की कसौटी पर कस कर निराधार तथा निम् छ उद्घोषित करना आचार्य नागार्जन का ही कार्य था। इनके सात्तात् शिष्य ष्यार्थदेव ने गुरु के भाव को प्रकट करने के लिये प्रनथ रचना की और शृन्यता के विद्धान्त का स्पष्टीकरण किया। यह विक्रम की द्वितीय शताब्दी की घटना है। तीयरी श्रीर चोथी सदी में कोई विशिष्ट विद्वान् नहीं पेदा हुआ। पींचवीं रातान्दी में विज्ञानवाद का प्रावल्य रहा। छठी शताब्दी में माध्यामिक मत का एक प्रकार से पुनरुत्थान हुआ ! दिल्या-भारत में इस मत का बोळवाळा था। इस समय दो महा-पिरदतों ने जूत्यवाद के सिद्धान्त को अग्रसर किया। एक थे आचार्य भन्य या भावविवेक जिनका कार्य चेत्र उद्दीसा था और दूसरे थे च्याचार्य बुद्धपालित जो भारत के पश्चिमी प्रदेश बळभी ( गुजरात )

में अपना प्रचार कार्य करते थे। इन दोनों आचार्यों की दार्शनिक दृष्टि में भेद है। बुद्धपाछित ने शून्यता की न्याख्या के लिये समस्त तर्क की निन्दा की है। उनकी इष्टि में शून्यता का ज्ञान केवल प्रातिभ-चक्षु से ही हो सकता है। इस सम्प्रदाय का नाम हुआ 'माध्यमिक प्रासिद्धक'। उधर आचार्य भन्य बढ़े ही निषुण तार्किक थे। उन्होंने तथा उनके अनुयायियों ने नागार्जुन के सुक्षम तथ्यों को समझाने के विये स्वतन्त्र तर्क की सहायता ली। इसलिये इस सम्प्रदाय का नाम हुआ भाष्यमिक स्वातिन्त्रक'। इसका प्रभाव तथा प्रचार पहले सम्प्रदाय की अपेज्ञा कहीं अधिक हुआ। सप्तम शताब्दी में आचार्य चन्द्रकीर्ति ने शून्यता के सिद्धान्त का चरम विकास किया। ये दोनों मतों के जानकार थे परन्तु स्वयं ये बुद्धपालित के सम्प्रदाय के इद अनुयायी थे। अपनी व्याख्या से इन्होंने भव्य के सम्प्रदाय के प्रभुख को उखाड़ दिया। ये शून्यवाद के माननीय भाष्यकार माने जाते हैं तथा तिब्बत, मंगोलिया और अन्य जिन देशों में शून्यवाद का प्रचार है वहाँ सर्वेत्र इनका गौरव अनुप्रण समझा जाता है।

# श्रून्यवादी आचार्यगण

## १ आचार्य नागार्जुन—

ये ही शून्यवाद के प्रतिष्ठापक भाषायें थे। इनका जनम विदर्भ (बरार) में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। इनके जीवनचरित के विषय में श्रजीकिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिनका उच्छेख बुस्तोन ने अपने इतिहास में किया है। इन्होंने ब्राह्मणों के अन्थों का गम्भीर अध्यनन किया था। मित्तु बनने पर बौद्ध अन्थों का भी श्रनुशीलन इन्होंने उसी गम्भीरता के साथ किया। ये विशेषतः श्रीपर्वत पर रहते थे जो उस समय तन्त्र-मन्त्र के जिये बद्दा प्रसिद्ध था। ये वैद्यक तथा रसायन शास्त्र के भी ग्राचार्य बतलाये जाते हैं। श्रलोकिक कल्पना, श्रगाध विद्वत्ता तथा प्रगाद तान्त्रिकता के कारण इनकी विपुल कीर्ति भारत के दार्शनिक जगत् में सदा श्रक्षुण्ण बनी रहेगी। ये आन्ध्र राजा गौतभीपुत्र यज्ञश्री (१६६-१६६ ई०) के समकालीन माने जाते हैं।

नागार्जुन के नाम से ऐसे तो बहुत से अन्थ प्रसिद्ध हैं परन्तु नीचे लिखे अन्थ इनकी वास्तविक कृतियाँ प्रतीत होती हैं:—

१ माध्यमिक कारिका— भाचार्य की यही प्रधान रचना है। इसका दूसरा नाम 'माध्यमिक शास्त्र' भी है जिसमें २७ प्रकरण हैं। इसकी महत्त्वशास्त्री वृक्तियों में भव्यकृत 'प्रज्ञा प्रदीप' तथा चन्द्रकीति विरचित 'प्रसन्नपदा' प्रसिद्ध है१।

२ युक्ति षष्टिका—इसके कतिपय इलोक बौद्ध ग्रन्थों में उद्धृत मिलते हैं।

३ प्रमाण विध्वसन— इन दोनों अन्थों का विषय तर्कशास्त्र ४ छपाय कोशलय— है। प्रमाण का खण्डन तीसरे अन्थ का विषय है और प्रतिवादी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये जाति, निम्रहस्थान आदि साधनों का वर्णन चौथे अन्थ में किया गया है। ये श्रन्तिम तीनों अन्य मूळ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है।

४—विग्रह व्यावर्तनी२—इस इन्ध में शूल्यता का खण्डन करने-वाली युक्तियों की निःसारता दिखलाकर शूल्यवाद का मग्डन किया गया है। इसमें ७२ कारिकार्ये हैं। शारम्भ की २० कारिकाश्रों में शूल्यवाद के विरोधियों का पूर्वपक्ष है तथा श्रन्तिम ४२ कारिकाश्रों में उत्तर पन्न प्रतिपादित किया गया है।

१ 'प्रसन्तपदा' के साथ 'माध्यमिक कारिका' विव्लोधिका बुद्धिका सीरीज नं० ४ मे प्रकाशित हुई है।

२ विहार की शोध पत्रिका भाग २३ मे राहुल सांक्रत्यायन द्वारा सम्पादित तथो डा॰ तुशी द्वारा Pre-Dignag logic मे अनूदित।

६ सुहल्लेख—इस अन्य का मूळ संस्कृत उपलब्ध नहीं होता। केवळ तिन्वती अनुवाद मिळता है। इसमें नागार्जुन ने अपने सुहद् यज्ञश्री शातवाहन को परमार्थ तथा न्यवहार की शिचा दी है।

७ चतुःस्तव -यह चार स्तोत्रों का संग्रह है जिनके नाम ये हैं— निरुपमस्तव, अचित्रयस्तव, लोकातीतस्तव तथा परमार्थस्तव। इनमें ग्रादि और अन्त वाले स्तोत्र ही मूब संस्कृत में उपबन्ध हुये हैं। अन्ब दो का केवल तिब्बती अनुवाद मिलता है। ये बढ़े ही रमणीय हैं। २ आर्यदेव (२०० ई०-२२४ ई०)—

चन्द्रकीर्ति के वर्णनानुसार ये सिंहपुर के राजा के पुत्र थे। इस सिहपुर को कुछ लोग सिहल द्वीप मानते हैं और कुछ विद्वान् इसे उत्तर भारत में स्थित बतलाते हैं। श्राचार्य नागार्जुन का शिष्य बनकर इन्होंने समप्र विद्याओं तथा श्रास्तिक श्रीर नास्तिक समस्त दर्शनों का श्रश्ययन किया। बुस्तोन ने ६नके जीवन की एक अछौकिक घटना का उरलेख किया है। मातृचेर नामक किसी बाह्मण पिरहत को हराने के किये नालन्दा के भिक्षुओं ने श्रीपर्वंत से नागार्जुन को बुलाया। इन्होंने इस कार्य के छिये अपने शिष्य भार्यदेव को भेजा। रास्ते में किसी वृत्त देवता के सौँगने पर भार्यदेव ने अपनी एक आँख समर्पित कर दी। नाजन्दा पहुँचने पर इनको एकास देखकर जब मातृचेट ने इनका उपहास किया तव इन्होंने बढ़े दर्प के साथ कहा कि जिस परमार्थ को शंकर भगवान् तीन नेत्रों से नही देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी हजार खाँखों से भी साचात्कार नहीं कर सकते उसी तत्त्व को इस एकाच भिक्षु ने प्रत्यच किया है। अन्त में इन्होंने उस ब्राह्मण पिएडत को हरा कर बौद्धधर्म में दीचित किया। इस कथानक से यह प्रतीत होता है कि ये काने थे, न्योंकि ये 'काणदेव' के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सन् ४०४ ई० के भाषपास क्रमारजीव ने इनके जीवन चरित का खीनी भाषा में अनुवाद किया।

इससे पता लगता है कि जंगल में जब ये ध्यानावस्थ थे तब इनके हारा परास्त किये गये किसी पिचडत के शिष्य 'ने इनका बधक कर दिया।

#### ग्रन्थ

वुस्तोन के अनुसार इनके अन्थों की सख्या दस है जिनमें प्रथम वार अन्थ अन्यवाद के प्रतिपादन में जिस्ते गये हैं छौर अन्य छः अन्ध तन्त्रशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं।

३ चतुःशतक । २ माध्यमिकहस्तवालप्रकरण । ३ स्विखित प्रमथ-नयुक्तिहेतुसिद्धि । ४ ज्ञानसारसमुच्चय । १ चर्यामेलायन प्रदीप । ६ चित्तावरणविशोधन । ७ चतुः पीठ तन्त्रराज । ८ चतुः पीठ साधन । ६ ज्ञानढाकिनी साधन । १० एकद्रुम पञ्जिका ।

(१) चतुः शतक—इस प्रन्य में सोलह अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में २५ कारिकार्य हैं। धर्मपाळ और चन्द्रकीर्ति ने इस पर टीकार्ये किसी थीं जिनमें धर्मपाळ की वृत्ति के साथ इस प्रन्थ के उत्तरार्ध को होन्साह ने (६५० ई०) चीनी भाषा में अनुवाद किया था। चीनी भाषा में इस प्रन्थ को 'शतशाख देपुरुष' कहते हैं। चन्द्रकीर्ति की वृत्ति तिस्त्रतीय अनुवाद में पूरी मिलती है। मूल सस्कृत में इसका कुछ ही अंश मिलता है। प्रथम दो शतकों कोधर्मशासन शतक (बौद्धधर्म का शाखोय प्रतिपादन) तथा अन्तिम शतक हम को विग्रह शतक (परमत

१ वुस्तोन—हिष्ट्री आफ वुधिजम भाग २ ए० १३०-३२। सोगेन—सिष्टम्स आफ बुधिस्टिक थाट ए० १८६-६४। डा० विन्टरनिट्ज—हिष्ट्री आफ इण्डियन लिट्रेचर

- खण्डन) कहते हैं। यह अन्य 'माध्यमिक कारिका' के समान ही शून्यवाद का मूल अन्य है।।
- (२) चित्तविशुद्धिप्रकरण२-बुस्तोन ने अपने इतिहास में इस प्रम्य का नाम 'चित्तावरण विशोधन' लिला है। इस प्रन्य में ब्राह्मणों के कर्म-काएड का भी खएडन है। इसमें बहुत सी तानित्रक वातें हैं। वार और राशियों के नाम मिलने से विद्वानों को सन्देह है कि यह प्राचीन आर्यदेव की कृति न होकर किसी नवीन आर्यदेव की रचना है।
- (३) हस्तवालप्रकरण या सृष्टि प्रकरण—इस प्रन्य को डा॰टामस ने चीनी और तिव्वतीय अनुवादों के आधार से संस्कृत में पुनः अनुवादित कर प्रकाशित किया है ३। यह प्रन्थ बहुत ही छोटा है। इसमें केवल छः कारिकायें हैं। आदि की ४ कारिकाश्रों में जगत् के मायिक रूप का वर्णन है। अन्तिम कारिका में परमार्थ का निरूपण है। दिड्नाग ने इन कारिकाश्रों पर व्याख्या जिखों थी जिसके कारण यह प्रन्थ दिङ्नाग की कृतियों में ही सम्मिलित किया जाता है।

३ स्थविर बुद्धपालित-

ये पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए थे। आप महायानसंप्रदाय के

१ चतुःशतक के मूल संस्कृत के कतिपय श्रंशों का संस्करण हरप्रसाद शास्त्री ने Memoirs of the Asiatic Society of Bengal के खण्ड ३ सख्या ८ पृ० ४४९-५१४ कलकत्ता १६१४ में प्रकाशित किया है। ग्रन्थ के उत्तराध को विधुशेखर शास्त्री ने तिब्बतीय अनुवाद से संस्कृत में पुनः अनुवादित कर विश्वभारती सीरिज न २ में प्रकाशित किया है।

२ हर प्रसाद शास्त्री J A S. B. (1898) P. 175. ३ टामस J. R. A. S. (1918) P. 267.

'अमाणभूत आचार्यों में से हैं। नागार्जन की 'माध्यमिक कारिका' के ऊपर उनकी ही लिखी 'श्रकुतोभया' नामक न्याख्या का जो श्रनुवाद् आजकल तिन्वतीय भाषा में मिलता है असके अन्त में माध्यमिक दर्शन के न्याख्याता आठ आचार्यों के नाम पाये नाते हैं। स्थिवर बुद्धपालित भी उनमें से एक हैं। इन्होंने नागाजुन की 'माध्यमिक कारिका' के ऊपर एक नवीन वृत्ति लिखी है जिसका मूल संस्कृत रूप भभी तक प्राप्त नहीं हुआ है?। बुद्धपालित प्रासंगिक मत के उद्धावक माने नाते हैं। इस मत का सिद्धान्त यह है कि श्रपने मत का का मण्डन करने के लिए शास्त्रार्थ में विपन्ती से ऐसे तर्कयुक्त प्रकृत पूछे जॉय जिनका उत्तर देने से उसके कथन स्वयं हा परस्पर विरोधी प्रमाणित हो जॉय तथा वह उपहासास्पद वनकर पराजित हो जाय। इनके इस न्याय सिद्धान्त को मानने वाले अनेक शिष्य भी हुए। इनकी प्रसिद्धि इसी कारण है।

चीनी छोगों ने इनका नाम 'भा विवेक' लिखा है। इन्हीं का नाम 'भव्य' भी था। इन तीनों नामों से इसकी सुप्रसिद्धि है। ये बौद्धन्याय में स्वातंत्र मत के उद्भावक थे। इस मत के अनुसार माध्यमिक सिद्धान्तों को सत्ता प्रामाणित करने के लिए स्वतंत्र प्रमाणों को देकर विपन्नी को पराजित करना चाहिए। इनके नाम ये अनेक अन्य मिलते हैं जिनका तिन्वतीय या चीनी भाषा में केवल अनुवाद ही मिलता है। मूल संस्कृत अन्य को अभी तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई है। इनके अन्यों के नाम ये हैं—

(१) माध्यमिक्कारिकाव्याख्या—इस अन्य में नागार्जन के अन्य को व्याख्वा की गई है। इसका तिव्दतीय अनुवाद ही मिलता है।

१ इसका तिव्यनीय अनुवाद का संपादन डा॰ वालेजर ने किया है। द्रष्टव्य बुद्ध प्रन्यावली भाग १६।

- (२) मध्यमहृद्यकारिका—डा० विद्याभूषण ने इनके नाम से इस प्रन्थ का उल्लेख किया है। सम्मवतः यह माध्यमिक दर्शन पर कोई मौक्रिक प्रन्थ होगा।
- (३) मध्यमार्थ संग्रह—इस ग्रन्थ का तिञ्बतीय भाषा में श्रनुवाद मिलता है।
- (४) हस्तरत्न या करमिण—इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में श्रनुवाद मिजता है। इसमें इस श्राचार्य ने यह सिद्ध किया है कि वस्तुओं का वास्तिवक रूप, जिसे 'तथता' या 'धर्मता' कहते हैं, सत्ताविहीन है। इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी मिथ्या सिद्ध किया गया है।

#### ४ चन्द्रकीर्ति-

छुठीं शताब्दी में चन्द्रकीर्ति ही माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि थे। तारानाथ के कथनानुसार थे दिल्या भारत के समन्त नामक किसी स्थान में पैदा हुए थे। छड़कपन में ये चड़े बुद्धिमान् थे। आपने भिक्षु बन कर अति शीघ्र समस्त पिटकों का ज्ञान प्राप्त कर छिया। बुद्धपाछित तथा भावविचेक के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि नामक आचार्य से इन्होंने नागार्जुन के समस्त प्रन्थों का अध्ययन किया था। पोछे आप धर्मपाछ के भी शिष्य थे। महायान दर्शन में श्राप ने प्रगाद विद्वत्ता प्राप्त की। अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नाजन्दा महाविहार में श्रप्यापक का पद स्वीकार किया। योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य चन्द्रगोपिन् के साथ इनकी बड़ी स्पर्द्धा थी। ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि थे।

- (१) माध्यमिकावतार— इसका तिब्बतीय अनुवाद मिळता है। यह एक मौद्धिक अन्य है जिसमें 'शून्यवाद' की विशद ब्याख्या की गई है।
- (२) प्रसन्नपदा—यह नागार्जुन की 'माध्यमिक कारिका' की सुप्रसिद्ध टीका है जो मूल संस्कृत में उपलब्ब हुई है तथा प्रकाशित हुई है। यह टीका बढी ही प्रामाणिक मानी जाती है। इसका गद्य

दार्शनिक होते हुए भी अत्यन्त सरस है तथा प्रसाद-गुण-विशिष्ट और गंभीर है। इसके विना नागार्जन का भाव समझना कठिन है।

(३) चतुःशतक टीका—यह प्रन्थ आर्यदेव के चतुःशतक नामक अन्य की व्याख्या है। 'चतुःशतक' तथा इस टीका का कुछ ही आरम्भिक माग मूळ संस्कृत में दिन्छा है जिसे डा॰ हरप्रसाद शास्त्री ने संपादित किया है। इधर विधुशेखर शास्त्रीर ने ⊏ से १६ परिच्छेदों का मूळ तथा व्याख्या तिव्वतीय अनुवाद से पुनः संस्कृत में निर्माण किया है। माध्यमिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के छिए सुन्दर आख्यान तथा अदाहरणों के कारण यह प्रन्थ नितान्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ६ शान्तिदेव—

तारानाथ के कथनानुसार ये सुराष्ट्र (वर्तमान गुजरात) के किसी राजा कल्याणवर्मन् के पुत्र थे। तारा देवी के प्रोत्साहन से इन्होंने राज्य-सिंहासन छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीचा मण्जुश्री की अनुकरण से प्राप्त की। नाजन्दा विहार के सर्व-श्रेष्ठ पिण्डत जयदेव इनके दीचागुरु थे। ये जयदेव धर्मणाळ के अनन्तर नाजन्दा के पीठस्थविर हुए। बुस्तोन ने इनके महस्वपूर्ण कार्यों का विवरण विस्तार-पूर्वक दिया है३।

इनके तीन प्रन्यों के नाम उपलब्ध होते हैं—(१) शिचा-समुचय (२) सूत्र-समुच्चय (३) बोधिचर्यावतार । ये तीनों प्रन्थ महायान के आचार भौर नीति का वर्णन बदे विस्तार के साथ करते हैं।

(१) शिक्षा समुचय- महायान के भाचार तथा बोधिसंख के आदर्श

Memoirs of Asiatic Society of Bengal Part, III, No. 8. Pp. 449, Calcutta 1914.

२ विश्वभारती सोरीन नं० २, कलकत्ता १९३१

३ वुस्तोन-हिन्द्री पृ० १६१-१६६

को समझने के लिए यह अन्य बहुत हो अधिक उपादेय है। इस अन्य में केवल २६ कारिकाय है तथा इन्हों की विस्तृत ब्याख्या में अन्यकार ने अनेक महायान अन्यों के उद्धरण दिये हैं जो अन्य आजकल बिक इन विलुप्त हो गये हैं। महायान साहित्य के विस्तार की जानकारी के लिए इसका अध्ययन नितान्त आवश्यक है। इस अन्य में १६ परिच्छेद हैं जिनमें वोधिसस्य के जल्ण, स्वरूप, आचार तथा विनय का बढ़ा हो साङ्गोपाङ्ग प्रामाणिक विवरण है।

(२) बोधिचर्यावतार२—इस प्रनय का विषय मी 'शिद्धासमुद्ध्य' के समान ही बोधिसरव को चर्या है। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये वोधिसरव को जिन जिन साधनों को ग्रहण करना पड़ता है उन पट् पारमिताझों का विशय और प्रामाणिक विवेचन इस ग्रन्थ की महत्ती विशेषता है। यह ग्रन्थ नव परिच्छेदों में विभक्त है जिनमें भन्तिम प्रकरण शून्यवाद के रहस्य जानने के लिये विशेष महत्त्व रखता है। बहुत पहिले ही इस ग्रन्थ का तिव्वतीय भनुवाद हो गया था। इस ग्रन्थ की जन-प्रियता का यही

१ डा॰ सी॰ बैण्डल ने Bibliothica Buddhica सख्या १ (१६०२ ई०) में इसका संस्करण रूष से निकाला है तथा Indian Text Series (London 1922) में इसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने ही किया है। इस ग्रन्थ का ८१६—८३८ ई॰ के बीच में तिब्बतीय भाषा में अनुवाद हुआ था। ग्रन्थ की सूमिका में सम्पादक (बैण्डल) ने इस ग्रन्थ का सारांश भी दिया है।

र °डा॰ पुसें ने इस प्रन्य का सम्पादन Bibliothica Indica, Calcutta (१६०१-१४) में किया है। इन्होंने इसका फ्रेंच अनुवाद भी किया। बारनेट ने अंग्रेजी में, स्मिट ने जर्मन भाषा में तथा तुशी ने इटालियन भाषा में इस प्रन्यरत्न का अनुवाद किया है।

अमाण है कि इसके ऊपर संस्कृत में कम से कम नव टीकायें लिखी शयी थीं को मूल में उपलब्ध न होकर, तिब्बतीय भाषा में अनुवाद रूप में आज भी उपलब्ध हैं।

७ शान्तरक्षित ( अष्टम शतक )—

ये स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य थे। ये नालान्दा विहार के प्रधान पीठस्थिवर थे। तिब्बत के तरकाछीन राजा के निमन्त्रण पर वे वहाँ गये और सम्मे नामक विहार की स्थापना ७४९ ई० में की। यह तिब्बत का सबसे पहिला बौद्धविहार है। ये वहाँ १३ वर्ष तक रहे और ७६२ ई० में निर्वाण प्राप्त कर गये। इनका केवल एक ही ग्रन्थ उपलब्ध होता है और वह है—

(१) तत्त्व संप्रह१ — इसमें प्रनथकार ने अपनी दृष्टि से ब्राह्मण तथा वीद्धों के अन्य सम्प्रदायों का बड़े विस्तार से खण्डन किया है। इनके शिष्य कमलशील ने इस प्रनथ की टीका लिखी है जिसके पढ़ने से यह पता चलता है कि अन्थकार ने चसुमित्र, घर्मत्रात, घोषक, संघमद्र, चसुबन्धु, दिक्नाग, और धर्मकीर्ति जैसे श्रीड बौद्धाचार्यों के मत पर ख्राह्मेप किया है। ब्राह्मण दर्शनों में सांख्य, न्याय तथा, मीमांसा का भी पर्याप्त खण्डन है। यह प्रनथ शान्तरित्त के ज्यापक पाडित्य तथा खलौकिक प्रतिभा का पर्याप्त परिचायक है।

१ यह ग्रन्थ गायकवाड श्रोरियन्टल सीरीज, बड़ौदा नं० ३०, ३१ मे पं० कृष्णमाचार्य के सम्पादकत्व मे प्रकाशित हुश्रा है। इस ग्रन्थ के आरम्भ मे डा० विनयतोष भद्दाचार्य ने बौद्ध श्राचार्यों का विस्तृत ऐति-हासिक परिचय दिया है। इसका श्रंभेजी श्रनुवाद डा० गंगानाथ भा ने किया है जो वहीं से प्रकाशित हुश्रा है।

### सिद्धान्त

### (क) ज्ञानमीमांसा

नागार्जुंन ने अपनी तर्ककुशक बुद्धि के द्वारा अनुभव की बही मामिक व्याख्या को है। उन्होंने अपना मत सिद्ध करने के लिए युक्तियों का एक मनोहर ब्यूह खडाकर दिया है। नागार्जुन का कथन है कि यह जगत् मायिक है। स्वप्न में दृष्ट पदार्थों की सत्ता के समान ही जगत् के समय पदार्थी की सत्ता कारपनिक है। जायत और स्वप्न में कोई अन्तर नहीं है। जागते हुए भी हम स्वप्न देखते हैं। जिसे हम ठोस जगत् के नाम से पुकारते हैं उसका विश्लेषण करने पर कोई भी तत्व भवशिष्ट नहीं रहता । केवल व्यवहार के निमित्त जगत् की सत्ता मान-नीय है। विशव ज्यावहारिकरूपेण ही सत्य है, पारमार्थिकरूपेण नहीं। यह जगत् नया है ? असिद्ध सम्बन्धों का समुच्चयमात्र है। जिस प्रकार पदार्थीं की, गुर्खों को छोड़कर, स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार यह जगत् भी सम्बन्धों का संघात मात्र है। इस जगत् में सुख श्रीर दुःस, बन्ध और मोस्र, रुत्पाद श्रीर नाश, गति और विराम, देश और काल-जितनी धारणार्थे मान्य हैं वे केवल कहपनार्थे हैं-निम् ल. निराघार करूपनायें हैं जिन्हें मानवों ने अपने ब्यवहार की सिद्धि के लिए खड़ा कर रखा है। परन्तु तार्किक दृष्टि से विद्युष्टेषण करने पर वे केवज असत् सिद्ध होती हैं। तर्क का प्रयोग करते ही बालू की भीत के समान जगत् का यह विशाल व्यापार भूतलशायी होकर लिन्न-भिन्न हो जाता है। परन्तु फिर भी व्यवहार के निमित्त इन्हें हमें खड़ा करना पड़ता है। इन सिद्धान्तों का विवेचन बड़ी सुक्ष्मता के साथ नागार्जुन ने 'माध्यमिक कारिका' में किया है। इन युक्तियों का श्रांशिक प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है।

#### सत्ता परीक्षा—

सत्ता की मीमांसा करने पर माध्यमिक भाचार्य इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह शून्य-रूप है। विज्ञानवादियों का विज्ञान या चित्त परमतस्व नहीं है। चित्त की सत्ता प्रमाणों से सिद्ध नहीं की जा सकती। समग्र जरात् स्वभाव-शून्य है, चित्त के अस्तिस्व का पता ही हमें कैसे जग सकता है ? यदि कहा जाय कि चित्त ही अपने को देखने की किया स्वयं करेगा, तो यह विश्वसनीय नहीं। क्योंकि भगवान् बुद्ध का यह स्पष्ट कथन है-निह चित्तं चित्तं पश्यति = चित्त चित्त को देखता नहीं। सुतीक्ष्ण भी असिधारा जिस प्रकार श्रपने को काटने में समर्थ नहीं होती, उसी प्रकार चित्त अपने को देख नहीं सकता? । वेद्य, वेदक और वेदन-शेय, ज्ञाता और ज्ञान-ये तीन वस्तुयें पृथक्-पृथक् हैं। एक ही बस्तु ( ज्ञान ) त्रिस्वभाव कैसे हो सकता है ? इस विषय में आर्थरत्न-चूडसूत्र की यह उक्तिर ध्यान देने योग्य है—चित्त की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। श्रालम्बन होने पर चित्त छत्पन्न होता है। तो क्या भालम्बन भिन्न है और चित्त भिन्न है ? यदि आलम्बन भौर चित्त को भिन्न-भिन्न मानें तो दो चित्त होने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा जो विज्ञानाद्वयवाद के विरुद्ध पहेगा। यदि श्रात्म्बन और चित्त की अभिन्नता मानी जाय, तो चित्त चित्त को देख नहीं सकता। उसी तळवार से क्या वहीं तलवार काटी जा सकती है ? क्या उसी श्रंगुली के अग्रभाग से वहीं अग्रमाग कभी छुआ जा सकता है ? अतः वित्त न तो आलम्बन से भिन्न सिद्ध हो सकता है और न अभिन्न । आलम्बन के अभाव में चित्त की उत्पत्ति संभव नहीं है।

१ उक्तं च लोकनाथेन चित्तं चित्तं न पश्यति । न च्छिनचि यथाऽत्मानमसिघारा तथा मनः ॥ — ब्रोधि॰ ६।१७

२ बोधिचर्या० पृ० ३६२-३६३।

विशानवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकावयता का सिद्धान्त छाते हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार घट, पट आदि पदार्थी को प्रकाशित करते समय दीपक अपने घापको भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चित्त अपने को प्रकाशित करेगा। परन्तु यह पत्त ठीक नहीं। प्रकाशन का अर्थ है- विद्यमान शावरण का श्रपनयन (विद्यमानस्यावरणस्याप-नयनं प्रकाशनम् ) । घटपटादि वस्तुओं की स्थिति पूर्व काल से है । श्रतः उनके आवरण का अपनयन न्याय-प्राप्त है, परन्तु चित्त की पूर्विस्थिति है नहीं। तव उसका प्रकाशन किस प्रकार सम्भव हो सकता है।। 'दीपक प्रकाशित होता है'--इसका पता हमें ज्ञान के द्वारा होता है। रसी प्रकार युद्धि प्रकाशित होती है' इसका पता, किस प्रकार लग सकता है ? बुद्धि प्रकाश रूप हो या अप्रकाश रूप हो, यदि कोई उसका दर्शन करे तो उसकी सत्ता मान्य हो। परनतु उसका दर्शन न होने पर इसकी सत्ता किस प्रकार अगीकार की जाय-वन्ध्या की पुत्री की जीला के समान । धन्दया की पुत्री जब असिद्ध है, तब उसकी लीला तो सुतरां असिद्ध है। यसी प्रकार जब बुद्धि की सत्ता ही असिद्ध है, तब उसके स्वप्रकाश या परप्रकाश की करूपना नितरां असिद्ध हैर । अतः विज्ञान की कल्पना प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। जगत् के समस्त पदार्थं निःस्वभाव हैं । विज्ञान भी असी प्रकार निःस्वभाव है । शून्य ही परम तत्त्व हैं। श्रत: विज्ञान की सत्ता कथमपि मान्य नहीं हैं।

#### कारणवाद---

जगत् कार्य-कारण के नियम पर चछता है और दार्शनिकों तथा

अतमभावं यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत् । नेव प्रकाश्यते दीपो यस्मान तमसा वृतः ॥ — ब्रोषि० ६।१८

२ प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्टा न केनचित् । वन्ध्यादुहितृळीलेव कथ्यमानापि सा मुधा ॥ −बोधि० ६।२३६

वैशानिकों का इसकी सत्ता में दह विश्वास है। परन्तु नागार्जन की सक्षी हा इस कर्पना को खण्डत करती है। कार्यकारण की स्वतन्त्र कर्पना हम नहीं कर सकते। कोई भी पदार्थ कारण को छोड़ कर नहीं रह सकता श्रीर न कारण ही कार्य से पृथक् कभी दृष्टिगोचर होता है। कार्य के बिना कारण की सत्ता नहीं मानी जा सकती और न कारण के बिन। कार्य की सत्ता श्रंगीकृत की जा सकती है। कार्य-कारण की कर्पना सापेक्षिक है। श्रतः असत्य है तथा निराधार है। नागार्जन ने सत्पत्ति और विनाशकी कर्पना का प्रथम परिच्छेद तथा २१ वे परिच्छेद में समीचण बड़ी मार्मिकता से किया है। उनका कहना है कि पदार्थ न तो स्वतः उत्पन्न होते हैं, न दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैं (परतः ), न दोनों से, न अहेतु से। इनमें से किसी भी प्रकार से भावों की उत्पत्ति प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती—

न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः।
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ।।
उत्पाद के अभाव में विनाश सिद्ध नहीं होता। यदि विभव (विनाश)
तथा संभव (उत्पत्ति) इस जगत् में होते तो वे एक दूसरे के साक रह सकते या एक दूसरे के बिना ही विद्यमान रह सकते । विभव (विनाश) संभव के विना कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जब तक किसी पदार्थ का जन्म ही नहीं हुआ तब तक उसके विनाशकी चर्चा करना नितान्त अयोग्य हैर । अतः विभव संभव के विना नहीं रह सकता। संभव के साथ भी विभव नहीं रह सकता, क्यों के ये भावनार्थें

१ माध्यमिक कारिका पृ० १२ २ भविष्यति कथं नाम विभवः संभव विना । विनैव जन्म मरण, विभवो नोद्भवं विना ॥

आपस में विरुद्ध हैं। ऐसी दशा में जिस प्रकार जन्म और मरण एक हो समय में विद्यमान नहीं रह सकते, उसी प्रकार उत्पत्ति, और विनाश जैसे विरुद्ध पदार्थ तुल्य काल में स्थित नहीं रह सकते?। इस परी जाका निष्कर्ष यह निकला कि विभव संभव के बिना न तो टिक सकता है और न साब ही विद्यमान रह सकता है। ऐसा ही दोष सभव की विभव के बिना स्थिति तथा सह स्थिति में भी वर्तमान है। अतः उत्पत्ति और नाश की कल्पना प्रमाणतः सिद्ध नहीं की जा सकती।

इसी कारण नागार्जन के मत में 'परिणाम' नामक कोई वस्तु सिख् नहीं होती। भावार्य ने इसकी समीचा अपने अन्थ के १३ वें प्रकरण (सस्कार परीचा) में बड़े अच्छे ढंग से की है। साधारण भाषा में हम कहते हैं कि युवक गृद्ध होता है तथा दूध दिध बनता है, परन्तु क्या वस्तुतः यह बात होती है! युवा जोणें हो नहीं सकता, क्योंकि युवा में एक हो साथ यौवन तथा जीर्णता जैसे विरोधो धर्म रह नहीं सकते। किसो पुरुष को हम यौवन के कारण 'युवा' कहते हैं। तब युवक गृद्ध क्योंकर हो सकता है? जीर्ण को जरायुक बतलाना ठीक नहीं। जो स्वय बुद्धा है, वह मला फिर जीर्ण कैसे होगार? यह कल्पना ही अनावश्यक होने से व्यर्थ है। हम कहते हैं कि दूध दही बन जाता है, परन्तु यह कथमिंप अमाण्युक्त नहीं। चीरावस्था को छोड़कर दृष्यवस्था का धारण परिणाम पा परिवर्तन कहजायेगा। जब चीरावस्था का परित्याग हो कर दिया वया है, तब यह कैसे कहा बाय कि चीर दिध बनता है। जब चीर है,

र संभवेनैव विभवः कथं सह भविष्यति ।
 न जन्ममर्ग्णं चैवं तुल्यकाळं हि विद्यते ॥

<sup>—</sup>माध्यमिक कारिका २१।३

२ तस्यैव नान्यथाभावो नाप्यन्यस्यैव युज्यते । उवा न जीर्येते यस्मात् यस्माज्जीर्णो न जीर्यते ॥—मा०का० १३।५

सब द्धिभाव विद्यमान नहीं। फलतः किसी असम्बद्ध पदार्थ को द्धि जनने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा।। यदि वस्तु का कोई अपना स्वभाव हो तो वह परिवर्तित हो, परन्तु माध्यमिक मत में सब वस्तु निःस्वभाव हैं। अतः परिवर्तन की कल्पना भी कपोलकल्पित होने से नितरां चिन्त्य है। इस प्रकार कार्य-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परिणाम आदि परस्पर सम्बद्ध धारणात्रों का वास्तविकता की दृष्टि से कोई भी मूख्य नहीं है।

शानितदेव ने बोधिचर्यावतार के नवम परिच्छेद (प्रशापारमिता)
में नागार्जन की पद्धित का अनुसरण कर जगत् को सर्वथा अजात
( अनुस्पन्न ) तथा अनिरुद्ध ( अविनष्ट ) सिद्ध किया हैर । जगत् की
या तो सत्ता पहछे से ही विद्यमान है या कोरणों से उत्पन्न की जाती
है। यदि जगत् का भाव विद्यमान है, तो हेतु का क्या प्रयोजन ? सिद्ध
वस्तु के उत्पन्न करने के छिए हेतु का आश्रय व्यर्थ है। यदि भाव
अविद्यमान है, तो भी हेतु का आश्रय निष्प्रयोजन है, क्योंकि अविद्यमान
वस्तु का उत्पाद कथमिप संभव नहीं है। उत्पाद न होने पर विनाश हो
नहीं सकता। अतः—

श्रजातमनिषद्धं च तस्मात् सर्वमिदं जगत् ॥ ६।१५०

### स्वभाव परोक्षा-

जगत् के पदार्थों की विशेषता है कि वे किसी हेतु से उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में सन्हें स्वतन्त्र सत्ता वाला कैसे माना जा सकता है ? जिन

तस्य चेदन्यथाभावः क्तीरमेव भवेद् दिध ।
 क्तीरादन्यस्य कस्यचिद् दिधभावो भविष्यति ॥

<sup>--</sup>माध्यमिक० का० १३।६

२ बोधिचर्या० पृ० ५८४—५८८।

हेतुओं के ऊपर किसी पदार्थ की स्थिति अवलिबत है, उनके इटते ही वह पदार्थ नष्ट हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में जगत् की वस्तुओं को प्रतिविक्व-समान मानना ही न्यायसंगत है। 'युक्तिपष्टिका' में आचार्य नागार्जुन की स्पष्ट शक्ति है—

हेतुतः संभवो यस्य स्थितिर्न प्रत्ययेर्विना। विगमः प्रत्ययाभावात् सोऽस्तीत्यवगतः कथम्॥

भाशय है कि जिसकी उत्पत्ति कारण से होती है, 'जिसकी स्थिति बिना प्रत्ययों (सहायक कारणों) के नहीं होती, प्रत्यय के भभाव में जिसका नाश होता है, वह पदार्थ 'अस्ति'—विद्यमान है, यह कैसे जाना जा सकता है ?' भाशय है कि पदार्थ की तीनों अवस्थायों—अत्पाद, स्थिति और भंग-पराश्रित हैं। जो दूसरे पर श्रवकम्बित रहता है वह कथमि सत्ताधारी नहीं हो सकता। जगत् के छोटे से छेकर बड़े, सूचम से छेकर स्थूक समग्र पदार्थों में यह विशिष्टता पाई जाती है। श्रवः इन पदार्थों को कथमि सत्तात्मक नहीं माना जा सकता। ये पदार्थ गन्धर्व-नगर, मृग-मरीचिका, प्रतिकिश्वकृत्प होने से नितरां मायिक हैं।

इन पदार्थों का अपना स्वतन्त्र भाव (या स्वरूप) कोई भी सिद्ध नहीं होता। छोक में उसी को 'स्वभाव' (अपना भाव, अपना रूप)

१ हेतुतः सभवो येषा तद्भावात्र सन्ति ते । कथं नाम न ते स्पष्टं प्रतिबिम्बसमा मताः ।

यह आचार्य नागार्जन का ही वचन है जो माध्य० वृत्ति पृ० ४१३ तथा बोघि० पिनका पृ० ५८३ में उद्धृत है। श्रान्तिदेव ने इस भाव को अपने ग्रन्थ में इस प्रकार प्रकट किया है—

यदन्यसंत्रिधानेन दृष्टं न तद्भावतः । प्रतिबिम्ने समे तस्मिन् कृत्रिमे सत्यता कथम् ॥

-बोधिचर्या ९।१४५

कहते हैं जो कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जैसे अग्नि की रुणता । यह उष्णता श्रानि के छिए स्वाभाविक धर्म है, परनतु जल के लिए कृतक है। अतः उष्णता अग्नि का स्वभाव है, जल का नहीं। इस युक्ति से साधारण-जन वस्तुओं के 'स्व'भाव में परम श्रद्धा रखते हैं। परन्तु नागार्जुन का कहना है कि यह सिद्धान्त तर्ककी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अग्नि की उष्णता क्या कारण-निरपेत्त है ? वह तो मणि, इन्धन, आदित्य के समागम से तथा अरणि से घर्षण से उत्पनन होती है। उज्याता श्राग्न को छोड़ कर पृथक रूप से अवस्थित नहीं रह सकती । अतः श्रीन की उद्याता हेतु-प्रत्यय-जन्य है, अतः कृतक-अनित्य हैर । उसे श्रग्नि का स्वभाव बतलाना तर्क की अवहेलना करना है। लोक की असिद्धि तर्कें हीन बालकों की उक्ति पर श्राश्रित होने से विद्वानों के छिए मान्य नहीं है। जब वस्तु का स्वभाव नहीं है, तव उसमें परमाव की भी करूपना न्यायय नहीं है। स्वभाव तथा परमाव के श्रमाव में 'भाव' की भी सत्ता नहीं और श्रमाव की भी सत्ता नही होती। अतः माध्यसिकों के मत में जो विद्वान् स्भावाव, परभाव, भाव। तथा अभाव की कल्पना वस्तुओं के विषय में करते हैं वे परमार्थ के ज्ञान से बहुत दूर हैं---

स्वभावं परभाव च भावं चाभावमेव च । ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्धशासने ॥ (१४१६)

१ अक्तिमः स्वभावो हि निरंपेकः परत्र च । १४।२ इह स्वो भावः स्वभावः इति यस्य पदार्थस्य यदात्मीयं रूपं तत्तस्यः स्वभावः व्यपदिश्यते । कि च कस्मात्मीयं यद्यस्य त्रकृतिमम्। —प्रसन्नपदा पृ० २६२-६३।

२ माध्यमिक वृत्ति पृ० २६०

### द्रव्यपरीक्षा--

साधारणतः जगत् में दृब्यों की सत्ता मानी जाती है परन्तु परीचा करने पर द्रव्य की कल्पना भी अन्य कल्पना के समान हमें किसी परिणाम पर नहीं पहुँचाती। जिसे हम द्रब्य कहते हैं वह वस्तुतः है ही क्या ? रग, आकार श्रादि गुणों का समुदायमात्र । नील रंग, विशिष्ट आकार तथा खरस्पर्श के अतिरिक्त घट की स्थिति नया है ? घरे के विरलेपण करने पर ये ही गुण हमारी इन्टि में आते हैं। अतः द्रव्य की स्रोज करने पर हम गुर्णों पर जा पहुँचते हैं और गुर्णों की परीचा हमें द्रव्य तक ला खड़ी करती है। इमें पता नहीं चलता कि द्रव्य और गुण-दोनों में मुख्य कौन है और अमुख्य कौन है ? दोनों एकाकार होते हैं या भिन्न ? नागार्जुन ने समीना बुद्धि से दोनों की कल्पना को सापेन्तिकी जतलाया है। रंग, चिक्कणता, रूच्ता, गन्ध, स्वाद श्रादि गुण भाभ्यन्तर पदार्थ हैं। इनकी स्थिति इसीलिए है कि हमारी इन्द्रियों की सत्ता है। ष्ठॉख के विना न रग है और न कान के विना शब्द । अतः ये गुण अपनेसे मिन तथा बाहरी हेतुओं पर अवलम्बित हैं। इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये हमारी इन्द्रियों पर अवलम्बित रहते हैं। इस प्रकार गुण अतीति या आभास मात्र हैं। अतः जिन पदार्थों में ये गुण विद्यमान रहते हैं वे भी श्राभासमात्र हैं। हम समझते हैं कि हम द्रव्यों का ज्ञान सम्पादन करते हैं, परन्तु वस्तुत: इम गुर्णों के समुदाय पर सन्तोष करते हैं। वास्तव द्रव्य के स्वभाव से हम कभी भी परिचित नहीं हुए और न हो ही सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं का जो स्वयं सच्चा परमार्थ रूप है वह ज्ञान तथा वचन दोनो से अतीत की वस्तु है। असका ज्ञान तो प्रातिम चक्ष के सहारे ही भाग्यशाली योगियों को ही हो सकता है।

वह साधारण श्रनुभव के भीतर कभी श्रा नहीं सकता। जो स्वरूप इमारे श्रनुभवगोचर होता है वह केवल गुणों को ही लेकर है। इस यह भी नहीं जानते कि किसी पदार्थ में बस इतने ही गिने हुए गुणों की स्थिति है, इससे अधिक नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति में द्रव्य वह संयोजक पदार्य है जो गुणों को एक साथ जुटाये रहता है जिससे वे भापस में एक दूसरे का विशेध न करें — एक दूसरे को रगड़ कर नष्ट न कर दें। अतः द्रव्य एक संबन्धमात्र है, अन्य कुछ नहीं। ऐसी दशा में द्रव्य गुणों का एक अमूर्त सम्बन्ध है। श्रीर जैसे पहले दिखलाया गया है जितने संसर्ग हैं वे सब अनित्य श्रीर असिद्ध हैं। सुतरां द्रव्य प्रमाणतः सिद्ध नहीं किया का सकता । द्रव्य और गुण की कल्पना परस्पर सापे-चिकी है-पुक द्सरे पर अपनी स्थिति के लिए अवलम्बित रहता है। पुसी दशा में इनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना तर्क का तिरस्कार करना है। यह हुई पारमार्थिक विवेचना। व्यवहार की सिद्धि के लिए हम द्रव्यो की करपना गुणो के संचय रूप में मान सकते हैं। क्योंकि यह निश्चितः बात है कि ये गुण-रंग, आकार आदि किसी मूलभूत आधार को छोड-कर किसी स्थान पर स्वयं अवस्थित नहीं रह सकते। इस प्रकार नागार्जुन ने द्रव्य के पारमार्थिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यवहारिक रूपः का अपलाप नहीं किया है।

### जाति—

जिसे 'जाति' के नाम से हम पुकारते हैं, उसका स्वरूप क्या है ? क्या जाति उन पदार्थों 'से भिन्न होतो है जिनमें इसका निवास रहता रहता है या अभिन्न ? नागार्जन ने जाति को नितान्त असत्ता सिद्ध की है। जगत् का ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को छेकर प्रवृत्त नहीं होता, प्रत्युत दूसरी वस्तु से उसकी विशिष्टता को स्वीकार कर ही वह आगे बढ़ता है। गाय किसे कहते हैं ? उसी को जो न तो घोड़ा हो और न हाथी हो। गाय का जो अपना रूप है वह तो ज्ञान के अतीत की वस्तु है, उसे हम कथमि जान नहीं सकते। गाय के विषय में हम

इतना ही जानते हैं कि वह एक पशुविशेष है जो घोड़ा और हाथों से भिज्ञ है। शन्दार्थ का विचार करते समय पिछुले काल के बौद पिडकों ने इसे ही 'अपोह' की संज्ञा दो है जिसका शास्त्रीय लड़ण है— 'तिहतरेतरत्व' अर्थात् उस पदार्थ से भिज्ञ वस्तु से भिज्ञता का होना। घोड़ा वस्तु है जो उससे भिज्ञ होने वाले (गाय, हाथी, ऊँट आदि) जन्तुओं से भिज्ञ हो। जगत् स्वयं असत्तात्मक है। तब गोख भी असत् धर्म उहरा। उस धर्म के द्वारा हम किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं कर सकते। अतः 'सामान्य' का ज्ञान असिद्ध है। किसी भी वस्तु के स्वरूप से हम पिरियाम पर पहुँचाती है कि समस्त द्वन्यों का सामान्य तथा विशिष्ट रूप ज्ञान के लिए अगोचर है। हम उन्हें कथमित ज्ञान नहीं सकते।

## संसर्गविचार-

यह जगत् ससर्ग या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्तु परीदा करने पर यह संसर्ग भी विवक्कल असत्य प्रवीत होता है। इन्द्रियों तथा विषयों के साथ ससर्ग होने पर तत्तत् विशिष्ट विशान डत्पन्न होते हैं। चक्ष का रूप के साथ सम्बन्ध होने पर 'चलुविंशान' उत्पन्न होता है, परन्तु यह संसर्ग मिद्ध नहीं होता। ससर्ग उन वस्तुओं में होता है जो एक दूसरे से पृथक् हों। पट से घट का सम्बन्ध सभी प्रमाणपुरः सर है जम वे दोनों पृथक् हों, परन्तु वे पृथक् तो नहीं हैं।। घट को निमित्त मानकर (प्रतीत्य) पट पृथक् है और पट की अपेदा से घट असग वस्तु। प्रतीत होता है। सर्वमान्य नियम यह है कि जो वस्तु जिस

श्रन्यदन्यत् प्रतोत्यान्यन्नान्यदन्यदतेऽन्यतः ।
 यत्प्रतीत्य च ्यत् तस्मात्तदन्यन्नोपपद्यते ॥

विभिन्न से अपन्न होती है वह अससे प्रथक् हो नहीं सकती जैसे बीज जीर अंकुर १। बीज के कारण , अंकुर की अपित्त होती है। श्रतः बीज से अंकुर भिन्न पदार्थ नहीं है। इसी नियम के अनुसार पट घट से पृथक् नहीं है। तब इन दोनों में संसर्ग हो ही कैसे सकता है? संसर्ग का यही स्वभाव है। संसर्ग की कल्पना को इस प्रकार असिद्ध होने पर जगत् की धारणा भी सर्वथा निर्मूल सिद्ध होती है।

### गति परीक्षा--

नागार्जुन ने छोकसिद्ध गमनागमन क्रिया की बड़ी कड़ी आकोचना की है (द्वितीय प्रकरण)। लोक में हमारी प्रतीति होती है कि देवदस्त "क' से चलकर 'ख' तक पहुँच जाता है। परन्तु विचार करने पर यह प्रतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती। कोई भी व्यक्ति एफ समय में दो स्थानों में विद्यमान नहीं रह सकता। 'क' से 'खं तक चलने का प्रथं यह हुआ कि वह एक काल में दोनो स्थानों पर विद्यमान रहता है जो साधारण रीत्या असंभव है। श्राचार्य की उक्ति है—

> गतं न गम्यते तावदगतं नैव गम्यते । गतागत-विनिर्मुक्तं गम्यमानं न गम्यते ॥ २।१

जो मार्ग गमन के द्वारा पार कर दिया गया है उसे हम 'गम्यते' (वह पार किया जा रहा है) नहीं कह सकते। 'गम्यते' वर्तमान कालिक क्रिया है जो भूत पदार्थ के विषय में नहीं प्रयुक्त हो सकती। जो मार्ग अभी चलने को है वह उसके लिए भी गम्यते नहीं कह सकते। मार्ग के दो ही भाग हो सकते हैं—एक वह जिसे हम पार कर खुके (गत)

प्रतीत्य यद्यद् भवति न हि तावत् तदेव तत्।
 न चान्यदपि तत् तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥

<sup>—</sup>माध्य० का० १८।१०

और दूसरा वह जिसे अभी भविष्य में पार करना है (अगत)। इन दोनों को छोडकर तीसरा भाग नहीं जिस पर चला जाय। भूत तथा भविष्य मार्ग के लिए 'गम्यते' का प्रयोग ही नहीं हो सकता और इन्हें छोड़कर मार्ग का तीसरा भाग नहीं जिस पर चढा जाय। फ़ब्तः 'गमन' की किया असिद्ध हो जाती है। गमन के श्रसिद्ध होते ही गमनकर्ता भी श्रसिद्ध हो जाता है। कर्ता की किया कल्पना के साथ सम्बद्ध रहती रहती है। जब किया ही असिद्ध है, तब कर्ता की श्रसिद्ध स्वा-भाविक है। गमन के समान ही स्थिति की करपना निराधार है। हियति किसके विषय में प्रयुक्त की जा सकती है--गन्ता ( गमनकर्ता ) के विषय में या अगन्ता के पिषय में ? गमन करने वाला खड़ा होता है, यह कल्पना विरोधी होने से त्याष्य है। गमन स्थिति की विरुद्ध क्रिया है। अतः गमन का कर्ता विरोधी किया (स्थिति) का कर्तां हो नहीं सकता। 'भगन्ता खड़ा होता है'--यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति गमन ही नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है। फिर उसे खड़ा होने की आवश्यकता ही क्योंकर होगी? अत. अगन्ता का भी अवस्थान उचित नहीं। इन दोनों को छोड़कर तीसरा व्यक्ति कौन है जो स्थिति करेगा। फलतः कर्ता के अभाच में किया का निषेष अवश्यंभावी है। अतः स्थिति की कल्पना मायिक है। गति और स्थिति—दोनों सापेक्षिक होने से अविद्यमान हैं--

> गन्ता न तिष्ठति तादगन्ता नैव तिष्ठति । श्रन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयोऽय तिष्ठति ॥ २।१४-

नागार्जन ने १६ वें प्रकरण में काल की समीका की है। लोक-व्यवहार में काल तीन प्रकार का होता है?—भूत, वर्तमान और भविष्य। अतीत की हमें खबर नहीं और घविष्य का अभी जिन्म नहीं। वह अभी

<sup>,</sup> १ माध्यमिक कारिका १६।१३

अग्रिस घटनाओं के गर्भ में छिपा हुन्ना है रहा वर्तमान। उसकी भी सत्ता अतीत तथा भविष्य के आधार पर अवलिक्त है। वर्तमान कीन है ? जो न भूत हो और न भविष्य। फलतः हेतुजनित होने से वर्तमान की क्लपना निराधार है। अतः काल की समग्र कल्पना श्रविश्वसनीय है ।

# आत्म-परीक्षा---

नागार्जुन ने श्रात्मा की परीचा के एक स्वतन्त्र प्रकरण (१८ वाँ)
में की है। अभी जो द्रव्य की कल्पना समझाई गई है उससे स्पष्ट होगा
कि गुणसमुच्चय के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसी नियम
का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि मानस व्यापारों के अतिरिक्त श्रांत्मा
नामक पदार्थ की पृथक सत्ता नहीं है। अपने दैनिक अनुभव में हम
श्रपने मानस व्यापारों से सर्वथा परिचित हैं। ज्ञान, इच्छा तथा यस्न—
इमारे जीवन के प्रधान साधन हैं। हमारा मन कभी भी इस त्रिविध
व्यापार से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। इन्हों के समुदाय को आप
'श्रात्मा' कह सकते हैं, केवल व्यवहार के लिए। 'वस्तुतः कोई आत्मा
है', इसे नागार्जुन मानने के लिए उद्यत नहीं हैं। उनका कहना है—
"कुछ लोग (चन्द्रकीर्ति के अनुसार साम्मितीय लोग) दर्शन, श्रवण,
वेदन आदि के होने से पहले ही एक पुद्रल पदार्थ (आत्मा, जीव) की
कल्पना मानते हैं। उनकी युक्तिर यह है कि विद्यमान ही व्यक्ति

१ चन्द्रकीर्ति ने बुद्ध का वचन इसी प्रसंग मे उद्घृत किया है— पन्चेमानि भिक्तवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं संवृतिमात्रं यदुतातीतोऽवाऽनागतोऽध्वाऽकाशं निर्वाणं पुद्गलश्चेति—प्रसन्नपदा पृ० ३८९ ।

२ कथं ह्यविद्यमानस्य दर्शनादि भविष्यति । भावस्य तस्मात् प्रागेभ्यः सोऽस्तिभावो व्यवस्थितः ॥ ९।२

उपादान का श्रहण करता है। विद्यमान देवदत्त धन का संश्रह करता है, भविद्यमान वन्ध्यापुत्र नहीं। श्रतः विद्यमान होने पर ही पुद्रत दर्शन, श्रवणादि कियाओं का श्रहण करेगा, श्रविद्यमान नहीं।" इस पर नागार्जुन का आक्षेप है कि दर्शनादि से पूर्व विद्यमान भारमा का ज्ञान हमें किस प्रकार होगा १ भारमा और दर्शनादि कियाओं का परस्पर सापेश सम्बन्ध है। यदि दर्शनादि के विना ही भारमा की स्थिति हो, तो इन कियाओं की भी स्थिति आरमा के विना हो जायेगी ।

'समझ दर्शन, श्रवण, वेदन भादि कियाओं से पूर्व हम किसी भी वस्तु (श्वारमा) का अस्तित्व नहीं मानते जिसकी प्रश्नि के लिए किसी अन्य पदार्थ की श्रावश्यकता हो, प्रत्युत हम प्रत्येक दर्शनादि किया से पूर्व भारमा का अस्तित्व मानते हैं?—प्रतिवादी के इस तर्क के उत्तर में नागार्जन का कहना है कि यदि भारमा समझ दर्शनादि से पूर्व नहीं स्वीकृत किया जायगा, तो वह एक भी दर्शनादि से पूर्व सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि जो वस्तु सर्व पदार्थों से पूर्व नहीं होती, वह एक-पृक पदार्थ से पूर्व नहीं होती जैसे सिकता में तेल। समझ सिकता (वालू) से तेल उत्पन्न नहीं होता एसी दृशा में एक एक भी सिकता से तेल उत्पन्न नहीं होता ए दृशन श्रवणादि जिन महाभूतों से उत्पन्न होते हैं उन महाभूतों में भी आरमा विद्यमान नहीं है३। निष्कर्ष यह है कि इन दर्शनादि कियाशों से पूर्व आरमा के अस्तित्व का परिचय हमें

१ विनापि दर्शनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः। ग्रमन्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशय ॥ ६।४

२ सर्वेभ्यो दर्शनादिभ्यो यदि पूर्वो न विद्यते । 
एकैक्स्मात् कथ पूर्वो दर्शनादेः स गुज्यते ।। —माध्य० ६।७

३ दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यय । भवन्ति येभ्यस्तेष्वेष भूतेष्वपि न विद्यते ॥ —माध्य० ६।१०

प्राप्त नहीं है। इनके साथ भी आत्मा विद्यमान नहीं रहता- क्योंकि सहमाव उन्हीं पदार्थों का सम्भव है जिनकी पृथक् पृथक् सिद्धि हो, परन्तु सापेच होने से आत्मा दर्शनादि वियाओं से पृथक् सिद्ध नहीं है। ऐसी दशा में दोनों का सहभाव असम्भव है। पुनश्च, आत्मा दर्शनादि वियाओं के पश्चात् उत्तरकाल में भी विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि दर्शनादि कियार हैं, वे कर्जा की अपेचा रखते हैं?। यदि स्वतन्त्र रूप से ही दर्शन-आदि कियायें सम्पन्न होने दर्शे, तो कर्जार परीच्या के पत्न मानने की प्रावश्यकता ही कौन सी होगी ? इस प्रकार परीच्या के पत्न को नागार्जन ने एक सुन्दर कारिका ( ११३२ ) में प्रभिन्यक्त किया है—

प्राक् च यो दर्शनादिभ्यः साम्प्रतं चोर्ध्वमेव च । न विद्यतेऽस्ति नास्तीति विवृत्तास्तत्र कल्पनाः ॥

'माध्यमिक कारिका' के १ म वें प्रकरण में आचार्य ने पुनः इस महत्त्वपूर्व करपना की विपुल समीचा की है। साधारण रीति से पद्धस्कन्ध—रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार तथा विज्ञान—को आत्मा बतलाया जाता है, परन्तु यह अचित नहीं। क्योंकि स्कन्धों की उत्पत्ति तथा विनिध्द होती है। तदात्मक होने से आत्मा भी उदय तथा व्यय का भाजन बन जायगा। स्कन्ध अपादान हैं। आत्मा अपादाता है। क्या उपादान तथा अपादाता—प्राह्म तथा ग्राहक—कभी एक सिद्ध हो सकते हैं ? नहीं, तो ऐसी द्शा में आत्मा को स्कन्धात्मक कैसे स्वीकार किया जायर। यदि आत्मा को स्कन्धों से व्यक्तिरिक्त मानें, तो वह स्कन्ध-जन्न्या (स्कन्धों के द्वारा लिक्त ) न होगा। अतः स्थित विषम है—

१ यदि हि पूर्व दर्शनादीनि स्युः उत्तरकालमात्मा स्यात् तदानीमूध्वें संभवेत् । न चैवमकर्तृ कस्य कर्मणोऽसिद्धत्वात् । —प्रसन्नपदा पृ० १६६ २ न चोपादानमेवात्मा व्येति तत् समुदेति च ।

कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ माध्य० का० २७।६

हम आतमा को न तो स्कन्धों से अभिन्न मान सकते हैं और न भिन्न? । आतमा के श्रसिद्ध होने पर आत्मीय उपादान (पञ्चस्कन्ध) को मी सिद्धि नहीं हो सकती । फिर इन दोनों के शान्त होने पर ममताहीन तथा श्रहंकार रहित योगों को सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ? फजतः आत्मा की करूपना निराधार तथा निर्मुत्त है ।

कुछ छोग भारमा को कर्ता मानते हैं। नागार्जन को सम्मित में कर्ता भीर कर्म को भावना भी निःसार है (अष्टम परिच्छेद)। क्रिया करने वाछे व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। वह यदि विद्यमान है, तो क्रिया कर नहीं सकता। क्रिया के कारण ही उसे कारक संज्ञा प्राप्त हुई है। ऐसी दशा में उसे दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब कर्म की स्थित विना कारक के किस प्रकार मानी जाय?

सद्भूतस्य क्रिया नास्ति, कर्म च स्यादकतृ कम्र ।

परस्पर सापेल होने से किया, कारक तथा कर्म की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी ना सकती। किया के असमव होने से धर्माधर्म विद्यमान नहीं रह सकते। जब देवदत्त अहिंसादि किया का सम्पादन करता है, तब वह धर्ममागी वनता है। जब किया ही असिद्ध बन गई, तब धर्म का असिद्ध होता सुतर्ग निश्चित है। धर्म और अधर्म के अमाव में उनके फक-सुगति और दुर्गति—का अभाव होगा। जब फब ही विद्यमान नहीं होता, तब स्वर्ग या मोद्ध के बिए विहित मार्ग ही व्यर्थ है है।

१ त्रातमा स्कन्धा यदि भवेदुदयन्ययभाग् भवेत्। स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद् भवेदस्कन्धलक्षणः॥

<sup>-</sup>माध्यमिक का॰ १८।१

२ माध्यमिक कारिका ८।२

धर्माधर्मी न विद्येते कियादीनामसंभवे !
 धर्मे चासत्यधर्मे च फलं तर्ज्जं न विद्यते ॥

इन्द्र प्रदिशित मार्ग स्वर्ग की ओर छे जाता है या निर्वाण की श्रोर । स्वर्ग स्वीद्य के अभाव में कीन व्यक्ति ऐसा मूद होगा जो मार्ग का अवलम्बन कर अपना जीवन व्यर्थ बितायेगा । नागार्जन के तर्क के आगे श्रार्थसत्यों का भी श्रस्तित्व मायिक है । इस प्रकार आत्मा की कल्पना कथमि सान्य नहीं है । इस विशाल तार्किक समीचण का परिणाम आचार्य नागार्जन ने बड़ी ही सुन्दर रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है—

आत्मेत्यिप प्रज्ञपितमनात्मेत्यिप देशितम् । बुद्धैर्नीत्मा न चानात्मा कश्चिदित्यिप देशितम् ॥ —( माध्यमिक का० १८।६ )

## कर्मफल परीक्षा—

कर्म का सिद्धान्त वैदिक धर्म के समान वौद्धधर्म को भी सम्मत हैं। लो कर्म किया जाता है, इसका फळ अवश्य होता है। परन्तु परीचा करने पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता। कर्म का फळ सद्यः न होकर काजान्तर में सम्पन्न होता है। यदि फळ के विपाक तक कर्म टिकता है, तो वह नित्य हो जायगा। यदि विपाक तक उसकी सत्ता न मानकर उसे विनाशशाली माना जाय, तो अविद्यमान कर्म किस प्रकार फळ उपन्न कर सकता है १ र्याद कर्म की प्रवृत्ति स्वभावतः मानी जाय, तो १ निःसन्देह वह शाश्वत हो जायगा। परन्तु वस्तुतः वह ऐसा है नहीं।

> फलेऽसित न मोत्ताय न स्वर्गायोपपद्यते । मार्गः सर्दिक्रियाणां च नैर्थक्यं प्रसज्ज्यते ॥

<sup>—</sup>माध्यमिक कारिका ८।५-६

१ तिष्ठत्यापाककालाञ्चेत् कर्म तिक्रत्यतामियात्। निरुद्धं चेत् निरुद्धं सत् किं फलं जनियष्यति॥

<sup>—</sup>माध्यमिक कारिका १७।६

कमं वही है जिसे स्वतन्त्र कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अमोण्टतम समसे (कर्तुरीप्सिततमं कर्म-पाणिनि ११८१८ ) अर्थात् सम्पादन करे। शाश्वत होने पर उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध कैसे माना जायगा ? क्योंकि जो वस्तु शाश्वत होती है, वह कृतक (क्रिया के द्वारा निष्पक्ष ) नहीं होती। यदि कर्म अकृतक होगा, तो बिना किये ही फक्र की प्राप्ति होने छगेगी (अकृताभ्यागम) १। फज्रतः निर्वाया की इच्छा रखने वाला भी व्यक्ति बिना ब्रह्मचर्य का निर्वाह किये ही अपने को कृतकृत्य मानने छगेगा। छत न तो जगत् में कर्म विद्यमान हैं न उसका फक्र—दोनो कर्पनार्य केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए हैं।

### ज्ञान परीक्षा---

ज्ञान के स्वरूप के विचार करने पर वह भी नाना प्रकार के विरोधों से परिपूर्ण प्रतीत होता है। इन्द्रियाँ ६ हैं—दर्शन, अवण, घाण, रसन, स्पर्शन भीर मन जिनके द्रष्टक्यादि ६ प्रकार के विषय हैं। इन विषयों का प्रश्यच ज्ञान इन्द्रियों के हारा होता है, परन्तु वस्तुतः यह भाभास मात्र है, तथ्य वात नहीं है। उदाहरण के किए चक्क को ग्रहण की जिए। चत्तु जब अपने को ही नहीं देखती है, तब अन्य वस्तु (रूप) को क्योंकर देख सकती है आदि का दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार अपने अपने को तो नहीं जलाता, केवल बाह्य पदार्थ (इन्धन आदि) को जलाता है, उसी तरह चक्क भी अपने आपके दर्शन में असमर्थ होने पर भी रूप के प्रकाश में समर्थ होगार। परन्तु यह कथन एक मौलिक आन्ति पर अवलिवत है। गित के समान 'जलाना' किया तो स्वयं असिद्ध है। अतः ससका दृष्टान्त देखकर चक्क के दर्शन

१ माध्यमिक कारिका १७। २२, २३।

२ माध्यमिक कारिका ३।१-३

को घटना पुष्ट नहीं की जा सकती, वयों कि 'दर्शन' किया भी गति तथा स्थिति के समान निर्मूल करुपनामात्र है। जो वस्तु दृष्ट है, उसके लिए 'वह देखी जाती है' ( दृश्यते ) यह वर्तमानकालिक प्रयोग नहीं कर सकते और जो वस्तु घ्रदृष्ट है, उसके लिए भी 'दृश्यते' का प्रयोग अनुपयुक्त है। वस्तु दो हो प्रकार की हो सकती है—दृष्ट धौर अदृष्ट । इन दोनों के घ्रतिरिक्त दृश्यमान वस्तु की सत्ता हो ही नहीं सकती । दर्शन किया के अभाव में उसका कोई भी कर्ता सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कर्ता विद्यमान भी रहे, तो वह प्रपना दर्शन नहीं कर सकतार । तब वह अन्य वस्तुओं का दर्शन किस प्रकार कर सकेगा ?

दर्शन की अपेचा कर या निरपेच्च माव से द्रष्टा की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि द्रष्टा सिद्ध है तो उसे दर्शन क्रिया की अपेक्षा ही किसके छिए होगो ? यदि द्रष्टा असिद्ध है, तो भी वन्ध्या के पुत्र के समान वह दर्शन की अपेचा नहीं करेगा। द्रष्टा तथा दर्शन परस्पर सापेचिक कल्पनायें हैं। अतः द्रष्टा को दर्शन से निरपेच्चमाव से स्थित मानना भी न्यायसंगत नहीं है। फलतः द्रष्टा का श्रस्तिस्व सिद्ध नहीं हो सकता। श्रतः द्रष्टा के अभाव में द्रष्टव्य (विषय) तथा दर्शन का श्रभाव सुतरां श्रसिद्ध है३। सची बात तो यह है कि रूप की सत्ता पर चक्षु अवलम्बित है और चन्नु की सत्ता पर रूप। नीज, पीत, हरित आदि रंगों की कल्पना से हम चक्षु का अनुमान करते हैं श्रीर चन्नु की स्थित नीज पीतादि रंगों का ज्ञान होता है। ''जिस प्रकार माता-पिता के कारण पुत्र का जन्म होता है, उसी प्रकार चक्षु श्रीर रूप को निमित्त मानकर

१ न दृष्टं दृश्यते तावत् अदृष्टं नैव दृश्यते । दृष्टादृष्ट्विनिर्मुक्तं दृश्यमानं न दृश्यते ॥ पृ॰ ११४

२ माध्यमिक कारिका ३।५

३ माध्यमिक का० ३,६

यही लर्थं सभीष्ट है—तस्वेऽप्रतिपत्तिः मिथ्या प्रतिपत्तिरज्ञानं अविद्या । श्रविद्या का स्परूप आवरणात्मक है—

अभृतं ख्यापयत्यर्थं भूतमावृत्य वर्तते । श्रविद्या जायमानेव कामलातङ्कवृत्तिवत् ॥

भाराय है कि जिस प्रकार कामला (पाग्ड) रोग होने पर रोगी दवेत वस्तु के रूप को छिपा देता है और उसके उपर पीत रंगको आरोपित कर देता है, उसी प्रकार अविद्या भूत के सच्चे स्वरूप को भावरण कर अविद्य-मान रूप को भारोपित कर देती है। इस प्रकार आवरण करने कर हेतु 'संवृति' का अर्थ हुआ अविद्या।

- (२) 'सवृत्ति' का अर्थ है हेतुप्रस्यय के द्वारा उत्पन्न वस्तु का रूप (प्रतीत्यसमुख्य वस्तुरूप सवृतिरूच्यते ए० ३४२)। सत्य पदार्थ अपनी सत्ता के लिए किमी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। अतः कारण से उत्पन्न होने वाला लौकिक वस्तु 'सांवृतिक' कहलायेगा।
- (३) 'सदृति' से उन चिन्हों या शद्दों से अभिप्राय है जो साधा-रणतया मनुष्यों के हारा प्रहण किये तथा प्रत्यन्त के उत्पर अवलिन्दित रहते हैं १। रूप, शब्द आदिको परमार्थ सत्य नहीं मानना चाहिए व्योंकि ये छोक के द्वारा एक ही प्रकार से प्रहण किये जाते हैं। इन्द्रियों के द्वारा जो वस्तु प्रहण की जाती है, यह वास्तविक होती, तो जगत् के समप्र मृत्य तस्वज वन जाते और 'सत्य' की खोज के लिए विद्वानों का कथमिंप आग्रह नहीं होता। प्रशाकरमति ने स्त्री के शरीर को उदाहरण के रूप में दिया है। वह नितान्त श्रशुचि है, परन्तु उसमें आसिक्त रखने वाले कामुक के बिए वह परम पवित्र तथा शुचि प्रतीत होता है।

१ प्रत्यक्तमिष रूपादि प्रसिद्ध्या न प्रमाणतः । अशुच्यादिषु शुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा मृपा ॥ बोधिचर्याण, धाद

## ⁴संवृति' के दो प्रकार—

'सांचृतिक सत्य' का अर्थ हुआ अविद्या या मोह के द्वारा उत्पादित का कार्पिनक सत्य जिसे श्रद्धेत वेदान्त में 'ब्यावहारिक सत्य' कहते हैं। यह सत्य दो प्रकार का होता है—( १ ) छोक संवृति तथा (२ ) अछोक संवृति । 'लोक सवृति' वह है जिसे साधारण जन समाज सध्य कहकर मानता है जैसे घटपटादि पदार्थ। 'अलोक संवृति' इससे विपरीत होती है जिसे कतिपय मनुष्य ( जैसे कामला रोगी ) ही ग्रहण कर सकते हैं, समय नहीं; जैसे शंख का पीतरंग। प्रज्ञाकारमित ने इन्हें ही क्रमशः (१) तथ्यसंवृति तथा (२) मिष्यासंवृति की संज्ञा दी है। तथ्यसंवृति का अर्थ है किंचित् कारण से उत्पन्न तथा दोषरहित इन्द्रियों के द्वारा उप-छन्ध वस्तुरूप ( नील पीतादि )—यह लोक से सत्य है। 'मिध्यासंवृति' भी किन्चित् प्रत्यय-जन्य होती है परन्तु वह दोष-सहित इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध होती जैसे माया, मारीचिका, प्रतिबिम्ब आदि । यह लोक से भी मिथ्या है। लोकदृष्टि से प्रथम संवृति सत्य है और दूसरी असत्य, परन्तु आयों की दृष्टि में दोनो ग्रसत्य हैं, अतएव हेय हैं। परमार्थं तत्त्व इनसे भिन्न पदार्थं है। 'आर्यं सत्यो' को विवेचना करते समय पञ्जिकाकार का मत है कि दुःख, समुद्य तथा मार्ग सत्य संवृति-सत्य के भन्तर्गत आते हैं तथा केवल निरोध (निर्वाण) सत्य छकेला ही परमार्थ के भीतर छाता है। अग्राह्य होने पर भी संवृति का इम तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि व्यवहार सत्य में रहकर ही परमार्थ की देशना की जाती है। श्रत: परमार्थ के जिए व्यवहार -उपादेय है---

> व्यवहारमनादृत्य परमार्थी न देश्यते । परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाविगम्यते ।

९ बोधिचर्या पृ० ३५३।

### 'आदिशान्त'—

माध्यप्रिक ग्रन्थों में जगत् के पदार्थों के लिए 'श्रादिशान्त' तथा 'निल्यशान्त' शब्दों का प्रयोग किया गया है। शान्त का श्रर्थ है स्वभाव-रहित, विशिष्ट सत्ता से विहीन। नागार्जुन की उक्ति इस विषय में नितान्त स्पष्ट है—

> प्रतीत्य यद्यद् भवति, तत्तन्छान्तं स्वभावतः । तस्मादुत्पद्यमानं च शान्तमृत्पत्तिरेव तु ॥

आशय है कि जो जो-चस्तु किसी अन्य वस्तु के निमित्त से (प्रतीरय) उत्पन्न होती है, वह दोनों स्वभाव से ही शान्त स्वभावहीन होते हैं। चन्द्रकीति की व्याख्या है कि जो पदार्थ विद्यमान रहता है वह अपना अनपायी (न नष्ट होनेवाजा) स्वभाव अवश्य धारण करता है और विद्यमान होने के कारण वह किसी पदार्थ की अपेन्ना नहीं रखता और निकिसी कारण से उत्पन्न ही होता है (यो हि पदार्थों विद्यमानः स सस्वभावः स्वेमासना स्वं स्वभावमनपायिनं विभित्ते । स संविद्यमानः स सस्वभावः स्वेमासना स्वं स्वभावमनपायिनं विभित्ते । स संविद्यमानःवान्नेवान्यद् किन्निद्वपेन्नते नाष्युस्पद्यते—प्रसन्नपद्यारे )। परन्तु जगत् के पदार्थों में इस नियम का अपयोग दिन्दगोचर नहीं होता । वस्तुर्ग्रों का अपना रूप वदलता रहता है। आज मिट्टी है, तो कल घड़ा और परसों प्याजा। अरपित भी पदार्थों की हमारे जीवन के प्रतिदिन की चिरपिरिचित घटना है। ऐसी दशा में पदार्थों को स्वभावसम्पन्न किस प्रकार माना जा सकता है? अतः वाध्य होकर हमें जगत् की वस्तुर्ग्रों को निःस्वभाव-या शान्त मानना पडता है। कार्य श्रीर कारण, घट और मिट्टी, श्रंकर या शान्त मानना पडता है। कार्य श्रीर कारण, घट और मिट्टी, श्रंकर या शान्त मानना पडता है। कार्य श्रीर कारण, घट और मिट्टी, श्रंकर

१ माध्यमिक कारिका ७।१६

२ माध्यमिक वृत्ति पृ० १६०

और बीज दोनी स्वभावहीन हैं—अतः शान्त हैं? । कार्य कारण को कहपना करना तो बालको का खेल हैं । वस्तुस्थित से परिचय रखनेवाला कोई भी व्यक्ति जगत् को स्रपन्न नहीं मान सकता । इस प्रसङ्ग में शान्ति देव ने नागार्जुन के उत्पाद निषेधक कारिका की बड़ी विस्तृत व्याख्या की हैर । वस्तुतः संसार की ही पूर्वा कोटि (कारण भाव) विद्यमान नहीं है, प्रत्युत जगत् के समस्त पदार्थों की यही दशा है३ । इसिल्ए सेतुप्रत्ययज्ञनित पदार्थों को श्रून्यवादी आचार्य स्वभाव-होन (शान्त) सानते हैं।

जगत् कर्पना का विपुल विकास है । केवल संकर्प के बल पर हम

 भया तु यत्प्रतीत्य बीजाख्यं कारणं भवति अङ्कुराख्यं कार्यं तच्योभयमि शान्तं स्वभावरहितं प्रतीत्यसमुत्पन्नम् ।

—माध्यमिक वृत्ति पृ० १६०

-र बोधिचर्या० पृ० ३११-३१७

३ पूर्वा न विद्यते कोटिः संसारस्य न केवलम् । सर्वेषामि भावानां पूर्वा कोटी न विद्यते ॥ माध्य०का० ११।८

४ उत्पन्न पदार्थों के लिए 'शान्त' या 'म्रादिशान्त' शब्द का प्रयोग जिज्ञानवादी तथा वेदान्त मन्थों में भी मिलता है—

निःस्वभावतया सिद्धा उत्तरोत्तरनिश्रयाः।

-अनुत्पादोऽनिरोधश्चादिशान्तिः परिनिर्वृतिः ।।

महोयान सुत्रालंकार ११।५१

न्द्रादिशान्ता ह्ययनुत्पन्ना प्रकृत्येव च निर्वृताः धर्मास्ते विवृता नाथ ! धर्मचक्रप्रवर्तने ॥—ग्रार्थरत्न मेद्य सूत्र । आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्येव सुनिर्वृताः

-सर्वे धर्माः समाभित्रा अजं साम्यं विशारदम् ॥

—गौडपाद कारिका ४।६३।

संमार के नाना प्रकार के पदार्थों की उत्पक्ति तथा स्थिति मान वैठते हैं। जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी विलचण द्यक्ति के कारण तरह तरह की धार्कृतियों को पैदा करता है, उसी प्रकार जगत् के पदार्थों की खबस्या है।

इन जादू की वस्तुश्रों को वे ही लोग चलता-फिरता मानते हैं जिनके ऊपर लादू का असर रहता है, परन्तु जो ज़ादूगर इन वस्तुओं के सच्चे रूप मे पिखित रहता है वह इनकी माया में नहीं पहता। जगत् की पन्तुओं को वे ही लोग सचा मानते हैं जिनके ऊपर अविधा का प्रभाव रहता है। यह प्राकृतजनों की घात हुई, परन्तु योगों जन जो तथ्य से पिनित होते हैं जगत् की मायिकता में कभी यद्ध नहीं होते। 'अज्ञानियों की दशा उन व्यक्तियों के समान है जो यक्ष का अत्यन्त भयफर रूप हत्रय बनाते हैं और उसे देखकर भयभीत होते हैं,' आर्य नागाईन का यह इप्टान्त जगत् के सामान्य लोगों की मनोवृत्ति का सचा निदर्शन है?—

यया चित्रकरो रूप यद्यस्यातिभयकरम् । समालिख्य स्वयं भीतः संसारेऽप्यव्यस्तया ॥

क्एपना पहा के समान है। जिस प्रकार दलदल में चलने वाला वालक उसमें अपने को द्वया देता है और उससे फिर निकलने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार जगत् के प्राणी क्लपनापंक में अपने को इस प्रकार द्व्या देते हैं कि फिर उमये निकलने की शक्ति उनमें नहीं रहती?!

१ बोधिचर्या० ६।३; पिजमा पृ० ३६८-३८०।

२ महायानविश्वक, श्लोक ८। यह श्लोक 'ग्राश्चरंचर्यान्वय' की टीम में उदत है—इष्टव्य—बीदगान ग्रो दोहा पृ॰ ६।

२ स्वयं चलन् यथा पद्धे बालः कश्चिष्ठिमण्जिति । निमग्नाः कल्पनापके सत्त्वास्तत उद्गमाचमाः ॥

<sup>-</sup> मरायानविशक श्लोक ११

योगी का काम है कि वह स्वयं प्रज्ञा के द्वारा जगत् के मायिक रूप का साद्धात्कार करे ध्रीर संसार से हटकर निर्वाण के लिए प्रस्थान करे। इसका एकमात्र उपाय है—परमार्थसत्य का ज्ञान।

## परमार्थ सत्य--

वस्तु को उसके यथार्थ रूप में अवलोकन करने वाले आर्यों का सत्य सांवृतिक सत्य से नितान्त भिन्न है। वस्तु का श्रकृत्रिम स्वरूप ही परमार्थ है जिसके ज्ञान से संवृतिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण सम्पन्न होता है। परमार्थ है धर्मनैरात्म्य अर्थात् सब धर्मों ( साधारणतया मूतों ) की निःस्वभावता। इसके ही शून्यता, तथता (तथा का भाव, वैसा ही होना), भूतकोटि ( सत्य श्रवसान ), और धर्मधातु (वस्तुओं की समग्रता) पर्याय हैं। समस्त प्रतीत्यसमुत्पन्न पदार्थीं की स्वभावहीनता ही पारमार्थिक रूप है। जगत् के समस्त पदार्थ हेतु-प्रत्यय के उत्पन्न होते हैं-अतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। यही निःस्वभावता या शून्यता पारमार्थिक रूप है। नागार्जुन के कथनानुसार निर्वाण ही परमार्थसत्य है। इसमें विषयी तथा विषय, कर्ता तथा कर्स का किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती । इसीळिए प्रज्ञाकरमति ने परमार्थंसत्य को 'सर्वव्यवहारसमतिकान्त'—समस्त व्यवहारों से श्रतीत—निर्विशेष, श्रससुरपन्न, अनिरुद्ध, अभिधेय श्रीर श्रविधान से विरहित तथा शेय-शान विगत बतलाया हैर । संवृति का अर्थ है बुद्धि । अतः बुद्धि के द्वारा जिसर तथ्य का ग्रहण होता है वह समस्त व्यावहारिक ( सांवृतिक ) सत्य है। परमार्थसत्य बुद्धि के द्वारा बाह्य नहीं है। बुद्धि किसी विशेष को छक्ष्य

र सर्वधर्माणां निःस्वभावता, ऋत्यता, तथता, भूतकोटिः धर्मवातु-रिति पर्यायाः । सर्वस्य हि प्रतीत्यसमुत्पन्नस्य प्पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिकं रूपम् ॥ — नोधिचर्या० पृ० ३५४ ।

२ बोधिचर्या० पंजिका पृ० ३६६।

करके ही वस्तु के अहरा में अवृत्त होती है। विशेष हीन होने से बुद्धि के द्वारा परमार्थ आहा कैसे हो सकता है ?

परमार्थसत्य मौनरूप है। बुद्दों के द्वारा उसकी देशना नहीं हो सकती । देशना उस तत्व की होती है जो शब्दों के द्वारा अभिहित किया जाय। परमतत्त्व न तो वाक् का विषय है श्रीर न चित्त का गोचर है। वाक और मन-दोनों उस तत्त्व तक पहुंच नहीं सकते। इसिछए परमार्थ शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । अपने ही भारमा से उस तत्त्व की अनुभूति को जाती है--अत. वह 'प्रत्यात्म वेदनीय' है। जब बाक् उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकती, तव उसका उपदेश किस प्रकार दिया जा सकता है ? उपदेश शब्द के द्वारा होता है। अतः श्राव्दातीत तत्त्व उपदेशातीत है र । शान्तिदेव के मन्तव्यानुसार यह तत्त्व ज्ञान के प्रतिबन्धकों को (जैसे चासना, अनुसन्धि, क्लेश) सर्वधा उन्मृत्रित करने पर ही प्राप्तहो सकता है। 'पितापुत्र समागमसूत्र'३ मॅ सत्य को द्विप्रकारक वतलाकर परमार्थ को अनिभलान्य, अनाशेय, अपरि-ज्ञेय, अविज्ञेय, अदेशित, अप्रकाशित' अक्रिय, अकरण बतलाया गया है। वह न लाभ, न अलाभ, न सुख, न दु.ख, न यश, न भयश, न रूप, न अरूप है। इस प्रकार परमार्थसत्य का वर्णन प्रतिवेधमुखेन ही हो सकता है, विधिमुखेन नहीं ।

१ निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे। अनुत्पन्ना निरुद्धा हि निर्वाणमिन धर्मता॥

<sup>---</sup>माध्यमिक का० १८।७

२ बुद्धैर्नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम् । १८/६

३ वाधिचर्या० पृ० ३६७

४ तदेतदार्याणामेव स्वसंविदितस्वभावतया प्रत्यात्मवेद्यं परमार्थ-सत्यम् । — नोधि० पृ• ३६७ ।

### च्यवहार की उपयोगिता—

माध्यमिकों का यह पत्त हीनयानियों की हृष्टि में नितान्त गर्हणीय
है। साक्षेप का नीज यह है कि जब परमार्थ शब्दतः अवर्णनीय है और
व्यवहार सत्य जाद के चलते-फिरते रूपों की तरह भ्रममात्र है, तब
रक्कन्ध, आयतनादि तत्त्वों के उपदेश देने की सार्थकता किस प्रकार
प्रमाणित की जाती है? इस आक्षेप का उत्तर नागार्जन के शब्दों में
यह है%—

व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते । परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥

अश्यय यह है कि ज्यवहार का श्राश्रय लिये विना परमार्थ का उपदेश हो नहीं सकता और परमार्थ की प्राप्त के बिना निर्वाण नहीं मिल सकता। इस सारगमित कथन का श्रयं यह है कि साधारण मानवों की शृद्धि ज्यवहार में इतनी अधिक संज्ञान है कि उन्हें परमार्थ का लौकिक वस्तुओं की दृष्टि से ही उपदेश दिया जा सकता है। जिन संकेतो से उनका आजन्म परिचय है, उन्हीं संकेतों की भाषा में परमार्थ को वे समम सकते हैं। अतः ज्यवहार का सर्वधा उपयोग है। इसी का श्रितपादन चन्द्रकीति के 'माध्यमिकावतार' (६।८०) में इस प्रकार किया है—उपायभूतं ज्यवहारसत्यमुपेयभूतं परमार्थकत्यम् । 'पञ्चविंशतिसाह- स्त्रका प्रशापारमिता' इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है—न च सुभूते संस्कृत ज्यविरेकेण असंस्कृतं शक्यं प्रशपितुम् अर्थात् संस्कृत (ज्यवहार) के बिना श्रसंस्कृत (परमार्थ) का प्रशापन शक्य नहीं है।

१ माध्यमिक कारिका २४।१०। इस श्लोक को प्रज्ञाकरमित ने आधिचर्या० की पंजिका में (ए० ३६५) उद्भृत किया है।

२ बोधि० पंजिका पृ० ३७२।

व्यवहार के वर्णन का एक और भी कारण है। यह निश्चित है कि परमार्थ की व्याख्या शब्दों तथा संकेतों का आश्रय छेकर नहीं की जा सकती परन्तु उसकी व्याख्या करना आवश्यक है। ऐसी दशा में एक ही उपाय है श्रीर वह अपाय व्यावहारिक विषयों का निषेध है। परमार्थ तस्व आगोचर ( बुद्धि के व्यापार को अतिक्रमण करने वाला ), अविषय ( ज्ञान की करपना के बाहर ), सर्वप्रश्च-विनिर्मुक्त ( सब प्रकार के वर्णनों से मुक्त ), करपना-समतिक्रान्त ( सुख-दुःख, अस्ति-नास्ति, नित्य-श्रमित्य आदि समस्त संकर्णों से विरहित ) है, तब उसका उपदेश किस प्रकार दूसरे को दिया जा सकता है ? अतः छौकिक धर्मी का प्रथमतः उस पर आरोप किया जायगा। श्रमन्तर इस आरोप का परिहार किया जायगा। तब परमतत्त्व के स्वरूप का बोध अनायास हो सकता है। इस तथ्य का प्रतिपादन इस सुप्रसिद्ध श्लोक में है—

श्रनच्चरस्य।तत्त्वस्य श्रुतिः का देशना च का । श्रूयते ।देश्यते चापि समारोपादनच्चरः ॥

अन्तरातीत तत्त्व का श्रवण किस प्रकार हो सकता है ? एक ही उपाय है समारोप —समारोप के द्वारा ही अनुष्र का श्रवण तथा उपदेश सम्भव हो सकता है। व्यवहार का परमार्थ के लिए यही विशेष उपयोग है।

वेदान्त की अध्यारोपविधि से तुलना—

अहैतवेदान्त में ब्रह्म के उपदेश का भी यही प्रकार माना जाता है। ब्रह्म स्वयं निष्प्रपञ्च है। परन्तु बिना प्रपञ्च का सहारा िक वे उसकी व्याख्या हो नहीं सकती। इसी विधि का नाम है —अध्यारोप और अपवाद । 'अध्यारोपायवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते'। 'अध्यारोप' का अर्थ निष्प्रपञ्च ब्रह्म में जगत् का क्षारोप कर देना है और 'अपवाद विधि' से आरोपित वस्तु का ब्रह्म से एक एक कर निराकरण करना होता है।

अत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप किया जाता है कि वह पन्च कोशात्मक शरीर ही है—परन्तु तदनन्तर युक्तिवल से आत्मा को अन्नमय, प्राण्मय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय—इन पाँचों कोशों से व्यतिरिक्त तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से पृथक् सिद्ध कर गुरु इसके स्वरूप का बोध कराता है। इस प्रकार अहैतवेदान्त में परमार्थ के प्रतिपादन के लिए मायिक व्यवहार का अंगीकार नितान्त आवश्यक है। अहैतवेदान्त की यह व्याख्यापद्धति बड़ी प्रामाणिक तथा शुद्ध वैज्ञानिक है।।

# शून्यवाद

'शून्य' का अर्थ---

माध्यमिक लोग इसी परमार्थसत्य को ज्ञून्य के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए इन भाचार्यों का मत ज्ञून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस

$$(a^{2} + 2a) + 8 = 28 + 8$$

१ इसी पद्धित का प्रयोग बीं जगिणत में अज्ञात वस्तु के मूल्य जानने के लिए किया जाता है। मान लीं जिए कि 'क '+ २क ≈ २४' इस समीकरण में हमें अज्ञात 'क' का मूल्य निर्धारित करना है। तब प्रथमतः दोनों ओर १ संख्या जोड़ देते हैं और अन्त में इस संख्या को निकाल लेते हैं। अर्थात् जो जोड़ा गया था वही अन्त में ले लिया गया। अतः संख्या में कोई अन्तर नहीं हुआ। बीं जगिणत की पद्धित से इस समीकरण का रूप इस प्रकार होगा—

श्चन्यवाद के तात्विक स्वरूप के निरूपण करने में विद्वानों में सातिशय वैमत्य उपलब्ध होता है हीनयानी आचार्य तथा ब्राह्मण्-जैन विद्वानों ने 'शून्य' शब्द का अर्थ सर्वत्र सकल 'सत्ता का निषेध' या 'अभाव' ही किया है। इसका कारण इस शब्द का छोनव्यवहार में प्रसिद्ध अर्थ है, परन्त साध्यमिक आचार्यों के मौक्रिक अन्थों के अनुशीकन से इसका 'नास्ति' तथा 'भभाव' रूप अर्थ सिद्ध नहीं होता। किसी भी पदार्थ के स्वरूप निर्णय में चार ही कोटियों का प्रयोग सम्भाव्य प्रतीत होता है-अस्ति ( विद्यमान है ), नास्ति ( विद्यमान नहीं है ), तदुभयं ( प्रस्ति भौर नास्ति एक साथ ) नोभयं ( न च अस्ति, न च नास्ति—'अस्ति' स्रोर 'नास्ति' इस द्विविध करूपना का निषेध )। इन कोटियों का सम्बन्ध सांसारिक पदार्थ से है, परन्तु परमार्थ मनोवागी से अगोचर होने के कारण नितरां अनिर्वाच्य है। इन चतुर्विध कोटियो की सहायता से रुसका निर्वचन-वर्णन या रुचण-कथमि नहीं किया जा सकता। सविशेष वस्तु का निर्वचन होता है। निर्विशेष वस्तु कथमपि निर्वचन का विषय नहीं हो सकती। इसी कारण अनिर्वचनीयता की सुचना देने के हिए परमतत्व के लिए 'शू:य' का प्रयोग किया जाता है। परमार्थ चतुरकोटि विनिर्मुक्त है—

> न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ।

'शून्य' का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक है। हीनयान ने सध्यसमार्ग ( सध्यस प्रतिषत् ) को छाचार के विषय में अंगीकृत किया है, परन्तु साध्यसिक छोग तत्त्वसीमांसा के विषय में भी सध्यस प्रतिषदा के सिद्धान्त के पोषक हैं। इनके सन्तव्यानुसार वस्तु न तो ऐकान्तिक सत् है छौर न ऐकान्तिक असत्, प्रत्युत उसका स्वरूप इन दोनों ( सत्-असत् )

१ माध्यमिक कारिका १।७; सर्वेसिद्धान्तसग्रह ।

के मध्य बिन्दु पर ही निर्णात हो सकता है जो शून्यरूप ही होगा? । शून्य 'अभाव' नहीं है, क्योंकि अमाव की कर्पना सापेच कर्पना है— अभाव भाव की अपेचा रखता है। परन्तु शून्य परमार्थ के सूचक होने से स्वयं निरपेच है। अतः निरपेच होने के कारण शून्य को अभाव नहीं मान सकते। इस आध्यात्मिक मध्यममार्ग के प्रतिष्ठापक होने से इस दर्शन का नाम 'माध्यमिक' दिया गया है।

यह शून्य ही सर्वश्रेष्ट अपरेश्व तत्त्व है। इस प्रकार माध्यिमक स्राचार्य 'शून्याद्वेतवाद' के समर्थक हैं। यह खमस्त नानात्मक प्रपञ्च इसी शून्य का ही 'विवर्त है। परमतत्त्व की ही सत्ता सर्वतोभावेन माननीय है, परन्तु उसका स्वरूप इतना अशेय तथा अकथनीय है कि उसके विषय में हम किसी भी प्रकार का शाब्दिक वर्णन नहीं कर खकते। 'शून्य' इसी तत्त्व को सूचना देता है।

## ज्ञून्यता का उपयोग-

जगत् के समस्त पदार्थी के पीछे कोई भी नित्य वस्तु (जैसे भारमा, द्रव्य ) विधमान नहीं है, प्रत्युत वे निरावलम्ब तथा निःस्वभाव हैं—इसी का ज्ञान शून्यता का ज्ञान है। सानव जीवन में इस तथ्य का ज्ञान नितान्त छपयोगी है। होनयानियों के मतानुसार मोत्त कर्म तथा क्लेश के चय से सम्पन्न होता है, परन्तु मोत्तोपयोगी साधनों की खोज में यहीं पर विराम करना छचित नहीं है। कर्म तथा क्लेशों की सत्ता संकल्पों के कारण है। श्रम सकरप से 'राग' का श्रश्चम संकल्प, से द्वेष का तथा

शुद्धी श्रशुद्धीति उभेऽपि श्रन्ता । तस्मादुभे श्रन्त विवर्जीयत्वा मध्ये हि स्थानं प्रकरोति परिडतः ॥

१ श्रस्तीति नास्तीति उमेऽपि अन्ता

<sup>—</sup> समाधिरानसूत्र।

विपर्यास के संकल्प से मोह का उदय होता है। इसीलिए सूत्र में भगवान् बुद्ध की गाथा है कि है काम! मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ। तुम्हारा मूळ संकल्प है। अब मैं तुम्हारा संकल्प ही न करूँगा जिससे तुम्हारी उत्पत्ति न होगी। संकल्प का कारण प्रपञ्च है। प्रपञ्च का अर्थ है ज्ञान-जेय, वाष्य-वाचक, घट पट, स्त्री-पुरुष, **जाभाळाभ, सुख दुःख मा**दि विचार । इस प्रपञ्च का निरोध शून्यता—सर्वंधर्म नैरात्म ज्ञान—में होता है। श्रतः श्रून्यता मोलोपयोगिनी है। वस्तु की उपलब्धि होने पर प्रपञ्च का जनम है और तदुपरान्त सकल्पों के द्वारा वह कर्म क्लेशों को उत्पन्न करता है जिससे प्राणी संसार के श्रावागमन में भटकता रहता है। परन्छ वस्तु की अनुपलन्धि होने पर सब अनर्थों के मूल प्रपन्न का जन्म ही नहीं होता। जैसे जगत् में वन्ध्या की पुत्री के अभाव होने से कोई भी कामुक उसके रूप-लावण्य के विषय में प्रपञ्च (विचार) न करेगा, न संकल्प ही करेगा और न राग के बन्धन में डालकर अपने को सदा क्लेश का भाजन बनावेगा। ठीक इसी प्रकार श्रून्यता के शान से योगी को सद्यः निर्वाण प्राप्ति होती है। इसीलिए सद्य प्रपञ्चो से निवृत्ति उत्पन्न करने के कारण शून्यता ही निर्वाण है। नागार्जन ने इस कारण सून्यता को श्राध्यात्मिकता के लिए इतना महत्त्व प्रदान किया है-

> कर्मक्लेशत्त्यान्मोत्तः कर्मक्लेशा विकल्पतः। ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस्तु शुन्यतायां निरुध्यते।॥

भाचार्य भार्यदेव ने 'चतुःशतक' में दो वस्तुओं को हो बौद्धधर्म में गौरव प्रदान किया है—(१) भहिंसारूपी धर्म को और (२) शून्यता रूपी निर्वाण को२। मानव-जीवन के किए शून्यता की उपादेयता दिखलाते

१ माध्यमिक कारिका १८।५

२ धर्मं समासतोऽहिंसां वर्णयन्ति तथागताः । शून्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहोभयम् ॥—चतुःशतक १२।२३

समय चन्द्रकीर्ति ने भार्यदेव के मत की यिस्तृत व्याख्या की है। अतः 'शून्यता' का ज्ञान नितान्त उपादेय है।

शून्य का लक्षण—

शून्यता की इतनी उपयोगिता बतलाकर नागार्जन ने शून्य का लक्ष एक बड़ी ही सुन्दर कारिकार में एकत्र किया है—

> त्रपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्। निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लच्चणम्॥

शून्य के लक्त्या इस प्रकार दिये जा सकते हैं:-

- (३) यह अपरप्रत्यय है अर्थात् एक के द्वारा दूसरे को इसका उपदेश नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्राणी को इस तत्त्व की अनुभूति स्वयं अपने आप करनी चाहिए (प्रत्यात्मवेद्य)। आर्थों के उपदेश के अवण से इस तत्त्व का ज्ञान ंकथमिप नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थों का तत्त्वप्रतिपादन 'समारोप' के द्वारा ही होता है।
  - (२) यह ज्ञान्त है अर्थात् स्वभावरहित है।
- (३) यह प्रपञ्चों के द्वारा कभी प्रपञ्चित नहीं होता है। यहाँ 'प्रपञ्च' का प्रार्थ है शब्द, वर्योकि वह अर्थ को प्रपञ्चित (प्रकटित) करता है३। 'शून्य' के अर्थ का प्रतिपादन किसी भी शब्द के द्वारा नहीं

१ तदेवमशेषप्रपञ्चोपश्चमशिवल्द्यणा शूर्यतामागम्य यस्मादशेष-कल्पना-जाल-प्रपञ्चविगमो भवति । प्रपञ्चविगमाञ्च विकल्पनिवृत्तिः । विकल्पनिवृत्या चाशेषंकर्मक्रेशनिवृत्तिः । कर्मक्लेशनिवृत्या जन्मनिवृत्तिः । तस्मात् शूर्यतैव सर्वप्रपञ्चनिवृत्तिलद्याण्यानिर्वाण्युच्यते ।

<sup>—</sup>माध्यमिक वृत्ति पृ० ३५१

२ माध्यमिक कारिका १८।६

प्रविच्चो हि वाक् प्रविच्चयस्यर्थानिति कृत्वा वाग्भिरव्याहृतिभित्यर्थः ॥

 —माध्यिमक वृत्ति पृ० ३७३

किया जा सकता। इसीजिए यह 'अशब्द' तया 'अनक्षर तत्त्व' कहा गया है।

- (४) यह निर्विकलप है। 'विकलप' का अर्थ है चितप्रचार अर्थात् चित्त का चलना, चित्त का व्यापार होना। शून्यता चित्त-व्यापार के अन्तर्गत नहीं आती। चित्त इस तत्त्व को विचार नहीं सकता। इसीलिए सूत्रकार का कथन है। —जिस परमार्थसस्य में शान का प्रचार नहीं है, वहाँ अन्तरों का प्रचार कैसे होगा? (अर्थात् यह तत्त्व अरोप तथा अशब्द है)।
- (१) खनानार्थ है अर्थात् नाना खर्यों से विरहित है। जिस के विषय में घमों की उत्पित्त मानी जाती है, वह वस्तु नानार्थ होती है वस्तुतः सब घमों का उत्पाद नहीं होता। अतः यह तत्त्व नानार्थ रहित है (नात्र किञ्चत् परमार्थतो नानाकरणम् तत्।कस्माद्धेतोः ? परमार्थ तोऽत्यन्तानुत्पादत्वात् सर्वधर्माणाम्—आर्थ सत्यद्वयावतार स्वतः )

शून्य का इस प्रकार स्वभाव है समय प्रयन्त को निवृत्ति। वस्तुतः वह भाव पदार्थ है, श्रभाव नहीं है। जिस प्रकार इस तत्त्व का प्रति-पादन नागार्जुन ने किया किया है वह प्रकार निषेधारमक भले हो, परन्तु शून्य तत्त्व भभावारमक कथमि नहीं है। जगत् के सूरू में विद्यमान होने वाजा यह भाव पदार्थ है। शून्यता ही प्रतीस्य समु-स्पाद है—

यः प्रत्ययसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचच्नहे । सा प्रज्ञसिरुपादाय प्रतिपत् सैन मध्यमा ।। इसीलिए शून्य तत्त्व की प्रचुर प्रशंसा 'अनवतसहृदापसंक्रमणः

१ परमार्थसत्यं कतमत् ? यत्र ज्ञानस्याप्यप्रचारः।
कः पुनर्वादोऽच्चराणामिति ॥ —माध्यमिक वृत्ति पृ० ३७४
२ माध्यमिक वृत्ति पृ० ३७५.

मुत्र' में दृष्टिगोचर होती है। इस सूत्र का कथन है कि जो वस्तु (कार्य) हेतुप्रत्ययों के संयोग से उत्पन्न होती है (अर्थात् सापेद्गिक रूप से पैदा होती है), वह वस्तु सचमुच (स्वभावत:) उत्पन्न नहीं होती। जो प्रत्ययाधीन है वही 'शून्य' कहलाता है। शून्यता का ज्ञाता ही प्रमादरहित हैं। इस तत्त्व से अनिमज्ञ पुरुष प्रमाद में, भ्रान्ति में, पड़े हुए हैं।

# शून्यवाद की सिद्धि—

शून्यवाद के निराकरण के निमित्त पूर्वपत्त ने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं। इन्हीं का विशेष खण्डन नागार्जुन ने अपने 'विग्रह-व्यावर्तिनी' में विस्तार के साथ किया है। आचार्य का प्रधान छक्ष्य तर्क के सहारे ही शून्यवाद के विरोधियों का मुखेमुद्रण करना है। इस छक्ष्य की सिद्धि में वे पर्याप्त मात्रा में सफल हुए हैं।

पूर्वपक्ष—(१) वस्तुसार का निषेध (= शून्यवाद) ठीक नहीं है, नयोंकि (1) जिन शब्दों को युक्ति के तौर से प्रयोग किया जायगा वे भी शून्य—असार—ही होंगे, (11) यदि नहीं, तो तुम्हारी पहिली बात कि सब ही वस्तुएँ शून्य हैं असत्य ठहरेगी, (111) शून्यता को सिद्ध करने के प्रमाण का नितान्त अभाव है।

(२) सभी वस्तुर्थों को वास्तविक मानना चाहिए, दयोंकि (1) अन्द व्रे के भेद को सभी स्वीकार करते हैं, (11) असिद्ध वस्तु का नाम नही मिळता, परन्तु जगत् के समस्त पदार्थों का नाम मिळता है, (111) वास्तविक पदार्थ का निषेध युक्तियुक्त नहीं, (111) प्रतिषेध्य को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता।

१ यः प्रत्ययैनीविति स ह्यनाता नो तस्य उत्पादु सभावतोऽस्ती । यः प्रत्यायाधीनु स शून्य उक्तो यः शून्यतां नानित सोऽप्रमत्तः ॥

<sup>—</sup>माध्यमिक वृत्ति पृ० २३९

#### उत्तरपक्ष--

इस पद्य का खरडन नागार्जन ने इन युक्तियों के बल पर इस प्रकार किया है। उत्तरपक्ष—(१) जिन प्रमाणों के बल पर भावों की वास्तविकता सिद्ध की जा रही है, उन्हीं प्रमाणों को हम कथमपि सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाण दूसरे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, नयोंकि ऐसी दशा में वह प्रमाण न होकर प्रमेय हो जायगा, (11) न प्रमाण अग्नि के समान स्वारम-प्रकाशक होते हैं, (111) प्रमेयों के द्वारा भी उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। प्रमेय तो अपनी सिद्धि के खिए परतन्त्र है, भला वह प्रमाणों की सिद्धि क्यों कर सकेगा? यदि करेगा, तो प्रमाण हो जायगा, प्रमेय तो रह नहीं सकता। (10) न अकस्मान्—संयोग से—प्रमाण सिद्ध हो सकते हैं। अतः प्रमाण्यवाद के उत्पर नागार्जन का यह सारगित मत है—

नैव स्वतः प्रसिद्धिर्न परस्परतः प्रमाणेर्वा । भवति न च प्रमेयैर्न चाप्यकस्मात् प्रमाणानाम् ॥

( विग्रहव्यावर्तनी कारिक ५२ )

(२) भावों की सत्यता शून्यरूप है। (1) यह अच्छे खुरे की भावना के विरुद्ध नहीं है। यह भावना ही प्रतीत्यसमुत्पाद के कारण ही है। यदि वह बात न मानी जाय, प्रत्युत अच्छे खुरे का भेद स्वतः परमार्थ रूपेण माना जाय तो वह अचल एकरस है। उसे ब्रह्मचर्य आदि के अनुष्ठान के द्वारा कथमपि परिवर्तित नहीं किया जा सकता। (11) शून्यता होने पर भी नाम होता है। नाम की करपना स्वयं सद्भूत नहीं होकर असद्भूत है। जो पदार्थ सत्, स्थिर तथा श्रविकारी हो उसीका नाम होगा; जो असत् होगा, उसका नाम न होगा—यह करपना नितान्त नि सार है।

इस प्रकार 'विग्रह न्यावर्तनी' में शून्यवाद का मौलिक समर्थन है 🗠

'प्रमाण विध्वंसन' में नागार्जन ने प्रमाणवाद का नोरदार खरडन किया है। परन्तु यह खरडन परमार्थ दृष्टि से किया गया है। व्यावहारिक जीवन में इसकी सत्यता सर्वथा माननीय है। परन्तु प्रमाणों का खरडन आचार्य ने इतनी प्रवत्ता के साथ किया कि पिछ्छी शताब्दियों में यह माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोपक होने के स्थान पर सर्वविध्वंसक नास्तिकवाद बन गया। इस प्रन्थ में गौतम के न्यायसूत्र के समान ही प्रमाण, प्रमेय आदि अठारह पदार्थों का संज्ञित वर्णन है। 'उपाय कौशल्य' में शास्त्रार्थ में प्रतिपत्ती पर विजय पाने के लिए जाति, निप्रहस्थान आदि सपायों का संज्ञित विचरण है। इन प्रन्थों की रचना से स्पष्ट है कि बौद्ध न्याय का शास्म आचार्य नागार्जन से ही मानना युक्तियुक्त है। शून्यता के प्रकार—

शून्यता के वास्तव स्वरूप की प्रपत्ति के लिए महायान प्रत्थों में शून्यता के विभिन्न प्रकारों का विशव वर्णन मिलता है। 'महाप्रज्ञा पार-मिता' के ह्वेन च्वांग द्वारा विरचित चीनी श्रनुवाद में शून्यता के अठा-रह प्रकार वर्णित हैं। परन्तु 'पन्चिवशित साहसिका प्रज्ञा पारमिता' के अनुसार हरिमद के 'श्रमिसमयालंकारालोक' में शून्यता के बीस प्रकार वर्णित हैं?। इन प्रकारों के श्रध्ययन से शून्यता का यथार्थ रूप हदयंगम होता है जिसका निर्वाण की उपलब्धि के निमित्त बोधि-सत्त्व के लिए जानना नितान्त आवश्यक है। शून्यता का यह ज्ञान बोधिसत्त्व के 'प्रज्ञासंभार' के श्रन्तर्गत आता है। शून्यता के २० प्रकार निम्निलिखित हैं:—

१ द्रष्टच्य Dr Suzuki—Essays in Zen Buddhısm (Third series ) pp. 222—227.

२ इष्टब्य Dr Obermiller का लेख Indian Historical 2uarterly Vol IX, 1933 pp. 170—187.

- (१) घ्रध्यातम शून्यता—(भीतरी वस्तुओं की शून्यता)। 'श्रध्यात्म' से अभिप्राय ६ विज्ञानों से हैं। इन्हें शून्य वतलाने का अर्थ यह है कि हमारी मानस किया के मूळ में उसका नियामक 'आत्मा' नामक कोई पदार्थ नहीं है। हीनयानियों का अनात्मवाद इसी शून्यता का घोतक है।
- (२) बहिधी-शून्यता—बाहरी वस्तुश्रों की शून्यता। इन्द्रियों के विषय रूप रस स्पर्श आदि-स्वभावशून्य हैं। जिस प्रकार हमारा अन्तर्जगत् स्वरूप-शून्य होने से अवास्तव है, उसी प्रकार बाह्य जगत् के भी मूल में कोई आरमा नहीं है। 'अध्यातम शून्यता' तो हीनयानियों का अभीष्ट सिद्धान्त था, परन्तु बाहरी वस्तुश्रों (या धर्मों को) स्वरूप शून्य बतलाना महायानियों की मौलक सूझ है।
- (३) अध्यातम बहिर्धा शून्यता—हम साधारणतया भीतरी श्रीर वाहरी वस्तुओं में भेद करते हैं, परन्तु यह भेद भी वास्तव नहीं है। यह विभेद कलपना-प्रसूत है। स्थान परिवर्तन करने पर जो बाह्य है वही आभ्यन्तर वन जाता है और जो आभ्यन्तर है, वह वाह्य हो जाता है। इसी तस्व की सूचना इस प्रकार में दी गई है।
- (४) ज्रून्यता-ज्रून्यता—सर्वधर्मी की ज्ञून्यता सिद्ध होने पर हमारे हृदय में विश्वास हो जाता है कि यह ज्ञून्यता वास्तव पदार्थ है या हमारे प्रयत्नों के हारा प्राप्य कोई बाह्य पदार्थ है, परन्तु इस विश्वास को दूर करना इस प्रकार का उद्देश्य है। 'ज्ञून्यता' भी थधार्थ नहीं है। उसकी भी ज्ञून्यता परमतत्त्व है।
- (४) महाशून्यता—दिशा की शून्यता। दस दिशाओं का व्यवहार कल्पता-प्रस्त है। दिक् की कल्पना सापेचिकी है। पूर्व-पिश्चम परस्पर को निमित्त मानकर कल्पित किये गये हैं। इसकी शून्यता मानना उपयुक्त है। दिशा के महासिन्नवेश के कारण यह शून्यता 'महान्' विशेषण से छन्तित की जाती है।

- (६) परमार्थे शून्यता 'परमार्थ' से अभिप्राय 'निर्वाग' से है। निर्वाण सांसारिक प्रपञ्च से विसंयोगमात्र है। ख्रतः निर्वाण के स्वरूप से शून्य होने पर निर्वाण भी शून्य पदार्थ है।
- (७) संस्कृत-शून्यता—'संस्कृत' का अर्थ है निमित्त-प्रत्यय से उत्पन्न पदार्थ। त्रैधातुक जगत् के अन्तर्गत कामधातु, रूपधातु और अरूपधातु का सिन्नवेश माना जाता है। इन लोकों के उत्पन्न पदार्थ स्वरूप से शून्य हैं। इसका यही अर्थ है कि जगत् के भीतरी तथा बाहरी समग्र वस्तुयें शून्यरूप हैं।
- (८) असंस्कृत-शून्यता—असंस्कृत पदार्थ उत्पादरहित, विनाश-रहित आदि धर्मी से युक्त होता है, परन्तु अनुत्पाद तथा अनिरोध भी नाममात्र (प्रश्निष्ठ) हैं। इनकी कल्पना सापेत्तिक है। 'संस्कृत' के विरोधी होने से 'असंकृत' की कल्पना की गई है। दोनों कल्पनायें निराधार, निरालम्ब, अतएव शून्य हैं।
- (९) अत्यन्त-शून्यता—प्रत्येक 'अन्त' स्वभावशून्य होता है। शाक्वत (नित्यता) एक अन्त है और उच्छेद (विनाश) दूसरा अन्त है। इन दोनों अन्तों के बीच में ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है जो इनमें अन्तर बतलावे। अतः इनका भी अपना कोई स्वरूप नहीं है। अत्यन्त शून्यता से अर्थ है बिल्कुल शून्यता से अर्थात् 'शून्यता शून्यता' का ही यह दूसरा प्रकार है।
- (१०) अनवराम्र शून्यता—आरम्भ, सध्य और अन्त इन तीनों की कल्पना सापेत्तिक है। अतः इनका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं है। किसी वस्तु को आदिमान् मानना उसी प्रकार काल्पनिक है जिस प्रकार धन्य वस्तु को आदिहीन मानना। आदि और अन्त ये दोनों परस्पर विरुद्ध धारणायें हैं। इन धारणाओं की शून्यता दिखलाना इस प्रभेद का अभिप्राय है।

- (११) अनवकार शून्यता—'अनवकार' से भिभग्नाय 'अनुपिशोष निर्वाण' से है जिसका अपाकरण कथमिप नहीं किया जा सकता। यह करपनाभी शून्यरूप है, क्योंकि 'अपाकरण' क्रियारूप होने से 'अनया-करण' की भावना पर अवलम्बित है। 'अपाकरण' अपने से विरोधी करपना के ऊपर श्राश्रित है। श्रतः सापेत्त होने से शून्यरूप है।
- (१२) प्रकृति-शून्यता—िकसी वस्तु की प्रकृति अथवा स्वभाव सब विद्वानों द्वारा मिलकर भी उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं है। क्योंकि चाहे वह सस्कृत (कृत—उत्पन्न) रूप में हो, या असंस्कृत रूप में हो, किसी प्रकार के रूप में न तो परिवर्तन किया जा सकना है और न अपरिवर्तन किया जा सकता है।
- (१३) सर्वधर्म-शून्यता—जगत् के समस्त धर्म (पदार्थ) स्वभाव से विहीन हैं क्योंकि सस्कृत और असंस्कृत दोनों प्रकार से सम्बन्ध रखने वाले धर्म परस्पर अवलम्बित होने वाले हैं। अतएव वे परमार्थ सत्ता से विहीन हैं।
- (१४) लक्षण-शून्यता—किसी वस्तु का लक्षण उसका वह भाव है जिसके द्वारा मनुष्य उसके यथार्थ रूप का परिचय प्राप्त करता है जैसे श्राग्त की उष्णता, जल का शैरय, इन पदार्थों के लक्षण हैं। ये लक्षण भी वस्तुतः शून्य हैं वर्गोंकि हेतु-प्रत्यय से अरपन्न होने के कारण इनकी भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह सकती। अतः वस्तुओं का सामान्य तथा विशेष लक्षण (जिसे मनुष्य उसका स्वरूप बतलाता है) नाममात्र—विश्विमात्र हैं।
- (१४) उपलम्भ-शून्यता—भूत, वर्तमान तथा अविषय—इस त्रिविध काल को कल्पना दिशा की कल्पना के समान विष्कुछ निराधार है। मनुष्य अपने व्यवहार के छिये काछ की कल्पना खड़ा करता है। काल ऐसा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं जिसकी सत्ता स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की जा सके।

- (१६) अभाव स्वभाव-शून्यता—श्रनेक धर्मी के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका भी कोई अपना विशिष्ट स्वरूप नहीं होता, क्योंकि परस्पर-सापेच होने के कारण ऐसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता होती ही नहीं।
- (१७) भाव-शून्यता—पन्चस्कन्ध के समुदाय को साधारण रीति से हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं। परन्तु यह पन्चस्कन्ध भी स्वरूप से हीन है। स्कन्ध शब्द का अर्थ है राशि या समुदाय। नो वस्तु समुदायात्मक होती है वह स्वतः सिद्ध नहीं होती। इसिलये वह जगत् के पदार्थों का किसी प्रकार भी निमित्त नहीं वन सकती। स्कन्ध की सत्ता का निषेष इस विभाग का तात्पर्य है।
- (१८) अभाव शून्यता—श्राकाश और दोनों प्रकार के निरोध (प्रतिसंख्या निरोध श्रोर अप्रतिसंख्या निरोध) स्वभावरहित हैं। ये केवल सज्ञासात्र हैं। ये वस्तुतः सांसारिक सत्यता के श्रभावरूप होने से स्वयं सत्ताहीन हैं।
- (१९) स्वभाव-शून्यता—साधारण रोति से हमारी यह धारणा है कि प्रत्येक वस्तु का श्रपना स्व-भाव (स्वतन्त्र रूप) है। यह स्वभाव भार्यों के श्रकीकिक (प्रातिभ) ज्ञान या दंशन के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ज्ञान श्रीर दर्शन वस्तु के यथार्थ रूप के छोतक होते हैं। सत्तारहित पदार्थ की अभिन्यक्ति वे कथमि नहीं कर सकते।
- (२०) परभाव-शून्यता—वस्तु का घरमार्थ रूप नित्य वर्तमान रहता है। वह बुद्धों की उरपित तथा विनाश की अपेता न रखकर स्वतन्त्र रूप से सदा विद्यमान रहनेवाला है। इस स्वभाव को किसी वाह्य कारण (परभाव) के हारा उरपन्न होना मानना नितान्त नर्कहीन है।

शून्यता के इन बीस प्रकारों का संचित्त वर्णन ऊपर 'दिया गया है।

इसके अध्ययन करने से शून्यता को विशाल तथा व्यापक कर्पना हमारो दृष्टि के सामने उपस्थित हो जाती है। इस जगत् का कोई भी पदार्थ, कोई भी कर्पना, कोई भी धारणा एकान्ततः सत्य नहीं है। इसी तत्व-का संचित्र प्रकाशन 'शून्यता' शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इनमें से आरम्भ के सोलह प्रकार 'प्रज्ञापारमिता सुत्र' में दिये गये हैं। पिछले चार प्रकार किसी अवान्तर काल में जोड़े गये हैं।

# नागार्जुन की आस्तिकता—

आचार्य नागार्जुन एक उत्कट तार्किक के रूप में हमारे सामने उप स्थित होते हैं जिनकी विशाक खण्डनात्मक युक्तियों के भागे समय जगत् श्रपनी नानात्मकता तथा विशावता के साथ छित्र-भिन्न होकर एक कल्पना के भीतर प्रवेश कर जाता हैं। जागार्जुन की पद्धति खण्डनात्मक तथा भभावात्मक अवस्य है, परन्तु इस जगत् के सृत से विद्यमान किसी परमार्थ की सत्ता का वे कथमि निषेध नहीं करते। उसकी सखता प्रसाणित करने के छिये ही वे प्रपन्च के खण्डन में इतनी तत्परता के साय संलग्न हैं। वह परमार्थ भावरूप है यद्यपि उसकी सिद्धि निपेध पद्धति से की गई है। जिस प्रकार बृहदार्ययक श्रुति बहा का वर्णन 'नेति नेति श्रादेश: १' कहकर करती है, उसी प्रकार नागार्जुन ने श्रपने परमार्थ स्तव में इस परमतत्त्व का तद्रूप वर्णन किया है। माध्यमिक कारिका की प्रथम कारिका में वह तस्व श्राठ निपेधों से विरहित बतलाया गया हैर । वह भनिरोध (नाशहीन), अनुत्पाद (उत्पत्तिहीन), अनुच्छेद ( कयरहित ), अशाश्वत ( नित्यताहीन ), अनेकार्थ ( एकता-हीन ), अनानार्थ ( नाना अर्थों से हीन ), अनागम ( आगमन रहित )

१ वृहदारग्यक उप०

२ श्रनिरोधमनुत्पादमनु व्छेदमशाश्वतम् ।

अनेकार्थमनानार्थकमनागममनिर्गमम् ।

—माध्य० का० १।१

तथा श्रानिर्गम (निर्गम से हीन ) है। परन्तु वह सत्तात्मक पदार्थ है। 'शून्य' उसकी एक संज्ञा है। परन्तु वस्तुतः उसे 'शून्य', तथा 'अशून्य' किसी भी संज्ञा से पुकारना उसे बुद्धि की कल्पना के भीतर काना है। वह स्वयं कल्पनातीत, अशब्द, अनचर, अगोचर तस्त्व है। शब्दों के अयोग से उसकी कल्पना नहीं हो सकती। वह मौनरूप है। वह चतुष्कोटि से विनिर्मु क है। सद्, असद्, सदसद्, नो सदसद्—इन चारों कोटियों की स्थिति इस जगत् के पदार्थों के जिए है। वह इनसे बाहर है। नागार्जन नास्तिक न थे। वे पूरे आस्तिक थे। उनका शून्य भी परमार्थ सत् तत्त्व है—निषेधारमक वस्तु नहीं। 'परमार्थस्तव' में ताकिक नागार्जन की मावुकता देखकर आश्चर्य होता है। इद्ध के 'धर्मकाय' में परम श्रद्धालु भक्त की यह। भारती भित्तरस से कितनी हिनग्ध है—

न भावो नाप्यभावोऽसि नोच्छेदो नापि शाश्वतः । न नित्यो नाप्यनित्यस्त्वमद्वयाय नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ न रक्तो इरितमिक्षिष्ठो वर्णस्ते नोपलभ्यते । न पीतकृष्णशुक्लो वा श्रवणीय नमोऽतु ते ॥ ५ ॥

## अगवान् की स्तुति सम्भव नहीं—

एवं स्तुतः स्तुतो भूयादथवा किम्रुत स्तुतः । शूत्येषु सर्दधमेषु कः स्तुतः केन वा स्तुतः॥ ६॥ कस्त्वां शक्नोति संस्तोतुमुत्पादव्ययवर्जितम् । यस्य नान्तो न मध्यं वा श्राह्य श्राह्य न विद्यते ॥ १०॥

बुद्ध भगवान् ने नित्य तथा ध्रुव होने पर भी भक्तजनों के कल्याया के लिए निर्वाण का उपदेश दिया है—

> नित्यो ध्रुवः शिवः कामस्तव। धर्ममयो जिन । विनेयजनहेतोशच दर्शिता निर्वृतिस्त्वया ।।

संतार के कार्य में तथागत की प्रवृत्ति होती है, परन्तु कभी वे उसमें रमण नहीं करते—आसिक ( श्रामोग ) के वे माजन नहीं बनते—

न तेऽस्ति मन्यना नाथ न विकल्पो न चेञ्जना। श्रनाभोगेन ते लोके बुद्धकृत्य वर्तते२॥

ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहना कथमपि उचित नहीं है।

शून्यवाद का खरहन बौद्धमत वार्लो मे तथा बाह्यया श्रीर जैन दार्शनिकों ने बढ़े अभिनिवेश के साथ किया है। इन स्वयदनकर्ताओं ने ज्ञन्य का अर्थ अभाव ही लिया है। हीनयानी छोग शून्य को अभावरूप ही मानते हैं। विज्ञानवाद शून्य को श्रभाव मानकर उसका स्पष्ट खराहन करता है। आचार्य कुमारिल ने इलोकवार्तिक ( पृ० २६८–३४४ ) मॅ इस सिद्धस्त का खण्डन बढ़े ही ऊहापोह के साथ किया है। शून्यवादी प्रमाता (ज्ञाता ), प्रमेय (जानने योग्य वस्तु ), प्रमाण (ज्ञान का साधन ) तथा प्रमिति ( ज्ञान की किया )—इस तत्त्वचतुष्टय को पहि-किएतत या अवस्तु मानते हैं। सूक्ष्म तर्क के आधार पर वे इन तस्वीं का खण्डन कर इस निपेधात्मक सिद्धान्त पर वहुँ वते हैं कि :जितना वस्तु के तत्त्व पर विचार किया जाता है उतना ही वह विशीर्ण हो जाता है। इसके विरुद्ध इन दार्शनिकों का कहना है कि यदि शून्यवाद को प्रश्रय दिया नायेगा तो जगत् की व्यवस्था, नित्य प्रतिदिन के व्यवहार के अनुष्ठान, में घोर विष्ठव सचने करोगा। जिस बुद्धि के बड पर समस्त तर्कशास्त्र की प्रतिष्ठा है उसे ही शून्य मानना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? शकराचार्य ने तो शून्यवाद को इतना लोक-हानिकर माना है कि उन्होंने एक ही वाक्य में इसके प्रति अपनी अनादर-बुद्धि दिखला दी है-

१-२ निरुपमस्तव श्लोक २२,२४।

शून्यवादिवचस्तु सर्वेपमाण-प्रतिविद्ध इति तिशराकरणाय नादरः क्रियते (२।२।३१ शाङ्करमाष्य )

# शून्य और नहा

शून्यतत्त्व की समीद्धा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शून्य परमतत्व है और वह वही वस्तु है जिसके लिए अद्वेतवेदान्तियों ने 'ब्रह्स' शब्द का प्रयोग किया है। बुद्ध अद्वेतवादी थे। उनके नाम में एक प्रसिद्ध नाम है—अद्वयवादी। नैषधकार ने बुद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है?। धर्म-शर्माम्युद्ध के कर्ता जैन किव हरिक्चम्द्र ने भी सुगत के अद्वेत-वाद का उन्लेख किया है?। 'बोधिचित्तविवरण' में शून्यता को 'अद्वय-लद्धणा' कहा गया है?। शान्तिदेव बोधि को अद्वयल्प मानते हैं। अत: शून्य अद्वेततस्व है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। वह चतुक्कोटियों से विनिर्मुक्त अनेक स्थानो पर सिद्ध किया गया है?।

- १ एकचित्ततिरद्वयवादिन्नत्रयोपिरिचितोऽथ 'खुघस्त्वम् ।
   पाहि मां विधुतकोटिचतुष्कः पञ्चवाणविजयी षडिभज्ञः ॥
   —नैषघ २१।८८
- २ श्रद्दैतवादं सुगतस्य हन्ति पदक्रमो यच्च, जडद्विजानाम् । —धर्मशर्माम्युदय १७।९६
- ३ भिन्नापि देशनाऽभिन्ना शून्यताद्वयलक्षणा'। बोधिचित्तविवरण का यह वचन भामती (२।२१८) मे वाचस्पति ने उद्धृत किया है।

४ त्रलक्षामनुत्पादमसंस्कृतमवाङ्मयम् ।

श्राकाश बोधिचित्तं च बोधिरद्वयलच्चा ॥

—बोधिचर्या० पृ० ४२१

५ न सन् चासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः। श्रद्धयवज्र के श्रनुसार यह मायोपमाद्धयवादी माध्यमिकों का मत है। द्रष्टव्य-श्रद्धयवज्रसंग्रह प्र० १६ नैषधकार श्रीहर्ष ने, जिन्होंने स्वयंडन खण्ड-साद्य लिखकर अद्वेततत्व के विरोधियों की युक्तियों का मार्मिक खयडन किया है, अद्वेततत्व को 'पञ्चमकोटिमान्न' बतलाया है? क्योंकि अस्ति, नास्ति, तदुभय, डभय-रहित कोटियों का प्रयोग ब्रह्म के विषय में कथमि नहीं किया जा सकता। आचार्य गौडपाद की दृष्टि में बालिश (मूर्ख) इन आवरणों के द्वारा परमार्थ को उकने का प्रयत्न करता है?। शंकराचार्य ने इस कारिका की व्याख्या करते लिखा है कि ये चारों (कोटियों) परमतत्त्व के आवरण हैं, क्योंकि इनके कारण ब्रह्म के यथार्थ रूप का प्रकटीकरण नहीं होता; परमार्थ श्रावृत हो जाता है। अतः वह चतुष्कोटि-विहीन है। इस प्रकार इन चारों कोटियों का बहिष्कार समभावेन शून्य के लिए उसी प्रकार श्रीमत है जिस प्रकार ब्रह्म के लिए। रामानु जियों के द्वारा अद्येतवादी इस सिद्धान्त के कारण आक्षेप का पात्र माना गया है३—

१ साप्तुं प्रयच्छिति न पत्त्वतुष्टये ता तल्लाभशंसिनि न पञ्चमकोटिमात्रे । श्रद्धां दथे निषधराङ्विमतौ मताना-महौततस्व इव सत्यतरेऽपि लोकः ॥

--- नैषध १३।३६

- २ श्रस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः ।

  मलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः ॥ —गौडपाद कारिका
  आनन्दतीर्थं ने श्रस्ति को वैशेषिकादि दर्शनों का पच्च, नास्ति को
  विज्ञानवादियों का, श्रस्ति-नास्ति को दिगम्बरो का तथा नास्ति-नास्ति
  को शून्यवादियो का पच्च बतलाया है। द्रष्टव्य कारिका के शाङ्करमाध्य
  की टीका।
  - ३ तस्वे द्वित्रचतुष्कोटिन्युदासेन यथायथम् । निरुच्यमाने निर्तुष्जैरनिर्वाच्यत्वमुच्यते ॥

<sup>—</sup>वेकटनाथ का न्यायसिद्धाञ्जन ५० ६३

शून्य तथा ब्रह्म के स्वरूपधोतन के लिए प्रयुक्त शब्द भी प्रायः एक समान या एक ही श्रर्थ के प्रकाशक हैं। जिस प्रकार शून्य शान्त, शिव, छद्वेत, अनानार्थ, प्रपञ्चैरप्रपञ्चित, स्रादि शब्दों के द्वारा वर्णित किया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शान्तं, शिवं, अहैतं, एकं भादि विशेषणों से लित किया जाता है। श्रतः इतनी समानता होने के कारण दोनों शब्दों को एक ही परमार्थ का छोतक मानना सर्वथा न्याययुक्त प्रतीत होता है। श्रन्तर केवल इतना ही है कि शून्यवादी उसे निषेधास्मक शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ अद्वेतवादी इसे सत्तात्मक शब्द के द्वारा अभिहित करते हैं। तत्त्व एक ही है-अशन्द, अगोचर, श्रनिर्वाच्य तत्व। केवल उसे समझाने की प्रकिया भिन्न है। बौद्ध लोग 'असत्' की भाराके अन्तमु क हैं और अहैतवादी छोग 'सत्' की धारा के पच्चपाती हैं। वस्तुतः परमतस्व इन दोनो सापेचिक करूपनाओं से बहुत ही ऊपर डच-कोटि का पदार्थ है। समुद्र के समान भगाध उस शान्त तत्वकी स्वरूपाभि-च्यक्ति के निसित्त जगत् के शब्द निसान्त दुर्नेल हैं। भिन्न-भिन्न दृष्टि से उसी परमतत्व की व्याख्या इन दर्शनों में है। अद्वेतवादियों को शुन्य-वादियों का ऋणी मानना भी उचित नहीं, क्योंकि यह अहैततस्व भारतीय संस्कृति तथा धर्म का पीठस्थानीय है। भारतभूमि पर पनपने वाले दोनों धर्मों ने उसे समभावेन ग्रहण किया। इसमें किसी के ऋणी होने की वात युक्तियुक्त नहीं। परमतत्व एक ही है। केवल उसकी व्याख्या के प्रकरणों में भेद है। कुलार्णवतन्त्र (१।११०) को यह रुक्ति नितानत सत्य है—

> अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतिमिच्छन्ति चापरे । मम तत्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम् ॥

# चतुर्थ खगड

(बौद्ध तर्क और तन्त्र)

सम्यङ् न्यायोपदेशेन यः सत्त्वानामनुप्रहम्। करोति न्यायबाह्यानां स प्राप्नोत्यचिराच्छिवम्॥

दृढं सारमसौशीर्यमच्छेद्याभेद्यल्हणम्। अदाहि श्रविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते॥

# बोसवाँ परिच्छेद

# बौद्ध न्याय

बौद्ध न्यायशास्त्र बौद्धपण्डितों की श्रलौकिक पागिहरय का उठ्डवरू उदाहरण है । इस शास्त्र के इतिहास तथा सिद्धान्त बतलाने के साधन पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध हो रहे हैं, परन्तु इसके गाड़ छन्-शीलन की ओर विद्वानों का ध्यान अभी तक अधिक आकृष्ट नहीं हुआ है। प्राचीन काल में इसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि ब्राह्मण तथा जैन-नैयायिक लोग अपने मत के मगडन को तब तक पर्याश नहीं समझते थे, जब तक बौद्ध न्याय के सिद्धान्तों का मार्मिक खगडन न कर दिया जाय। ब्राह्मण न्याय का अभ्युद्य बौद्ध न्याय के साथ घोर संघर्ष का परिणाम है। बौद्धपण्डित ब्राह्मण न्याय का खगडन करता था .जिसके उत्तर देने तथा स्वमतस्थापन के लिए ब्राह्मण दार्शनिकों को बाध्य होकर प्रनथ किखना पढ़ता था। बाह्मणों के आद्मेपों के उत्तर देने के लिए पिछली शताब्दी का बोद्ध नैयायिक अश्रान्त परिश्रम करता था। इस प्रकार परस्पर संघर्ष से दोनों धर्मों में न्याय की चर्चा खूब होती थी। फलतः प्रमाणशास्त्र के मूल सिद्धान्तों, प्रामाग्यवाद, प्रमाण स्वरूप, प्रमाणभेद आदि की बढ़े विस्तार के साथ सुक्ष्म समीक्षा हुई। बौद्ध नैयायिकों के सिद्धान्त तर्कशास्त्र तथा प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से नितान्त मननीय हैं। आवश्यकता तुलनात्मक अध्ययन की है जिसमें बौद्ध न्याय की तुलना केवल बाह्य या न्याय तथा जैन न्याय के साथ न करके पश्चिमी तर्क के त्याथ भी की जाय।

# (१) बौद्धन्याय की उत्पत्ति-

बुद्ध का जन्मकाल शास्त्रार्थ का युग था जब बुद्धिवाद की प्रधानता भी; विचार की स्वतन्त्रता थी। जो चाहता श्रपने विचारों को निर्भयता के

साथ अभिन्यक्त करता था । न राजा का डर था और न समाज की ओर से रुकावट थी। उस समय तकी (तार्किकों) तथा विमंसी छोगीं ( मीमांसकों ) की प्रधानता थी। सूत्रिपटक के अध्ययन से प्रतीत होता होता है कि बुद्ध के साथ शास्त्रार्थं करने वाले लोगों की कभी न थी। शाक्यमुनि स्वयं शास्त्रार्थं को-वाद को-न तो महत्त्व देते थे, न उसे मोत्साह्य देते थे; परन्तु शास्त्रार्थ करने के विशेष श्राग्रही कोगों के आग्रह की उपेत्ता भी नहीं करते थे। विनयपिटक के 'परिवार' श में वार प्रकार के अधिकरणों का उल्लेख मिलता है। 'अधिकरण' से तारपर्य उन मतों से है जिनको निश्चय करने की भावश्यकता होती है। अधिकरणों के चार प्रकार हैं -- (१) विवादाधिकरण-- जिस एक विषय पर भिन्न-भिन्न राय हो उसका निर्णय। (२) श्रनुवादाधिकरण—वह विषय जिसमें एक पत्त दूसरे पत्त को नियम के उल्लंघन का दोपी उहरावे। (३) आपत्ताधिकरण—वह विषय जहाँ किसी भिक्षु ने भाचार के किसी सिद्धान्त का जान-बूझकर उल्लंघन किया हो; ( ४) किञ्चाधिकरण—संघ के किसी नियम के विषय में विचार। किसी विवाद के निर्णायक की संज्ञा 'श्रनुविज्जक' दी गई है। संघ किपी किचाधिकरण का विधान किस प्रकार से करता था, इसका स्पष्ट खदाहरण 'पातिमोक्ख' में मिळता है। इससे 'वाद' वे महत्त्व का परिचय मिळता है।

भिधममिष्टिक के कथावत्थु (कथावस्तु—मोग्गलिपुत्त तिस्स के द्वारा तृतीय शतक वि० प्० में विरचित ) में न्यायशास्त्र से सम्बद्ध भनेक पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है—अनुयोग (प्रव्व), आहरण (उदाहरण), पटिब्ला (प्रतिश्चा), उपनय (हेतु के प्रयोग के स्थल का निर्देश), निगाह (निर्मह-पराजय) जैसे शब्दों का प्रयोग

१ द्रष्टव्य विनयपिटक के पञ्चम खरह (डा॰ स्रोल्डनवर्ग का -संस्करण) के ६-१३ श्रद्याय। पाली टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण।

-स्पष्टतः स्चित करता है कि तृतीय शतक वि॰ पू॰ में न्यायशास्त्र की विशेष उन्नति श्रवस्य हुई थो। 'कथावरथु' में प्रतिपत्तों के साथ शास्त्रार्थ करने की प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया है जिससे तर्कशान्त्र की भूयसी उन्नित का पर्यांत परिचय मिछता है। किसी सिद्धान्त के शास्त्रार्थं के निमित्त प्रतिपादन को 'अनुकोम' कहते थे। प्रतिपद्दी के उत्तर की संज्ञा पटिकम्म ( प्रतिकर्म ) थी । प्रतिपत्त के पराजय का नाम निगाह ( निर्मेष्ट ) था। प्रतिपत्त के हेतु का उसी के सिद्धान्त में प्रयोग करने को 'उपनय' कहते थे तथा अन्तिय सिद्धान्त को 'निगमन' कहा जाता था। ब्राह्मण न्याय में अनुसान के ये ही प्रसिद्ध पञ्चावयव वाक्यों की संज्ञायें हैं — प्रतिज्ञा, हेतु, ह्व्टान्त, उपनय तथा निगमन । श्रनुमान के अभ्युदय के इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रथमतः अनुमान में पूर्वोक्त पञ्चावयद वाक्य विद्यमान थे। दिङ्नाग के समय ( पन्चम शतक ) में पन्च अवयवों के स्थान पर केवल तीन अवयब ही उपयुक्त साने गये। वेदान्त तथा सीमांसा शास्त्रो में ज्यवयव अनुमान दी आहा आना गया है। कथावत्थु के लगभग दो स्रो वर्ष वीछे विरचित 'मिलिन्द पवन' में वाद-प्रक्रिया के सद्गुणों का प्रदर्शन किया गया है। इन दोनो अन्थों की समीचा से न्यायशास्त्र के उदय का परिचय विक्रम से पूर्व शतान्दियों में मली भाँ ति चलता है।

वौद्ध न्याय का इतिहास

बौद्ध धाचार्यों में न्यायशास्त्र का स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में प्रति-छित करने का समग्र श्रेय भाचार्य दिक्ताग को है। परन्तु इससे दिड्नाग को ही प्रथम नैयायिक मानना उचित नहीं है। इनके पहले कम से कम दो बड़े नैयायिक हो गये थे—(१) नागार्जुन और (२) वसुबन्धु। नागार्जुन का प्रमाण-विषयक ग्रन्थ—विग्रहन्यावर्तगी—श्रमी हाल ही में उपलब्ध हुआ है। इस प्रन्थ में इन्होंने शून्यवाद के विरोधियों की युक्तियों का खण्डन कर ज्यावहारिक रीति से प्रमाण की ही असत्यता सिद्ध कर दी है। वसुवन्धु का न्याय-प्रनथ अभी तक नहीं मिला है।
लेकिन उसके अनेक उद्धरण तथा उदलेख परवर्ती बौद्ध तथा ब्राह्मण न्याय
प्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वसुवन्धु के नैयायिक सिद्धान्तों का
खगडन ब्राह्मणों के न्याय-ग्रन्थों में मिलता है। इन्हीं खण्डनो से अपने
गुरु को बचाने के लिए दिङ्नाग ने अपने प्रमाण ग्रन्थ की रचना की।
'प्रमाण-समुच्य' का मूल-सस्कृत में न मिलना विद्वानों के नितानत
सन्ताप का विषय है। दिङ्नाग के 'प्रमाण समुच्चय' के खण्डन करने के
लिये पाश्चपताचार्य उद्योतकर वे अपना 'न्याय वार्तिक' जैसा अलोकिक
प्रतिभासम्पन्न ग्रन्थ रस्न लिखा। इनकी युक्तियों के खण्डन करने के
लिए धर्मकीर्ति ने 'प्रमाण-वार्तिक' जैसा प्रमेचबहुक ग्रन्थ बनाया। यह
एक प्रकार से दिङ्नाग के सिद्धान्तों की ही विपुल व्याख्या है यद्यपि
स्थान स्थान पर ग्रन्थकार ने दिङ्नाग के मतों की पर्याप्त श्रालोचना की
है, तथापि इनका दिड्नाग के प्रति समधिक आदर और सातिशय

दिह्नाग से लेकर धर्मकीति (७ स शताब्दी) तक का दो शताब्दी का काल वौद्ध न्याय के चरम उत्कर्ष का युग है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दो शताबिदियों के बीच में ये दो ही आचार्य हुए। इस युग में दो श्रोर आचार्य हुए जिनका महत्त्व न्यायशास्त्र के इतिहास में कम नहीं है। प्रथम आचार्य का नाम है (१) शकरस्वामी, जो दिह्नाग के साचात् शिष्य थे। इनकी महत्त्वपूर्ण रचना है—'न्याय-प्रवेश'। इस प्रन्थ के रचयिता के सम्यन्ध में पर्याप्त मतभेद है। इसे दिह्नाग की ही रचना मानते हैं। परन्तु नीनदेश की परम्परा के अनुसार यह प्रन्थ शंकरस्वामी रचित ही है। इस प्रन्थ में पद्यामास, हेरवामास तथा हृशन्ताभास की जो सूचम कृत्पना की गयी है वह न्यायशास्त्र के इतिहास में अपूर्व है। धर्मकीति भी दिह्नाग की ही परम्परा के अन्तर्भुक्त थे परन्तु इनके साचात् गुरु का नाम तिव्वतीय परम्परा में (२) ईश्वरसेन

बतलाया गया है। इनकी कोई रचना नहीं मिखती, परन्तु धर्मकीर्ति के अपर इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा है इसे उन्होंने स्वीकार किया है। 'प्रमाण वार्तिक' की महत्ता का परिचय इसी से लग सकता है कि उसे मूल मानकर उसके टीका-अन्थों की एक परम्परा आरम्म हो गयी जो भारत में ही नहीं परन्तु तिन्वत में भी फैली। अवान्तर कालीन बौद्ध-नैयायिकों में महापिखत रत्नकीर्ति रचित 'अपोहसिद्धि १ और ज्ञणभंग-१ सिद्धि; आचार्य अशोक रचित अवयवि-निराकरण तथा 'साम्रान्यदूषण दिक् प्रसारित' और रत्नाकर शान्तिपाद का 'अन्तर्व्यासिसमर्थन' बौद्ध न्याय के निबन्ध अन्थ हैं।

इस प्रकार वौद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिहास में गौरवपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान रखता है। २ हेतुविद्या का विवरण—

न्याय शास्त्र का प्राचीन रूप हेतुविद्या के रूप में हमारे सामने भाता है। उस समय इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य स्वपद्म की स्थापना था तथा इसके निमित्त परपत्त का खरडन भी उतना ही प्रायवयक था। इसिलिए इसका नाम वादशास्त्र या वादिविधि था। इसी विषय को प्रधानतथा लक्ष्य कर विर्वित होने से वसुवन्धु के ग्रन्थ का नाम 'वाद-विधान' है। वसुवन्धु के ज्येष्ठ आता असंग ने 'योगाचार भूमि' में हेतु-विद्या का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है तथा धर्मकीर्ति ने 'वादन्याय' में इसी वाद का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है। आज-कल इसका महत्व कम भनीत होता है, परन्तु शाचीन काल में—परस्पर शास्त्रीय-संघर्ष के युग में--इस शास्त्र की यदी आवश्यकता थी। इसीलिए बौद्ध

१ इन छः प्रन्थों का सम्पादन तथा संग्रह म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने Six Buddhist Nyaya Tracts के नाम से A. S. B. से प्रकाशित किया है।

तथा ब्राह्मण—उभय नैयायिकों ने इसका शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है। भाचार्य दिङ्नाग की महती विशिष्टता है कि उनके हाथों वादशास्त्र प्रमाणशास्त्र वन गया—अर्थात् 'वाद' के स्थान पर 'प्रामाण्यवाद' का गाढ सनुशीलन होने लगा। प्रमाण के रूप, भेद, अनुमान के प्रकार, हैरवा-मास, प्रामाण्यवाद—आदि विषयों का सांगोपांग विवेचन दिङ्नाग से आरम्भ होता है। इसीलिए ये माध्यमिक न्याययुग के प्रवर्तक माने जाते हैं। न्याय के इस द्विविध रूप का वर्णन यहाँ संत्तेप में किया जायगा।

आर्य असग ने हेतुविद्या को ६ भागों में बाँटा है— (१) वाद, (२) वाद-अधिकरण, (३) वाद-अधिष्ठान, (४) वाद-अलंकार, (४) वाद-निम्रह, (६) वादेबहुकर (वाद के विषय में उपयोगी बातें):—

- (१) वाद के स्वरूप जानने के लिए उसे तत्सदश वस्तुओं से विविक्त करना आवश्यक है। वाद १ वह है जो कुछ मुँह से बोला जाय, कहा जाय ('भाषण'); लोक में प्रसिद्ध बातें 'प्रवाद'र कही जाती हैं। 'विवाद'र का अर्थ वागुद्ध है जो भोग-विलास के विषय में या दृष्टि (दर्शन) के सम्बन्ध में विरुद्ध विषयों में किया जाता है। दृष्टि के नाना प्रकार हैं जैसे सरकायहृष्टि, उच्छेद्रष्टि, शाश्वतदृष्टि आदि। इनमें कौन सा मत शाह्य है ? इसके विषय में वाग्युद्ध को 'विवाद' कहते हैं। अनुवाद्ध —दूसरों के सद्गुणों की निन्दा है। अनुवाद्ध —धर्म के विषय में उठे हुए सन्देहों को दूर करने के लिए जो बातें की जाती हैं, उनका नाम प्रमुवाद है। अवशाद्ध —तत्त्वज्ञान कराने के लिए किया गया भाषण। इनमें विवाद तथा अपवाद सर्वथा वर्जनीय हैं तथा अनुवाद और अववाद सर्वथा प्राह्म हैं। इन प्रकारों के पार्थन्य से वाद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।
- (२) जब किसी सिद्धान्त के निश्चय करने के जिए किसी विषय नके ऊपर वाद चलता था तो उसके लिए ष्ठपयुक्त स्थान प्रायः दो थे।

राना था किसी बड़े अधिकारी की परिषद् तथा अर्थधर्म में निपुण ब्राह्मणों या बौद्ध भिक्षुओं की सभा। इन उपयुक्त स्थानों को वाद्-अधिकरण कहते थे।

- (४) वादालंकार में जिन विषयों का समावेश है वे वाद के लिए भूषण-रूप हैं। इसमें वक्ता के उन गुणों की गणना है जिनके रहने से उसका भाषण अलंकृत समझा जायेगा। ये पाँच गुण हैं—(क) स्वपर-सगयझता—अपने तथा प्रतिपद्धी के सिद्धान्तों का मलीभाँ ति जानना। यह तो वक्ता का अपना गुण हुआ। परन्तु उसकी वाणी को भी शास्त्रार्थ के उपयुक्त होना अत्यन्त आवश्यक है। वक्ता की वाणी गवारू न होनी चाहिए, उसे परस्पर सम्बद्ध तथा शोभन अर्थों का प्रतिपादन करना नितान्त आवश्यक है। ऐसी वाणी के प्रयोग करने से वक्ता में (ख) वाक्-कर्म सम्पन्नता-नामक योग्यता का उदय होता है।
  - (ग) वैशारद्य—अर्थात सभा में निभीकता। महायान धर्म में यह गुण बड़े महत्त्व का माना जाता है। यह स्वयं बुद्ध या बोधिसत्त्व के गुणों में प्रधान है। इससे ताल्पर्य यह है कि प्रतिवादियों की कितनी भी बड़ी भारी सभा हो, वादी को अपने मत प्रकट करने में किसी प्रकार का भय न दिखलाना चाहिए। उसे निसंदिग्ध अदीन शब्दों के द्वारा अपने मत की अभिव्यक्ति करनी चाहिए।
    - (घ) घोरता—समा में सोच विचार कर बोलना, बिना समके जल्दी में किसी वाकू का उचारण न करना।
    - ( ङ ) दाक्षिएय—मित्रता का भाव रखना तथा दूसरे के हृदय को अनुकूछ लगनेवाळी वातों का कहना।

यहीं पर अन्यकार ने २१ प्रकार के प्रशंसा-गुणों (वाद के शोभन गुणों) का वर्णन किया है। ये प्रशंसा गुण या वाक्य प्रशंसा का वर्णन असंग से पहले भी उपलब्ध होता है। 'चरक संहिता' तथा 'उपायहद्य' (जिसके लेखक स्वयं नागार्जन वतलाए जाते हैं) में इन वाक्य- प्रश्नसात्रों का वर्णन मिलता है। चरक के अनुसार वाक्य-प्रशंसा पाँच प्रकार की होनी चाहिए। इनके रहने से वाक्य का अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है जिससे शास्त्रार्थ करने में किसी प्रकार का मझर नहीं होता। वाक्य को न तो न्यून होना चाहिए, न अधिक होना चाहिए अर्थात् अनुमान के सिद्ध करने वाले समस्त अवयर्वों का रहना नितान्त आवश्यक है। वाक्य को सार्थक होना चाहिए (अर्थवत्)। वाक्य को परस्पर सम्बन्ध (अन्वपर्थंक) होना चाहिए। तथा उसे अविरोधी होना चाहिए (अविरुद्ध)। ऐसे गुणों के होने पर वाक्य शास्त्रार्थं के उपयुक्त होते हैं।

(५) वाद-निम्रह—इसका अर्थ हे सास्त्रार्थ में पकड़ा जाना अर्थात् उन वातों का जानना जिससे प्रतिपत्ती सास्त्रार्थ में पराजित किया जाता है। तर्क-शास्त्र का यह बहुत ही प्रधान विषय था। इसका पर्याप्त परिचय गौतम-न्यायसूत्र से चलता है। मैत्रेय ने निम्रह को तीन प्रकारका बतलाया है—(१) वचन-सन्यास जो न्याय-सूत्रों के प्रतिज्ञा सन्यास का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ यह है कि अपने सिद्धान्त को ठीक समझना। (२) कथाप्रमाद अर्थात् मतलब की बात न कहकर इधर- अथर की बातें करना। यह न्याय-सूज्ञ के विक्षेप२ के समान है जिसमें वादी अपने पत्त्र के समर्थन करने में अपनी अयोग्यता देखकर किसी अन्य कार्य का बहाना कर शास्त्रार्थ समाप्त कर देता है। (३) वचन-दोष—अनर्थवाली बात विना समम्ते-छुक्ते बेसमय का चचन बोलना, बचन-दोष बोला जाता है।

(६) बादेबहुकर—इसमें उन बातों पर जोर दिया गया है जो

१ पद्मप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ।

<sup>--</sup>त्यायसूत्र ४। २। ४

२ कार्यं व्यासगात् कथाच्छेदो विपद्यः । — न्यायमूत्र ४।२।२०

शास्त्रार्थ के लिए बहुत रुपयोगी होती हैं। वादी में वैशारद्य या प्रतिभा का रहना नितान्त झावश्यक है। किसी वाद के भारम्म करने के पूर्व उसको झपनी योग्यता को अपने शत्रु को योग्यता से मिलाकर देखना चाहिए कि उसके विजय की कितनी झाशा है तथा शास्त्रार्थ के लिए चुनी गई परिषद् उसके झनुकूल है या प्रतिकृत । बिना इन बातों पर ध्यान दिए वादी को शास्त्रार्थ में विजय पाने की भाशा करना दुराशामात्र है।

श्रव तक वाद के जिन श्रंगों का संचित्त वर्णन किया गया है। वे सब विवाद के लिए ही भावश्यक हैं। न्याय के ये । श्रमिक श्रद्योग हैं। अतः इनका भी श्रद्धशीलन कम उपयोगी नहीं है। बुद्धधमें में स्वयं तर्क के विषय में मत वदल रहा था। त्रिपिटक में भिक्षुओं को तर्क के अभ्यास करने से स्पष्ट ही निषेध किया गया है परन्तु समय के परिवर्तन के साथ ही साथ इस धारणा में भी परिवर्तन हो गया। विवाद गईणीय विषय श्रव न था। प्रस्युत बोधिसन्त्व के लिए उपादेय विषय में इसका अभ्यास ग्राह्म माने जाना लगा। इसीलिए श्रसंग ने इसे शब्द-विद्या, शिव्य-विद्या, चिक्तिसा विद्या तथा श्रध्यात्म-विद्या के साथ ही इस 'हेतु विद्या' की ग्राणना की है।

# (३) प्रमाणशास्त्र

बौद्ध नैयायिकों ने प्रमाण शास्त्र की व्याख्या की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है। ब्राह्मण दार्शनिकों के समान बुद्ध का भी यह प्रधान मत था कि विना ज्ञान की प्राप्ति हुये निर्माण नहीं मिळ सकता— शहते ज्ञानात्र मुक्ति:—। सब भनथों की जड़ श्रविद्या है श्रोर इस श्रविद्या

१ द्रष्टन्य—Tucci: Doctrines of Maitreya and Asanga. Pp. 47-51; राहुल--दर्शनदिग्दर्शन पृ० ७२४-७३०

को दूर हटाने का एक ही उयाय है विश्वद्ध ज्ञान की प्राप्ति । परन्तु ज्ञान की विश्वद्धि किस प्रकार हो सकती है ? ज्ञान के उत्पन्न होने में कितनी रुकावटें है ? इन विपयों की श्रोर बौद्ध मत के आचार्यों का ध्यान श्राकृष्ट हुआ था। वौद्ध न्याय इसी प्रयास का फल है । इस विपय के मुख्य सिद्धान्त का ही यहाँ संक्षेप रूप में वर्णन उपस्थित किया गया है।

### त्रमाण--

प्रमाण वह ज्ञान है १ जो अज्ञात अर्थ को प्रकाशित करता है। और वस्तु स्थिति के विरुद्ध कभी नहीं जाता (अविसंवादी)। अर्थात् प्रमाण को नवीन अर्थ का ज्ञापक होना श्रावश्यक है। उसमें तथा वस्तुस्थिति में किसी प्रकार विसवाद (असामञ्जस्य) नहीं होता। जो ज्ञान कल्पना के ऊपर अवलम्बित रहता है वह विसंवादी है। तथा जो ज्ञान अर्थिकया के ऊपर श्रवलम्बित रहता है वह अविसं-वादी होता है२।

### प्रमाणो की सख्या-

प्रमाणों की सख्या को लेकर दार्शनिकों में बढ़ा मतभेद है। चार्वाक की दृष्टि में एक ही प्रमाण है और वह है प्रत्यत्त्। सांख्यों के मत में प्रमाण तीन—प्रत्यत्त्, अनुमान, शब्द—हैं। नैयायिक लोग इसमें उपमान जोड़कर चार प्रमाण मानते हैं। भाष्ट मीमांसक तथा अद्वेत वेदान्त अर्थापत्ति श्रोर श्रनुषत्विध को भी प्रमाण मानते हैं। इन सभी लोगों से वित्वत्त्ण मत बौदों का है। उनकी दृष्टि में दो ही

१ प्रमाणमविसवादी ज्ञानमर्थिक यास्थिति । त्रविसंवादनं शाब्देप्यभिप्रायनिवेदनात् ॥ प्रमाण-वार्तिक २।१

२ प्रामार्यं व्यवहारेण शास्त्रं मोहनिवर्तनम् । वही २।४

प्रमाण हैं—प्रत्यच तथा अनुमान । इन्हें प्रमाण मानने के कारण ये हैं । विषय दो प्रकार के होते हैं ।—स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण । स्वलंघण का अर्थ है वस्तु का अपना रूप जो शब्द आदि के बिना ही प्रहण किया जाय । यह तब होता है जब पदार्थ अलग अलग रूप से प्रहण किये जाते हैं । सामान्य कक्षण का अर्थ है अनेक वस्तुओं के साथ गृहीत वस्तु का सामान्य रूप । इसमें कर्पना का प्रयोग होता है । इनमें पहला अर्थात् स्वल्पण प्रत्यच का विषय है । दूसरा (सामान्य रूप) अनुमान का जचण होता है । पहिला अर्थ किया करने में समर्थ होता है और दूसरा असमर्थ होता है ।

# (अ) प्रत्यच्

वह ज्ञान जो करपना से रहित और निर्भानत हो उसे प्रत्येच कहते हैं। असंग, दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति३ आदि श्राचार्यों का प्रत्यच का यही प्रसिद्ध ल्डाण हैं। दिङ्नाग ने इसकी परिभाषा देते हुये लिखा है कि:—

"प्रत्यत्तं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्"। ( प्रमाण समुचय )

श्रर्थात् नाम, जाति भादि से असंयुक्त करूपनाविरहित ज्ञान प्रत्तक्ष कहजाता है। करूपना किसे कहते हैं ? नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य

प्रमाण वार्तिक शश्रु

१ मानं द्विविध विषयद्वैविध्यात् शक्त्यशक्तितः । अर्थिकयाया केशादिनीर्थोऽनर्थाधिमोक्ततः ॥ प्रमाणवार्तिक ३।१

२ श्रर्थिकियासमर्थं यत् तद परमार्थसत् । श्रन्यत् संवृतिसत् प्रोक्तं ते स्वसामान्यलच्चे ॥ वही ३।३

३ प्रत्यत्तं कल्पनापोढं प्रत्यत्त्ये ग्रेव सिध्यति । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नाम सश्रयः ॥

से किसी को युक्त करना करपना है। गी, शुक्त, पायक, द्यही, दिख ये सब करपनार्थे हैं। अआन्त ज्ञान चह है जो असंग के अनुसार इन आन्तियों से मुक्त हो—

- (१) संज्ञा भ्रान्ति—मूगतृष्णा उत्पन्न करनेवाली मरीचिका में जल का ज्ञान ।
- (२) संख्या आनित—जैसे धुन्ध रोग वाले भादमीको एक चन्द्रमा में दो चन्द्रमा दिखाई पढना।
- (३) सस्थान श्रान्ति---श्राकृति की श्रान्ति । जैसे भलात (बनेठी) में चक्र की श्रान्ति ।
- (४) वर्ण आन्ति—जैसे पाण्डु रोगी का शंख श्रादि सफेर रंग वाकी वस्तुओं को भी पीठा देखना।
- (५) कर्म भ्रान्ति—दौड़ने वाले भादमी का या रेलगाड़ी पर वैठे हुये पुरुप का वृद्धों को पीछे की भोर चलते हुए देखना। इन भ्रान्तियों में चित्त का जो श्राग्रह है वह चित्तभ्रान्ति है तथा उन भ्रमपूर्ण विपयों में जो श्राप्तिक है वह हिश्रान्ति है। इन श्रान्तियों से विरहित होने वाला तथा नाम, जाति भादि की योजना से नितान्त भरपृष्ट जो शान होता है उसे 'प्रत्यच' कहते हैं। बौद्धों का यह प्रत्यक्ष नैयायिकों के निर्विकरप्रक झान के समान होता है।

# प्रत्यक्ष के भेद-

इन्द्रिय ज्ञान, मनो विज्ञान, स्वसंवेदन, और योगिज्ञान—ये ही प्रत्यच के चार प्रकार हैं (१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष १— उस समय उत्पन्न होता है जब चारों भोर से अपने ध्यान को हटाकर कोई व्यक्ति निश्चल चित्त से किसी व्यक्ति को देखता है। इन्द्रिय ज्ञान होते समय उस

सहस्य सर्वतः चिन्तां स्तिमितेनात्तरात्मना ।
 स्थितोऽपि चन्तुषा रूपमीचृते साऽचुना मितः ॥

चस्तु के आकार, प्रकार, वर्ण, रंग आदि किसी वस्तु का ज्ञान हमें नहीं होता। कल्पना का आरम्भ तब होता है जब इन्द्रिय-प्रस्पद्ध होने के अनन्तर देखने वाले का चित्त जाति, गुण आदि की ओर अग्रसर होता है। इन्द्रियों से हम केवल वस्तु के स्वलक्षण को हो जान सकते हैं। जब किसी वस्तु को हम नाम देते हैं तब वह वस्तु इन्द्रिय के सामने से हट गयी रहती है और चित्त नयी पुरानी कल्पनाओं को एक साथ मिलाकर किसी नाम की खोज में प्रवृत्त रहता है।

(२) मानस प्रथाय-विषय के पश्चात् विषय के सहकारी समन-न्तर प्रत्यक्त रूप इ न्द्रियों ज्ञान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मानस प्रत्यक्त करते हैं १ । यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बोद्ध दर्शन में ज्ञानके चार प्रत्यय (कारण) माने काते हैं - आलम्बन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, अधि-पति प्रत्यय और समनन्तर प्रत्यय । उदाहरण के लिये घटजान के विषय में इन चारों प्रकार के प्रत्ययों का परिचय इस प्रकार है। नेत्र से घट का ज्ञान होने में पहिला कारण घट ही है जो विषय होने से आल-म्बन प्रत्यय कहळाता है। बिना प्रकाश के चक्क घट का ज्ञान नहीं कर सकता। इसिलये प्रकाश को सहकारी प्रत्यय कहते हैं। इन्द्रिय का ही नाम है अधिपति । इसिंबये अधिपति प्रत्यय स्वयं इन्द्रिय ही है। चौथा कारण ग्रहण करने तथा विचार करने की वह शक्ति है जिसके उपयोग से किसी वस्तुका साजात्कार होता है। वही सम-नन्तर प्रत्यय है। नेत्र भादि इन्द्रियों से जो क्षिय का विज्ञान हुन्ना है असीको समनन्तर प्रत्यय बनाकर जो मन **उत्पन्न होता है वही मान**स प्रस्यच है। यही धर्मकीतिंका मत हैर। दिङ्नाग ने पदार्थ के प्रति

समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तत् मनोविज्ञानम् ॥ न्यायाबिन्दु १।६ २ तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्भवः ।

मनोऽन्यमेव ग्रह्माति विषयं नान्धरक् ततः ॥ प्रमाण वार्तिक ३।२४३

१ स्वविषयानन्तर बिषय सहकारियोनिद्रयज्ञानेन

राग बादि का जो ज्ञान होता है उसको मानस प्रत्यक्त कहा है? । परन्तु हुसे धर्मकीर्ति मानस प्रत्यक्त मानने के जिये तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ जो मानस प्रत्यक्त उत्पन्न होता है वह इन्द्रियों के द्वारा देते गये पदार्थों के विषय में है । ऐसी दशा में शात वस्तु के प्रकाणक होने के कारण से वह प्रमाण ही नहीं होगा । अत: दिल्नाग का मानस प्रस्यक्त का खबण धर्मकीर्ति को धर्मीष्ट नहीं है ।

(३) स्वसंवेदन प्रत्यच — इसका कराण जो दिल् नाग ने दिया है धर्मकीति ने उसी का समर्थन किया है। दिल् नाग का लद्मण है—-स्व-संविद् निर्विकष्यकम् । धर्यात् निर्विकष्यक शान स्सस्वेदनरूप है। इन्द्रिय के द्वारा गृहीत रूप का शान मानस शान के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब अस विषय के प्रति ह्न्छा, क्रोध, मोह, सुझ, दुःल आदि का जो अनुभव होता है वही स्ययंवेदन प्रत्यच है। दिल्नाग के इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हुये धर्मकीर्ति ने आत्मस्वेदन की पृथक्ता सिद्ध की है। इन्द्रियों के द्वारा विषय के किसी एक श्रश का शान होता है। मानस प्रत्यच इन्द्रिय-जन्य शान का अनुभव कराता है। परन्तु इन दोनों से भिन्न राग हेप, सुझ दुःप आदि का ज्ञान यिएक्ल एक नयी वस्तु है। इसलिए सुस, दुःस्त के ज्ञानरूप आत्म-सवेदन को पृष्व दोनों प्रत्यत्तों से भिन्न तथा स्वतन्त्र मानना नितान्त आवश्यक हैर।

(४) योगि प्रत्यण—समाधि अर्थात् चित्त की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाळा जो शांन उसको योगि प्रत्यच कहते हैं। इसे अशाव शापक (म जानी हुयी वस्तु को प्रकटित करने वाळा) होने के श्रति-रिक्त विसंवादी होना भी नितान्त प्रावश्यक है। श्रयांत् समाधिशास

१ चित्तमप्यर्थरागादि । प्रमाण ममुचय १।६

२ अशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्।

तेषा मतः सुसंवित्तिर्नाभिजल्पानुपंगिणी ॥ प्र० षा० ३।२८१

ज्ञान तभी प्रत्यत्त कोटि में आएगा जब ससमें किसी प्रकार की करणना न होगी तथा वह श्रथिकिया का अनुसरण करने वाला होगा?।

ब्राह्मणन्याय से तुलना--

व्राह्मण नैयायिकों ने जो प्रत्यक्त के भेदों का वर्णन किया है इससे उपर किसे गये प्रत्यक्त भेदों से समानता स्पष्ट है; साथ ही कुछ भेद भी हैं। पहिला मौलिक भेद यह है कि हमारे नैयायिक प्रत्यक्त के दो भेद मानते हैं (१) सिवक्षपक और (२) निर्विक्ष्पकर। दूर पर विद्यमान रहने वाली किसी वस्तु का ज्ञान जब पहिले पहल हम को होता है तो उसके विषय में हमारा ज्ञान सामान्य कोटि को पार कर विशेष में कभी प्रवेश नहीं करता। हमें यही पता चलता है कि कुछ है। परन्तु क्या है, उसका रूप कैसा है, उसमें कीन कीन से गुगा हैं इत्यादि वस्तुओं का ज्ञान हमें उस समय कुछ भी नहीं होता। इसी नाम, ज्ञाति भादि से विद्वीन ज्ञान को निर्विक्ष्पक कहते हैं। बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। परन्तु जब वस्तु के स्वरूप, ज्ञाति, गुण, किया तथा संज्ञा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है तब वह सविकर्पक प्रत्यक्ष्णन है। परन्तु जीद्ध नैयायिक इसे प्रत्यक्ष मानने के लिये कथमिप उद्यत नहीं हैं। उनकी दृष्टि में यह ज्ञान सामान्य उद्यत्य होने से अनुमिति है प्रत्यन्त नहीं।

श्रभूतानिप पश्यन्ति पुरतोवस्थितानिव ॥--प्र॰ बा॰ ३।२८२

२ वाचस्पति मिश्र—तात्पर्य टीका पृ० १३३ (काशी) वाचस्पति के पूर्व कुमारिलभट्ट ने बौद्धसंमत प्रत्यच्च के खरडन के समय इन भेदों को स्वीकार किया है। इस विषय में वाचस्पति उन्हीं के ऋणी प्रतीत होते हैं।

१ प्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्भावनामयम् । विध्तकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते ॥ कामशोकभयोन्मादचौर स्वप्नाद्युपप्जुताः ।

प्रत्यच्च के पूर्वनिदिष्ट चार प्रकारों में इन्द्रिय-प्रत्यच्च और योगज प्रत्यच्च दोनों को अभीष्ट है? । अन्तर केवल इतना ही है कि इन्द्रिय ज्ञान को बाह्मण नैयायिक लौकिक सिक्षकर्प से उत्पन्न । ब्राह्मण नैयायिक सुक्त, दुःक प्रादि के ज्ञान को मानस प्रत्यच्च हो बतलाता है, अतः उसका स्वसंवेदन मानस प्रत्यच्च के अन्तर्गत होता है । मानस प्रत्यच्च को स्वतन्त्र प्रत्यच्मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मन इन्द्रिय ठहरा । अतप्र तज्जन्य प्रत्यच्च का अन्तर्गत इन्द्रिय प्रत्यच्च के अन्तर्गत स्वतः सिद्ध है । उसे अक्षण स्थान देने की आवश्यकता ही क्या ? इस प्रकार बौद्धों के पूर्वोक्त प्रत्यच्च चतुष्ट्य ब्राह्मण नैयायिकों के दो ही प्रत्यच्च—इन्द्रिय प्रत्यच्च और योगज प्रत्यच्च—के अन्तर्गत हो जाते हैं ।

### (ब') अनुमान

प्रस्यत्त के श्रितिरिक्त अनुमान की आवश्यकता को बतलाते हुये धर्मकीर्तिर का कहना है कि वस्तु का जो अपना निकी रूप (स्वलद्मण) है उसके जिये तो कल्पना रहित प्रस्यद्म की आवश्यकता होती है। परन्तु अन्य वस्तुओं के साथ समानता रखने के कारण से जो सामान्य रूप है उसका ग्रहण कल्पना के अतिरिक्त दूसरी वस्तु से नहीं

श्रनुभूतप्रका**शा**नामनुपद्गुतचेतसाम् ।

श्रतीतानागतज्ञानं प्रत्यच्चान विश्विष्यते ॥ —वा० प० १।३७

२ श्रन्यत् सामान्य लच्चग्रम् । सोऽनुमानस्यः विषयः ।

न्या० बि० १।१६--१७

स्वलच्यो च प्रत्यच्मिविकल्पतया विना । , विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तिसम्नतोऽनुमा ॥ प्र० वा० ३।७५

थोगन प्रत्यत्त् के सम्बन्ध में भतृ हिर की यह उक्ति कितनी सटोक है।

हो सकता। इसिछिये इस सामान्य ज्ञान के लिये अनुभान की आवश्यकता है।

किसी संबंधी के धर्म से धर्मी के विषय में जो परोक्त ज्ञान होता है वही अनुमान है । जगत् में यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि सदा साथ रहने वाजी दो वस्तुओं में से एक को देखने पर दूसरे की स्थित की संभावना स्वयं उपस्थित का सभावना कोटि में नहीं आ सकता। दोनों वस्तुओं का उपाधिरहित सम्बन्ध सदा विद्यमान रहना चाहिये। इसे ही व्याप्त ज्ञान के नाम से हम पुकारते हैं। व्याप्तिज्ञान पर ही अनुमान अवलम्बित रहता है ।

### अनुमान के भेद-

अनुमान के दो भेद होते हैं—स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान।
स्वार्थानुमान किसी हेतु से किसी साध्य के ज्ञान को कहते हैं जो अपने किये किया जाय। वहीं परार्थानुमान हो जाता है जब वाक्यों के प्रयोग के द्वारा उसका ज्ञान दूसरे के दिये कराया जाय। स्वार्थानुमान बिना किसी वाक्य के प्रयोग किये ही किया जाता है परन्तु परार्थानुमान में श्रिभवयव वाक्यों का प्रयोग नितान्त भावक्यक होता है। भनुमान के इस द्विविध भेद के उद्यावक भाषार्थ दिङ्नाग माने जाते हैं।

### हेतु की त्रिरूपता—

जो हेतु अनुमान को भक्षी भाँति सिद्ध कर सकता है उसमें तीन गुर्यों

श या च संबन्धिनो घर्माद् भूतिर्धर्मीर्या जायते ।
 सानुमानं परोच्चाणामेकं तेनैव साधनम् ॥ प्र० वा० ३।६२

२ प्रमाण-वार्तिक १।१७---३९

का रहना नितान्त भावश्यक है। पहला गुण है अनुमेय में सत्ता अर्थात् 'पवर्तांऽयं विह्नमान् धूमात्' इस अनुमान में हेतुरूप धूम का पर्वत में रहना नितान्त आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता है 'सपत्न' में सत्ता भर्थात् भोजनगृह आदि भग्नियुक्त स्थानों में धूम का निवास। तोसरी आवश्यकता है विपन्न में निश्चित असत्ता भर्थात् अग्नि से विरहित जन्नाश्य भादि में धूम का न रहना । हेतु तीन प्रकार का होता है?— (१) अनुपल्लिब हेतु (२) स्वभाव हेतु और (३) कार्य हेतु । अनुपल्लिब का भर्थ है न मिलना भर्थात् उस स्थान पर उस वस्तु के रहने की योग्यता है परन्तु वह उपल्लब्ध नहीं हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस वस्तु का वहाँ सर्वथा अभाव है३। (२) यह वृद्ध है— आम होने के कारण से। यहाँ आम का होना स्वमाव हेतु है। स्वभाव वह है जो उपलग्भ (प्राप्ति) के कारणों के होने पर भी जिसका प्रत्यन हमें हो रहा है।

इस अनुमान में बृद्ध समस्त आम के बृद्धों का स्वमाव (स्वरूप)
है। श्रतः साममे दीख पड़ने वाली वस्तु आम है तो वह बृद्ध अवस्य
होगी। यह हुआ स्वभाव हेतु का उदाहरण। (३) जहाँ धूम से
अग्नि का अनुमान किया जाता है वहाँ धूम कार्य हेतु है स्यों के वह
अग्नि से सरपद्म होता है अतः उसका कार्य है।

#### अनुमानाभास—

जिस अनुमान में किसि प्रकार श्रुटि या भ्रान्ति हो वह यथार्थ अनुमान न होकर मिथ्या अनुमान होगा। ऐसे अनुमान को अनुमाना-भास कहते हैं। अनुमान के तीन श्रुंग हैं (१) पन्न (२) हेतु

१ न्यायविन्दु २।६-- २ वही पृ० ३५।

पत्त्वधर्मस्तदशेन व्याप्तो हेद्धस्त्रिधैव सः ।,
 अविनाभावनियमात् हेत्वाभावास्ततो परे । — प्र• वा• <!</li>

न्तथा (१) इष्टान्त भ्रान्ति तीनों में उत्पन्न होती है। इसिकिये शंकरस्वामी के अनुसार तीन प्रकार के प्रधान श्राभास (भ्रान्ति) होते हें—पत्ताभास, हेत्वाभास और दशन्ताभास। इनमें (क) प्रक्षाभास के नव भेद होते हैं—(१) प्रत्यत्त्विरुद्ध (२) अनुमानविरुद्ध (३) आंगमविरुद्ध (४) लोकविरुद्ध (५) स्ववचनविरुद्ध (६) अप्रसिद्धविशेषण (७) अप्रसिद्धविशेष्य ( म') अप्रसिद्धोभय तथा ( १ ) प्रसिद्धसंबन्ध । ( ख ) हेत्वाभास—इसके प्रधान भेद ये हैं—( १ ) ग्रसिद्ध, (२) अनैकान्तिक, (३) विरुद्ध । इनके अवान्तर भेद इस प्रकार हैं। (१<u>)</u> असिद्ध (१ भेद)— १ उभयासिद्ध, २ भन्यतरासिद्ध, ३ संदिग्धासिद्ध, ४ भाश्रयासिद्ध (२) अनैकान्तिक (६ भेद)— साधारण, असाधारण, सपत्तैकदेश विपत्तैकदेश अभयपत्तैकदेश विरुद्धा-् वृत्तिविपत्त्- वृत्तिसपत्त- वृत्तिः, व्यभिवारी व्यापी. ्वयापी. (३) विरुद्ध ( ४ भेद )— धर्मस्वरूपविवरीत- धर्मविशेषविपरीत- धर्मिस्वरूपविपरीत- धर्मिविशेष-साधनः. साधनः, साधनः. विपरीतसाधनः (ग) दष्टान्ताभास दो प्रकार का होता है—(१) साध्यर्थमूळक

(२) वैधर्म्यमूलक।

### (१) साधार्यं मूखक (५ मेद्):--

साधनधर्मासिद्ध, साध्यधर्मासिद्ध, अभयधर्मासिद्ध, अनन्वय, विपरीतान्वयं (२) वैधर्म्यमूळक (४ भेद):—

साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त, उभयाव्यावृत्त, भ्रव्यतिरेकः, विपरीत-

ऊपर बौद्ध अनुमान का सामान्य वर्णन किया गया है। उससे इंसकी महत्ता का कुछ परिचय मिल सकता है। गौतम सूत्र में भनुमान के तीन भेद माने गये हैं (१) पूर्ववत् (२) माह्य ए योपवत् तथा (३) सामान्यतोष्ट । यही 'त्रिविधं न्याय से अनुमानम्' है जिसका उक्लेख सांख्य-कारिका आदि अनेक तुलना प्रन्थों में पाया जाता है। दिस्ताग ने अनुमान का जो दो नया भेद-स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान-किया, उसे परवर्ती ब्राह्मण नैयायिकों ने अपमे प्रन्यों में स्थान दिया है। दोनों के 'आभासों' में यह भेद है कि ब्राह्मग्य-न्याय हेतु को विशेष महस्व देकर समग्र श्रामासों को हेतु का ही श्रामास (हेरवाभास ) मानता है। इसके विपरीतं वौद्ध नैयायिकों ने पत्त के भामासों तथा इप्टान्त के आभासों को भी स्वीकार किया है। हैत्वाभास की संख्या भी दोनों में बरायर नहीं है। बौद्धों के तीन हेत्वामासों के ऋतिरिक्त ब्राह्मणों ने बाधित तथा सत्प्रतिपेच इन दो नये आभासों का वर्णन किया है। ब्राह्मण नैयायिकों को परार्थानुमान में पञ्चावयव वाक्य स्वीकृत हैं (प्रतिज्ञा, हेतु, इष्टान्त, उपनय एवं निगमन ) परन्तु बौद्ध नैयायिकों ने त्रि अय-यव ( प्रतिज्ञा, हेतु, इष्टान्त ) वाक्य को ही स्वीकार किया है।

१ इन श्राभासों के विस्तृत वर्णन के लिये देखिये— शंकर स्वामी— न्याय प्रवेश पृ० २०७ ।

# इकीसवाँ परिच्छेद

# बौद्ध-ध्यानयोग

बुद्ध ने भिक्षुमों को निर्वाण प्राप्ति के लिये दो साधनों से सम्पन्न होने का विशेष उरलेख किया है। (१) पहिला साधन है शील विश्वदि (सत्कर्मों के अनुष्ठान से नैतिक शुद्धि ) तथा (२ ) दूसरा साधन है चित्त-विद्यद्धि ( चित्त की शुद्धता ) । शील-विद्यद्धि का प्रतिपादन अनेक बौद्ध प्रन्थों में पाया जाता है, परन्तु आचार्य के द्वारा अन्तेवासिक (विद्यार्थी) की मौक्षिक रूप से दिये जाने के कारण चित्त-विशुद्धि का विवेचन बहुत ही कम अन्थों में किया गया है। 'सुत्त-पिटक' के अनेक सुतों में बुद्ध ने समाधि की शिषा दी है परन्तु यह शिषा इतनी सुष्यवस्थित नहीं है। आचार्य बुद्धघोष का 'विशुद्धि-मग्ग'१ इस विषय का सबसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ है जिसमें हीनयान की इप्टि से भ्यानयोग का विस्तृत तथा विशद विवेचन है। महायान में भी योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। योग और आचार पर समधिक महत्त्व प्रदान करने के कारण ही विज्ञानवादी 'योगाचार' के नाम से अभिहित किये जाते हैं। इनके प्रन्थों में, विशेषतः असंग के 'महायानसूत्र। लंकार' तथा 'योगाचारभूमिशास्त्र' में, विज्ञानवादी सम्मत ध्यानयोग का वर्णन पाया जाता है । 🔻

१ 'विशुद्धि-मगा' का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्मानन्द कौशाम्त्री ने 'भारतीय विद्या-भवन-प्रन्थमाला' बम्बई से १६४२ मे प्रकाशित किया है तथा अपनी नयी मौलिक टीका पाखी मे लिखकर उन्होंने महाबोधी, सोसाइटी, सारनाथ से निकाला है। इसी का उल्लेख यहाँ-किया गया है।

होनयान तथा महायान मे ध्यान —

लक्ष्व की सिद्धि के लिए ध्वान का उपयोग किया जाता है। हीनयान तथा महायान के उद्ध्य में ही मौलिक भेद है। हीनयान में निर्वाण प्राप्ति ही चरम जह्य है। अईत् पद की प्राप्ति प्रधान उद्देश्य है। अईत केवल अपने क्लेश की निवृत्ति का अभिलापी रहता है। वह तो अपने को अपने में ही सीमित किये रहता है। निर्वाण की प्राप्ति ही उसके जीवन का उक्ष्य है जो चित्त के रागादि क्लेशों के दूरीकरण पर इसी छोक में भाविभूत होता है । इस कार्य में साधक को ध्यान-योग से पर्याप्त सहायता मिळती है। विना समाधि के साधक कामधातु (वासनामय जगत्) का अतिक्रमण कर रूपधातु में जा नहीं सकता। समाधि साधक को रूपधातु में छे जाने के लिए प्रधान सहायक है। चार ध्यानों का सम्बन्ध इसी रूपधातु से हैं। उसके श्रागे अरूप घातु का साम्राज्य है। इसमें भी चार आयतन होते हैं--- भाकाशानन्त्यायतनः विज्ञानानन्त्यायतन, भिकम्चनायतन तथा नैवसंज्ञानासंज्ञाभायतन । इन प्रत्येक आयतन के साथ आरूप्य ध्यान का संस्वध है जो आयतनों की संख्या के अनुसार स्वयं चार है। इनमें सबसे अन्तिम आयतन को 'भवाग्न' ऋहते हैं, बयोंकि वह इस जगत् के समस्त आयतनों में अप्रगण्य, श्रेष्ठ होता है। साधक स्थृल जगत् से भारम्भ कर ध्यान के बज पर सुक्ष्म जगत् में प्रवेश करता जाता है। उसके छिए जगत् भरुप तथा सुक्षम बनता जाता है। इस गति से वह एक ऐसे बिन्दू पर पहुँचता है जहाँ जगत् की समासि होती है, विज्ञान का अन्त होता है। इसी बिन्दू को 'भवाम' कहते हैं। इसके अनन्तर उसे निर्वाण में कूदने में तनिक भी विकम्ब नहीं होता। लोक में 'भृगुपात' के द्वारा मोच की प्राप्ति करने की

१ श्रिभिषमैकोष ३।६

कर्पना इसी 'भवाय़' से निर्वाण में कूदने का प्रतीक मात्र है। इस इस निर्वाण की प्राप्ति होते ही साधक को अहैंत् पदकी अपलिख हो हो जाती है। वह कृतकृत्य बन जाता है। इस प्रकार हीनयान में समाधि निर्वाण की उपलब्धि में प्रधान कारण है।

### महायान में समाधि-

महायान का लक्ष्य ही दूसरा है। महायान में चरम उद्देश्य बुद्धत्व की प्राप्ति है। साधक को जीवन का श्रन्तिम ध्येय बुद्ध बनना है। यह एक जन्म का व्यापार नहीं है। अनेक जन्मों में युग्यसंभार का संचय करता हुआ साधक ज्ञानसंभार की प्राप्ति करता है। प्रज्ञापार-मिता अन्य पारमितास्रों का परिगाम है। जब तक इस प्रज्ञापारमिता का उदय नहीं होता तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। इस पारमिता के उदय के जिए समाधि की महती अपयोगिता है। इस पारमिता तक पहुँचने के लिए साधक को अनेक भूमियों को पार करना पड़ता है। ये मूमियाँ कहीं चौदह और कहीं दस बतलाई गई हैं। असंग ने 'महायानसूत्रालंकार' में इनके नाम तथा स्वरूप का पूरा परिचय दिया है। इस भूमियों के नाम ये हैं:--(१) प्रमुदिता,\_ (२) विमला, (३) प्रभाकरी, (४) अचिष्मैती, (४) सुदुर्जया, (६) श्रभिमुक्ति, (७) दूरंगमा, (८) अचला, (९) साधुमती, (१०) धर्ममेध्या । इन भूमियों को पार करने पर ही साधक बुद्धस्व को बास करता है। इस प्रकार महायान में बुद्ध पद की प्राप्ति के निमित्त एकमात्र सहायक होने से ध्यान योग का उपयोग है।

### पातञ्जलयोग से तुलना—

बुद्धधर्म में भ्यानयोग की कर्पना पातक्षळयोग से नितान्त विछत्तरण है। पतक्षित के मत में प्रत्येक साधक को दो प्रकार के योगों का अभ्यास करना पड़ता है—क्रियायोग और समाधियोग। क्रियानोग से आरम्भ

किया जाता है। क्रियायोग के अन्तर्गत तीन साधन होते हैं—तप ( चान्द्रायण व्रत आदि ), स्वाध्याय ( मोत्त्रशास्त्र का श्रनुशीलन अयना प्रयावपूर्वक मंत्रों का जप ) तथा ईश्वर-प्रणिधान ( ईश्वर भक्ति । अथवा ईववर में समग्र कमें के फर्डों का समर्पण )। क्रियायोग का उपयोग दो प्रकार से होता है२—(१) क्लेशतनू करण —क्लेशों को कम कर देना तथा (२) समाधिभावना—समाधि की भावना का उदय । क्रिया-योग वलशों को केवल श्लीण कर देता है, उसका उपयोग इतने ही कार्य में है। क्लेशों को एकदम जला डालने का काम प्रसंख्यान ( ज्ञान ) के ही द्वारा होता है। अब योग के अंगों का श्रनुष्ठान श्रावहयक होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान, धारणा तथा समाधि-योग के भाठ भंग हैं जिनके क्रमशः श्रनुष्ठान करने से समाधिलाम होता है। समाधि का ब्युरपत्तिलभ्य अर्थ है विश्लेपों को हटाकर चित्त का एकाम होना (सम्यग् आधीयते एकाग्रीकियते विक्षेपान् परिहत्य मनो यत्र स समाधिः)। जहाँ ध्यान ध्येय वस्तु के आवेश से मानों भवने स्वरूप से शून्य हो जाता है और च्येय वस्तु का आकार शहरा कर छेता है, वह 'समाधि' कहजातो है३ । ध्यानावस्था में ध्यान, ध्येयवस्तु तथा ध्याता श्रळग-अळग अतीत होते हैं, परन्तु समाधि में इन तीनों की एकता सी हो जाती है ध्यान, धारणा और सप्ताधि—इन तोनों अन्तिम अंगों का सामृहिक नाम 'संयम' है। इस संयम के जीतने का फल है प्रज्ञा या विषेक स्वाति का भाजीक ( प्रकाश ) इस दशा में चित्त की समग्र वृत्तियों का विरोध हो जाता है तथा द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की पाँचों वृत्तियों में लीन होने के कारण पुरुष प्रकृति के साथ सदा सम्बद्ध

९ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः। —योगसुत्र २।१

२ क्लेशतन्करणार्थः समाघिभावनार्थधः । —योगसूत्र २।२

३ तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशूत्यमिव समाधिः। —योगसूत्र ३।३

रहता है। वह अपने असंग, शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त स्वरूप से नितान्त भनभिज्ञ रहता है। परन्तु प्रज्ञा के भालोक से उसकी समग्र चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं और पुरुष प्रकृति से श्रलग होकर अपने पूर्ण चैतन्य रूप से भासित होने छगता है। ध्यान रखना चाहिए कि वृत्तिनिरोध ही योग के जिए आवश्यक नहीं है। ज्ञान का उन्मेष होना भी नितान्त आवश्यक होता है। इस प्रकार की जह समाधि को पतन्जिल 'भवपत्यय' के नाम से पुकारते हैं ( योगसूत्र १।१६ )। 'उपायप्रत्यय' समाधि ही वास्तव समाधि है। 'उपाय' का अर्थ है प्रज्ञा या शुद्ध ज्ञान। यही समाधि सची समाधि होती है क्योंकि इसमें ज्ञान के उदय होने से क्रमशः संस्कारों का दाह हो जाता है, इसमें व्युखान की तनिक भी आशङ्का' नहीं रहती। अतः योग का परिनिष्ठित छत्त्या 'योगिश्वत्तवृत्तिनिरोधः के साथ साथ 'तदा द्रव्दुः स्वरूपेऽवस्थानम्' ही है। इस प्रकार पातन्जव-योग का चरम लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति है। समाधिजन्य प्रज्ञा से पुरुष प्रकृति ने विवेक प्राप्त कर श्रपने शुद्ध असंगरूप में भवस्थित होता है। यही त्रधान लक्ष्य है। बौद्धयोग के साथ इसका पार्थक्य स्फूट है।

निर्वाण की प्राप्ति के लिये चित्त को समाहित करना नितानत आवश्यक है। राग, दोष, मोह, आदि अनन्त उपक्लेश चित्त को इतना चुद्धभ में विकृत किया करते हैं कि वह कभी शान्ति का अनुभव ही नहीं करता। परतु अशान्त चित्त से निर्वाण का लाभ असंभव है। इसीलिये विषय से चित्त को हटाकर निर्वाण की ओर अप्रसर करने के लिये बौद्ध प्रन्थों में अनेक व्यावहारिक योग-शिक्षायें दी गई हैं। इनका लक्ष्य है निर्वाण की उपलब्धि को चरम शान्ति का घोतक है।

हुद्ध घोष ने समाधि की न्युरपत्ति इस प्रकार की है—"समा धानत्थेन समाधि, एकारम्मणे वित्तचेतिसकानं समं सम्मा च आधारं

शपणं ति वृत्तं होति"? — अर्थात् समाधि का अर्थं है एकामता। एक आख्मवन के उत्पर मन को तथा मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक् रूप से उत्पाना समाधि है। समाधि के अनेक प्रमेदों का वर्णन वृद्ध्वोष ने किया है जिनमें से कतिपय ये हैं।—(१) उपचार समाधि—किसी वस्तु के उत्पर चित्त को उगाने से ठीक पूर्व पण में विद्यमान मानसिक दशा का नाम उपचार समाधि है (२) अप्पना (अर्पणा) समाधि—वस्तु के उत्पर चित्त को स्थिर कर देना। प्रीति-सहगत, सुख-सहगत, तथा उपेद्धा सहगत समाधियाँ (आनन्द, सुख, तथा द्धोभ से विरहित मानसिक अवस्था से युक्त समाधियाँ)।

ध्यानयोग का वर्णन पाँच भागों में किया गया है—गुरु, शिष्य, योगान्तराय, समाधिविषय तथा योगभूमि—जिनका सिन्सि परिचय आगे दिया जाता है।

### योगान्तराय (पलिबोध)

योगमार्ग में अनेक अन्तराय विद्यमान रहते हैं जो दुर्बज विस्तवाछे व्यक्तियों को प्रभावित कर समाधिमार्ग से दूर हटाते हैं। बुद्धवीष ने इन सब अन्तरायों का निर्देश एकत्र एक गाथा में किया है। इन अन्तरायों की संशा है—पिजवीध जो बोध, के प्रतिबन्धक होने से संस्कृत 'पिरबोध' का पाछी रूप प्रतीत होता है।

आवासीर च कुलं लाभी गणी कम्मं च पचमं। अद्धानं भाति श्रावाधी गन्थी इद्धीति ते दसा ति॥ ये प्रतिवन्धक निम्निलिखत दस हैं—

(१) आवास—मठ या मकान वनवाना । जो भिक्षु मठ के बनवाने में व्यस्त रहता है, उसका चित्त समाधिमार्ग पर नहीं जाता ।

१ विशुद्धि मग्ग पृ० ८४

२ विशुद्धिमगा पृ०६१

- (२) कुळ-अपने शिष्य के सम्बन्धियों के ऊपर विचार करने से अन इधर-ष्ठधर व्यस्त रहता है। समाधि के लिए अवसर नहीं मिलता।
- (३) लाम—धन या वस्त्र की प्राप्ति । भन या वस्त्र के लोभ ने श्रनेक भित्तुओं के चित्त को संसार का रसिक बना दिया है।
- (४) गणो—अनेक भिक्षुओं को सुत्त या अभिधम्म को अपने शिष्यों को पढाने से ही अवकाश नहीं मिन्नता कि वे अपना समय समाधि में लगावें।
- (५) कम्म— मकानों का बनवाना या मरम्मत कराना। इनमें व्यस्त रहने से मित्तु को मनदूरों की हाजिरी तथा मजदूरी रोज-रोज जोड़ने से समाधि के लिए फुरसत नहीं मिलती।
- (६) श्रद्धानं—रास्ता चलना । कभी-कभी भिक्षु को ४पसम्पदा देने या किसी श्रावश्यक वस्तु के लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है । रास्ता चलना समाधि के लिए विझ है ।
- (७) ञाति—ज्ञाति, अपने संगे-सम्बन्धी, या गुरु श्रथवा अपना वेला जिसकी बीमारी चित्त को योग से हटाती है।
- ( प्र) श्राबाध—अपनी विमारी, जिसके लिए देवा लाना, तैयार करना तथा लाना पड़ता है।
- (१) गन्य = ( अन्य का अभ्यास ) बौद्ध अन्यों के पढ़ने में कितने ही भिक्ष इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें योग करने के छिए अवकाश नहीं मिकता। अन्य का अभ्यास बुरा नहीं है परन्तु उसे समाधि का साधक होना चाहिए। बाधक होते ही वह अन्तराय बन जाता है।
- (१०) इद्धि = अलौकिक शक्तियाँ तथा सिद्धियाँ। समाधिमार्गं पर अप्रसर होने से साधक को अनेक सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त होती हैं। ये भी विद्यस्प हैं, क्योंकि इनके आकर्षण में कतिपय साधकों का सन इतना अधिक लगता है कि वे विपश्यना (ज्ञान) की प्राप्ति की उपेद्धा कर वैठते हैं। प्रथग्जनों की दृष्टि में सिद्धियाँ भले हो लोभनीय प्रतीत होती

हों, परन्तु आर्यंजन की दृष्टि में वे नितान्त व्याघातक हैं अतएव हेय हैं। इनके अतिरिक्त शारीरिक शुद्धि, पात्र, चीवर का साफ रखना आवश्यक है। इनके स्वच्छ न रहने से चित्त कलुपित रहता है और समाधि में नहीं लगता।

### ( ख ) कर्मस्थान ( कम्मङ्घान )

'कर्म-स्थान' से अमिप्राय ज्यान के विषयों से है। उद्घोष ने चालिस कम्मठ्ठानों का विस्तृत वर्णन किया है, जिन पर साधक को अपना चित्त लगाना चाहिए, परन्तु इनकी सख्या अधिक भी हो सकती है। यह कल्याणमित्र की छुद्धि पर निर्भर रहता है कि वह अपने किण्य की चित्तवृत्ति के अनुसार उचित कर्मस्थान की ज्यवस्था करें।

चालीस कर्मस्थानों को सूची—

दस किसिया (कृत्स्न), दस असुम (अशुम), दस अनुस्सिति (श्रनुस्मृति), चार ब्रह्मविद्वार, चार आरूप्प, एक सज्ञा, एक ववडाण। कर्मस्थान (१-१०)—

ध्यान के विषय तो अनन्त हो सकते हैं, परन्तु विश्वद्धिमाग में उत्पर निर्दिष्ट चाळीस विषयों को ही अधिक उपयोगी तथा अनुरूप माना गया है। 'कसिण' शब्द सस्कृत 'कृत्सन' से निष्पन्न हुआ है। ये विषय समग्र चित्त को अपनी और आकृष्ट करते हैं। इनकी और जाने से चित्त का सम्पूर्ण अंश (कृत्सन) विषयाकाराकारित हो जाता है। इसी हेतु इन्हें 'कसिया' संज्ञा प्राप्त है। इनकी संख्या दस हैर — पृथ्वी कृत्सन (पठवी कृतिण), जल, तेज, वायु, नील, छोहित, पील, अवदात (ओदात, सफेद), आलोक तथा परिन्धिनाकार। इन विषयों पर विन्त-

१ इन पत्तिनोघों के निस्तार के लिए द्रष्टन्य-निमुद्धिमग्ग पृ• ६१-६६

२ विसुद्धिमगा,पृ० ८०-११४

समाधान के निमित्त अनेक उपयोगी व्यावहारिक वार्तों का वर्णन किया गया है।

(१) 'पठची कसिण' के लिए मिट्टी के वने किसी पात्र को ञ्चनना चाहिए । वह रंग-विरंगा न होना चाहिए, नहीं तो चित्त पृथ्वी से इटकर उसके छन्नण की ओर आकृष्ट हो जाता है। एकान्त स्यान में चित्र को उस पात्र पर लगाना चाहिए। स्थान ही स्थान पृथ्वी तथा उसके वाचक शन्दों का भीरे-धीरे उचारण करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया के अभ्यास से नेत्र बन्द कर देने पर उसी वस्तु की मूर्ति भीतर झलकने कगती है। इसका नाम है--उग्गहनिमित्त का उदय । साधक उस एकान्त स्थान से हटकर अपने निवास स्थान पर जा सकता है परन्तु उसे इस निमित्त पर ध्यान सतत लगाते रहना चाहिए। इससे उसके निवारगा (पांचो वन्धन ) तथा क्लेशों का नाश हो नाता है। समाधि के इस उद्योग (उपचार समाधि ) से चित्त एकन्न स्थित होता है और इस दशा में वह वस्तु चित्त में पूर्व की अपेचा अत्यधिक स्पष्ट तथा उज्जवक रूप से दृष्टिगत होने लगती है। इसे 'पटिमाग निमित्त' का जन्मना कहते हैं। अब चित्त ध्यान की धूमियों में धीरे धीरे आरोहण करता है। (२) 'आपो कसिण १' में समुद्र, तालाव, नदी या वर्षा का जल ध्यान का विषय होता है। (३) 'तेजोकसिण' में दीपक की टेम (लौ: चूल्हे में जबती हुई श्राग या दावानल ध्यान के विषय माने जाते हैं। (४) 'वायु कसिण' में वास के सिरे, ऊल के सिरे या बाल के सिरे को हिलाने वाली वायु पर ध्यान देना होता है। (४) 'नील कसिण' में नील पुष्पों से डके हुए किसी पात्र विशेष (जैसे रोकरी स्नादि ) पर ध्यान लगाना होता है। उस रोकरी को कपड़े से इस प्रकार ढक देना चाहिए जिससे वह ढोब की शक्ल की मालूम पढने

१ विद्युद्धिमग्ग परिच्छेद ५ पृ० ११४-११६

हरों। तब उसके चारों श्रोर विभिन्न रंग की चीजे रख देनी चाहिए। साधक को इन नाना रंगों से चित्त को हटाकर केवल नील रंगपर ही हगाना चाहिए। यह 'नील किसण' की प्रक्रिया है। (६) पीत किसण (७) लोहित किसण तथा (८) श्रादात किसण (श्रवदात) में पीले, लाल तथा उजलें रंग की चीजें होनी चाहिए। प्रक्रिया पूर्ववत् होती है। (९) 'आलोक किसण' में प्रकाश के उत्पर ध्यान लगाना होता है (जैसे दीवाल के किसी छिद्र से या बच्चों के पत्तों के छेद से होकर भाने वाले चन्द्र किरण या सूर्य किरण) (१०) 'परिन्छिन्ना-काश किसण' में परिन्छिन्न भाकाश (जैसे दीवाल या खिड़कों का बदा केहरें) ध्यान का विषय होता है। भिन्न भिन्न किसणों में उत्पर लिसित विषयों पर ध्यान लगाना चाहिए। उन शब्दों का उच्चारण करते रहना चाहिए। तब उनके उत्पर चित्त समाहित होता है। 'पृथ्वी किसण' के भनुसार प्रक्रिया सर्वंत्र समझनी चाहिए।

दस अशुभ- (११--२०)

अशुभ कर्मस्थान में मृतक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया गया है। बुद्धधर्म में मृतक शरीर के ध्यान से जगत् की अनिस्यता की शिषा केने पर विशेष जोर दिया गया है। जब इस अभिराम शरीर का घरम अवसान यह कुरूप मृतक शरीर हैं, तब चिश में अभिमान के विष् स्थान कहाँ ? सौन्दर्य की भावना से अपने चित्त को गर्धोन्नत करने की आवश्यकता ही कौन सी है। मृतक शरीर की दस अवस्थायें हैं जिन्हें ध्येय मानने से अशुभ कर्म स्थान दश प्रकार का होता है— (११) उद्धमातकम्—फूजा हुआ शव, (१२) विनोळकम्—जब शव का रंग नीका पड जाता है, (१३) विपुठ्चकम्—पीब से भरा शव, (१४) विनिक्कद्दकम्—श्रंग भंग से शुक्त शव (जैसे चोरों का

१ द्रष्टव्य विसुद्धिमगा पृ० ११६-२५

मृतक शरीर), (१४) विक्खायितकम्—कुत्ते या सियारों से छिन-भिन्न शव), (१६) विक्खित्तम्—विखरे हुए श्रंग वाला शव; (१७) हतविक्खित्तम्—कुछ नष्ट और कुछ छिन्न-भिन्न अंगवाला शव, (१८) छोहितकम्—खून से इधर-उधर ढका हुश्रा शव; (१९) पुछुवकम्—कोडों से भरा हुआ शव; (२०) श्राट्टिकम्—शव की ठठरी।

बुद्धघोप ने शव के स्थान, आदि के विषय में भी भनेक नियम बताये हैं। इन विषयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्त में स्फुरित होती है (पटिभाग) क्लेशों तथा नीवरणों का नाश होता है। चित्त समाहित होता है।

### दस अनुस्मृति

अनुसमृति १ ( २१—३० )—

अव तक वर्णित कर्मस्थान वस्तुरूप हैं जिनकी वाद्य सत्ता विद्यमान है। अनुस्मृतियों में ध्येय विषय कर्पना मात्र है, बाह्य वस्तु रूप नहीं। वस्तु की प्रतीति या कर्पना पर चित्र जगाने से समाधि की अवस्था उत्पन्न होती है।

२१ बुद्धानुस्मिति— (२२) धम्मानुस्मिति, (२३) संघानुस्मिति। (२४) शीलानुस्मिति, (२४) चागानुस्मिति; (२६) देवतानुस्मिति। इन अनुस्मृतियों में क्रमशः बुद्ध, धर्म, संघ के गुणों पर भीर शीख त्याग तथा देवता (देवलोक में जन्म लेने के उपाय) की भावना पर चित्र लगाना होता है।

(२७) मरणसित—शव को देखकर मरण की भावना पर विश को खगाना, जिससे चित्त में जागत् की अनिस्यता का भाव उरपन्न हो लाता है।

१ विसुद्धि मग्ग परिच्छेद ७-८ पृ० १३३-२००

- (२८) कायगता-सति—(कायगतानुस्मृति) साधक को शरीर के नाना प्रकार के मल से मिश्रित अंग-प्रत्यंगों की भावना पर चित्त लगाना चाहिए। मानव शरीर क्या है ? अनेक प्रकार के मलमूत्रादि का संघातमात्र है। ही भावना इस कर्म स्थान का विषय है।
- (२९) आनापानानुसति ( प्राणायाम )—इस अनुस्मृति का वर्णन दीघनिकाय में 'अनुसित' के नाम से विशेष रूप से मिलता है। एकान्त स्थान में वैठकर आक्रवास और प्रश्वास पर ध्यान देना चाहिये। आक्रवास नाभि से आरम्भ होता है, हृद्य से होकर जाता है तथा नासिकाय से वह बाहर निकलता है। इस प्रकार उसका आदि, मध्य तथा अन्त तीनों है। आश्रवास तथा प्रक्रवास के नियमतः करने से चित्त में शान्ति का उदय होता है। बुद्ध घोष ने प्राणायाम के विषय में अनेक ज्ञातन्य विषयों का निर्देश किया है।

(३०) उपसमानुस्सति—श्रर्थात् उपशम रूप निर्वाण पर ध्यान । चार ब्रह्मविद्वार—

चार ब्रह्मविद्दारीं १ के नाम हैं मेता (मैत्री), करुणा, मुदिता तथा अपेक्खा (उपेक्षा)। इनकी 'ब्रह्मविद्दार' संज्ञा सार्थक है क्यों कि इन मावनाओं का फल ब्रह्मलोक में जन्म लेना तथा उस स्रोक की आनन्द-मय वातुओं का उपभोग करना है। महिष पतक्षिल ने इन चारों मावनाओं के अभ्यास से चित्र की एकाव्रता को उत्पन्न होना बतलाया है। इष्ट जन में मैत्री, दुःखितों में करुणा, पुर्यातमा व्यक्तियों में मुदिता तथा अपुर्यातमाओं में उपेका का भाव रखना चाहिए। बुद्धधर्म में भी इन भावनाओं पर चित्त को समाहित करने का उपदेश है। (३१) मेत्रा भावना प्रथमतः अपने ही ऊपर करनी चाहिए। अपने कर्याण की भावना प्रथमतः अपने ही ऊपर करनी चाहिए। अपने कर्याण की भावना पहले रखनी चाहिए, अनन्तर अपने गुरु तथा अन्य संक्रान्धियों

१ विसुद्धिमगग परिच्छेद ६ पृ० २००-२२१

की। पीछे अपने राष्ट्रकों के ऊपर भी मैत्री की भावना करनी चाहिये। स्व और पर का सीमाविभेद करना नितान्त आवश्यक होता है। इसी तरह दुःखित व्यक्तियों पर (३२) करुगा, पुग्यात्माओं पर (३३) मुदिता तथा अपुग्यात्माओं पर (३४) उपेच्या की भावना करनी चाहिए।

चार आरूप्य१— अब तक वर्णित कर्मस्थान कामधातु से रूप-धातु में ले जाते हैं। उसके आगे के खोक 'अरूप लोक' में जाने के जिए इन चार आरूप्प कर्मस्थान आवश्यक होते हैं:—

- (३५) श्राकासानंचायतन—(= अनन्त श्राकाशायतन) किसया में केवल परिन्छित्र आकाश पर ध्यान देने का विधान है, पर इस नवीन कर्मस्यान में श्रनन्त आकाश पर चित्त लगाना चाहिये। इससे पंचम ध्यान का सद्य होता है।
- (३६) विञ्चाण्यञ्चायतम (= अनन्त विज्ञानायतम ) पूर्व कर्म-स्थान में देश की भावना बनी रहती है। श्रनन्त भाकाश की कल्पना के साथ कुछ न कुछ दैशिक सम्बन्ध बना रहता है। श्रव साधक को श्राकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त समाहित करना भाववयक है। इससे पष्ठ ध्यान का उदय होता है।
- (३७) आकिचन्नायतन (= नास्ति किन्वन + आयत्न ) विज्ञान को भी चित्त से दूर कर देना चाहिए, केवल विज्ञान के अभाव पर ही ध्यान देना आवश्यक है, जिससे विज्ञान की शून्य भावना जागरित होती है। इससे सप्तम ध्यान का उदय होता है।
- (३८) नेवसञ्जानासञ्जायतन (= नैव संज्ञा + न असंज्ञा + आयतन) पूर्व ध्यान में धार स्कन्धों के ज्ञान (संज्ञा) से साधक मुक्त हो जाता है परन्तु अस्यन्त सूक्ष्म संस्कारों का ज्ञान अभी तक बना ही

९ विशुद्धिमगा परिच्छेद १० ए० २२२-२३४

रहता है। वह साधारण वस्तुओं को नहीं जान सकता, परन्तु अत्यन्त सूचम ज्ञान से विरहित नहीं होता। अभाव से भी बढ़कर बळवती करपना 'संज्ञा' हैं। आकिन्यन्नायतन को अतिक्रमण कर साधक आरूप कर्म-स्थानों में अन्तिम कर्म स्थान को प्राप्त करता है।

इस आयतन के स्वरूप को बुद्धघोष ने दो उपमाओं के सहारे वड़ी सुन्दरता से दिखलाया है?। (१) किसी समाणेर ने एक वर्तन को त्तेल से जुपड़ रखा था। यवागू के पीने के समय स्थविर (गुरु) ने उस वर्तन को माँगा। सामनेर ने कहा-भन्ते, वर्तन में तेल है। गुरु ने कहा-तेळ ळाश्रो, उसे मैं वाँस की वनी नळी में उद्देख दूँगा। शिष्य ने कहा - इतना तेळ नहीं है कि वह बॉस की नली में उदेव कर रखा जाय । तेल यवागू को दूषित करने में समर्थ है, अतः इसकी सत्ता है। परन्तु नली के भरने में असमर्थ होने से वह नहीं है। इसी प्रकार संज्ञा ( ज्ञान ) संज्ञा के पहुकार्य करने में असमर्थ है। अतः वह संज्ञा नहीं है। परन्तु वह सूक्ष्मरूप से, सकार रूप से विद्यमान है, अतः वह 'असंज्ञा' भी नहीं है। (२) कोई गुरु कहीं जा रहा था। शिष्य ने कहा-रास्ते में थोड़ा जल दीखता है। जूना निकाल लीजिए। गुरु ने कहा-यदि जल है, तो सेरी धोती (स्नानशाटिका) निकालो स्नान कर लूँ। शिष्य ने कहा--भन्ते, नहाने के लिए नहीं है। यहाँ जल जूते को भीगा देने मात्र के लिए है। परन्तु स्नान-कार्य के लिए जल नहीं है। इसी तरह संज्ञा संज्ञाकार्य में असमर्य है, परन्तु संस्कार के शेष होने से वह सूक्ष्मरूप से वर्तमान है, अतः वह 'घसंशा' नहीं है। इस विचित्र नामकरण का यही रहस्य है।'

भन्तिम दो कर्मस्थान हैं — (1-) आहारे पटिकूब संजा ; (11) वतुर्धातु पवत्थानस्य भावना।

१ इष्टब्य-विसुद्धिमगा १०।५१, ४४; पृ० २३० ।

(३९) संज्ञा१—आहारे प्रतिकृत्तसंज्ञा अर्थात् भोजन से घृणा।
भोजन से संबद्ध बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए। भोजन के निए दूर

दूर जाना, भोजन के न पचने से अनेक बुराइयों आदि बातों पर ध्यान
देने से साधक का चित्र प्रथमतः भोजन की नृष्णासे निवृत्त होता है
और पीछे सब प्रकार की नृष्णा से।

(४०) ववत्थानर—चतुर्घातुन्यवस्थान सावना अर्थात् शरीर के चारों भातुओं का निश्चय करना। शरीर चारों महामूतों से बना हुआ है। इन भूतों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होने कगता है कि यह नाना कामनाओं का केन्द्रभूत सुन्दर शरीर अचेतन (भौतिक), अन्याकृत (अवर्णनीय), शून्य (स्वरूपहीन), तथा नि:सन्व (सत्ताहीन) है। 'सर्व शून्यम्' की ष्ठत्कट सावना के लिए इस न्यवस्थान का नितान्त उपयोग है। यह शरीर शून्य है तथा तत्समान जगत् के समस्त पदार्थ भी शून्य हैं।

समाधि को सीख़ने के लिये भिक्षु को प्रथमत: योग्य गुरु (कर्याण भिन्न ) को खोज निकालना नितान्त आवश्यक है ३ । कर्याणभिन्न वह होना चाहिये जिसने स्वयं उच्चतम ध्यान का श्रभ्यास कर लिया हो, संसार के तत्त्वों के प्रति जिसकी आन्तरिक दृष्टि जागृत हो और जिसने समस्त मर्जो (श्राह्मवों) को दूर कर अईत् पद को प्राप्त कर लिया हो। यदि ऐसा अईत् न मिले तब उसे म्रम से

१ विसुद्धि मग्ग पृ० २३४—२३८ २ वही पृ० २३८—२५६ ३ कल्याणिमत्र के गुर्गों का वर्गन करते समय बुद्धघोष ने इस -गाथा को उद्धत किया है।

<sup>&</sup>quot;पियो गुरु भावनीयो वत्ता च वचनक्खमों। गम्भीरञ्ज कथं कत्ता, नो चडाने नियोजये॥"

<sup>—</sup>अङ्गुत्तर निकाय ४।३२; वि० म० पृ० ६६।

निम्निलिखित प्रकार के योग्य गुरुओं को प्राप्त करना चाहिये—अनागामी, सक्तदागामी, स्रोतापन्न, ध्यानाभ्यासी, पृथक् जन, त्रिपिटकों के शाता, अटुक्या के साथ एक भी निकाय का शाता तथा चित्त को वश में रखने वाला कोई भी पुरुष ( जन्मी )।

साधक १ को अपने कल्पाणिभन्न का परम भक्त और श्राज्ञाकारी होना चाहिए। अपने योगाभ्यास के लिए अनुरूप विहार पसन्द करना चाहिए। जिसमें साधक को अपने गुरु के साथ निवास करना चाहिए। इसके अभाव में अन्य उचित स्थान की व्यवस्था की गई है। साधक मिश्ल के जिए अनुरूप समय मध्यान्ह भोजन के उपरान्त का समय है। साधक की मानसिक प्रवृत्तियों पर वडा जोर दिया गया है। मानस प्रवृत्ति के अनुरूप ही कल्याणिमन्न को अपने शिष्य के लिए कर्मस्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। मानस प्रवृत्तियों नाना प्रकार की हैं, परन्तु बुद्ध्योष ने छ प्रवृत्तियों को प्रधानता दी है—राग, हेष, मोह, श्रद्धा, बुद्धि और वितर्क। इन प्रवृत्तियों का पता साधक के श्रमण (हरियापथ) किया (किच्चा), भोजन, आदिसे भली भाँति जगाया जा सकता है। बुद्ध्योष ने शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार उसके लिए कर्मस्थानों का इस प्रकार निर्देश किया है—

राग चरित के लिए—दस अशुभ तथा कायगता सित द्वेष चरित—चार ब्रह्मचिद्वार तथा चार वर्ण ( वर्ण कसिण ) मोह और वितर्क—भानापान सित ( प्राणायाम ) श्रद्धा चरित—६ प्रकार की पहली भनुस्मृतियाँ बुद्धि चरित—सरणसित, उपसमानुस्सित, चतुर्धातुवबद्दान तथा। भाहारे पटिकूल संन्ना।

१ साधक की पहचान तथा चर्या के विस्तारपूर्वक ,विवेचन के लिये देखिये--वि० म० पृ० ६७-७६।

यह शिक्षा व्यावहारिक दृष्टि से बड़ी अपादेय है। इस प्रकार बुद्धमत की योगप्रक्रिया में चित्तानुसन्धान के विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

# (ग) समाधि की भूमियाँ

### (१) डपचार-

ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के चिणक प्रयास का फल नहीं है; अपितु वह अनेक वर्षों के तीन अध्यवसाय का मंगलमय परिणाम है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुरूप किसी भी निमित्त (वस्तु) को पसन्द कर चित्त के लगाने का प्रयस्न प्रथमतः साधक को करना पड़ता है। इसकी संज्ञा है 'परिकर्म भावना'। चित्त के अनुसन्धान से वहीं वस्तु चित्त में प्रतिविभिन्नत होने लगती है—जिसका नाम है अगहनिमित्त का उदय। वस्तु के साथ उसके लचण (जैसे रंग, आकृति श्रादि) भी अनुस्यूत रहते हैं। अतः वस्तु को उसके लचण से प्रयक् करना पड़ता है—इसी को कहते हैं उपचार भावना। इस उद्योग से वह वस्तु उसी प्रकार नेत्रों के सामने भीतर स्फुटित होने लगती है जिस प्रकार वह वाहर भासित होती है। इसकी संज्ञा है पिटभागनिमित्त का जन्म। परन्तु अभी तक चित्त में वस्तु की स्थिरता नहीं क्षाती। इस दशा में चित्त उस वालक के समान होता है जो अपने पैरों पर खड़। नहीं हो सकता। उद्योग करता है, पर गिर पड़ता है?।

#### (२) श्रपना--

इस भूमि में चित्त में दृदता आती है। जिस प्रकार युवक अपने पैरों पर दृदता से खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इस दृशा में चित्त वस्तु का अनुसन्धान दृदता से करता है। 'अप्पना' शब्द 'श्रपंणा' का पाजी

१ विसुद्धिमगग परिच्छेद ११ पृ० २३४-२५७ ।

प्रतिनिधि है। 'अपैया' का अर्थ है अपने को अपित कर देना, बित्त अपने को विषय के लिए अपित कर देता है। वह विषय को पूरे दिन या रातभर एकाकार से प्रहण करता है। परन्तु साधक को अपने अनुष्ठान में न तो अधिक उरसाह दिखलाना चाहिए और न अधिक आलस्य रखना चाहिए। इस अवस्था में चित्त की अवधानता विशेषरूप से प्राप्त होती है।

हीनयानी अन्यों में समाधि के प्रसङ्ग में चार प्रकार के ध्यानों का वर्णन उपलब्ध होता है। दीघनिकाय के अनेक सुत्तों में (जैसे सामञ्जय सुत्त ) तथागत ने चारों ध्यानों के स्वरूप का विशद विवेचन किया है। इसी का आश्रय लेकर खुद्धघोप ने विशुद्धिमार्ग में इस विषय का पूरा ऊहापोह किया है। प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता — इन पाँच चित्तवृत्तियों की प्रधानता रहती है। द्वितीय ध्यान में वितर्क तथा विचार का सर्वथा परित्याग कर देने पर प्रीति, सुख तथा एकाग्रता की प्रधानता रहती है। तृतीय ध्यान में प्रीति का भाव नहीं रहतो, केवल सुख तथा एकाग्रता का राज्य बना रहता है। चतुर्थ ध्यान में सुख की भावना को इटाकर उपेज़ा तथा एकाग्रता का ही प्राधान्य रहता है। इस प्रकार इन ध्यानों में साधक स्थूजता तथा बहिरंगता से भारक्ष कर सुक्षमता तथा श्रन्तरंगता में प्रविष्ट हो जाता है।

समाधि के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितक कहलाता है तथा उस विषय में चित्त का अनुमन्त्रन करना 'विचार' है। इससे चित्त में जो आनन्द उत्पन्न होता है इसे 'प्रीति' कहते हैं। मानस आहाद के अनन्तर शरीर में एक प्रकार के समाधान या शान्ति का भाव उदय छेता है इसकी संज्ञा 'सुख' है। विषय में चित्त का विस्कृत समाहित हो जाना जिससे वह किसी श्रन्य विषय को और भटक कर भी न जाम

१ द्रष्टव्य विशुद्धिमगा पृ• १००-११२।

'एकाग्रता' कहलाता है। इन्हीं पाँचों के उदय और हास के कारण ध्यान के चार प्रभेद बुद्धधर्म में स्वीकृत किये गये हैं।

वितर्क तथा विचार का भेद स्पष्ट है। चित्त को किसी विपय में समाहित करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता है, वह तो वितर्क हुआ। परन्तु आगे बढ़ने पर उस विषय में चित्त का निमन्त होना 'विचार' शब्द के द्वारा श्रमिहित किया जाता है। बुद्धघोष ने इनके भेद को दो रोचक उदाहरणों के सहारे समसाया है। आकाश में उड़ने से पहले पच्ची अपने पंखों का समतोलन करता है और कई दाणो तक अपने पंखों के सहारे आकाश में स्थित रहता है। इसकी समता 'वितर्क' से दी गई है। अनन्तर वह अपने पंखों को हिलाकर, उनमें गति पैदा कर, आकाश में उड़ने लगता है। यह किया 'विचार' का प्रतीक है। अथवा किसी गन्दे पात्र को एक हाथ से .पकड़ने तथा उसे दूसरे हाथ से साफ सुथरा करने की कियाओं में जो अन्तर है वही अन्तर वितर्क तथा विचारों में है। इसी प्रकार प्रीति तथा सुख की भावना में भी स्फ्रटतर पार्थक्य है। चित्तसमाधान से जो मानसिक आह्राद उत्पन्न होता है उसे 'प्रीति' कहते हैं। अनन्तर इस माव का प्रभाव शरीर पर पदता है। शरीर की न्युत्थित दशा की वेचैनी जाती रहती है। अब पूरे शरीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का उदय होता है, इसे ही 'सुस्र' कहते हैं। प्रीति मानसिक मानन्द है और सुख शारीरिक समाधान या स्थिरता । इसके श्रनन्तर चित्त विषय के साथ अपना सामञ्जस्य स्यापित कर लेता है इसे ही 'एकामता' कहते हैं। इन पाँचों की मधानता रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न होता है। इसके स्वरूप वतलाते समय प्रथमध्यान तथागत ने कहा है--जिस प्रकार नाई या उसका शिष्य काँसे के थाळ में स्नानचूर्ण को डालकर घोड़ा जळ से सींचे जिससे वह स्नानचूर्ण की पिण्डी तेल से अनुगत, भीतर-बाहर तेल से व्याह हो जाय, किन्तु तेल न जुवे। उसी प्रकार प्रथम ध्यान में साधक अपने शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से मिगोता है, 'चारों भोर व्याप्त करता है जिससे उसके शरीर का कोई भी भाग इस प्रीति-सुख से अव्याप्त नहीं रहता।

द्वितीय ध्यान में वितर्क तथा विचार का अभाव रहता है। इस समय श्रद्धा की प्रवछता रहती है। प्रीति, सुख तथा एकाग्रता के भाव की प्रशानता रहती है। इस ध्यान की उपमा उस गम्भीर द्वितीय-तथा भीतर में पानी के सोते वाळे जलाशय से दी गई है ध्यान जिसमें किसी भी दिशा से पानी आने का रास्ता नहीं है, वर्षा की धारा भी उसमें नहीं गिरती है प्रत्युत उसे भीतर की जलभारा फूटकर शीतळ जळ से भर देती है। इस प्रकार भीतरी प्रसाद तथा चित्त की एकाग्रता के कारण समाधिजन्य प्रोति-सुख साधक के शरीर की

भीतर से ही श्राप्यायित कर देता हैं।

त्तीयध्यान में केवल सुख और एकाग्रता की ही प्रधानता बनी रहती है। इस ध्यान में तीन मानस वृत्तियाँ लित्त होती हैं—(1) तृतीयध्यान उपेचा—न तो प्रोति से ही चित्त में कोई विश्लेष उरपन्न पोता है और न विराग से। चित्त इन भानों की उपेचा कर समता का अनुमन करता है। (11) स्मृति—उसे द्वितीय ध्यान के समय होने वाली वृत्तियों की स्मृति बनी रहती है। (111) सुबनिहारो—साधक के चित्त में सुब की भावना विश्लेष नहीं उत्पन्न करतो। ध्यान से उठने पर उसके शरीर में विचित्र शान्ति तथा समाधान का उद्य होता है। इस ध्यान की समता के लिए पद्मसमुदाय का द्यानत दिया जाता है। बिस प्रकार कमज-समुदाय में कोई कोई नीलकमज, रक्तकमल या खेत कमल जल में उत्पन्न होकर जल में ही बढ़े जिससे उसका समस्त शरीर शीतक जल से ज्यास हो जाय, उसी प्रकार तृतीय ध्यान में मित्त का शरीर प्रीति-सुब से व्यास रहता है।

चतुर्थध्यान में शारीरिक सुख या दुःख का सर्वथा त्याग, मानसिक खुख या दुःख का प्रहाण, राग-द्वेष से विरह, उपेत्ता द्वारा स्मृतिपरिश्विद्धि चतुर्थध्यान हुन चार विशेषताश्रों का जन्म होता है। यह ध्यान पूर्व तीन ध्यानों का परिणामरूप है। इस ध्यान में साधक अपने शारीर को शुद्धचित्त से निर्मेल बनाकर बैठता है। जिस प्रकार उनले कपड़े से शिर तक ढाँक कर बैठने वाले पुरुष के शारीर का कोई भी भाग छनले कपड़े से बे-ढका नहीं रहता, उसी प्रकार साधक के शारीर का कोई भी भाग शुद्धचित्त से श्रन्थास नहीं रहता। ध्यान की यही पराकाष्टा मानी गई है। आरूप्य कर्मस्थानों के अभ्यास से इनसे वढकर अन्य चार ध्यानों का जन्म होता है जिन्हें 'समापत्ति' कहते हैं ।



१ इन दृष्टान्तों के लिए द्रष्टव्य-सामञ्जफलसुत्त ( दीघनिकाय पृ० २८-२६)

२ किसी-किसी के मत मे ध्यानों की संज्ञा पॉच है। इस पन्न में दितीयध्यान को दो भागों में बॉटकर पॉँच की संख्या-पूर्ति की जाती है। ''इति यं चतुक्कनये दुतियं, तं द्विधा भिन्दित्वा पचकनये दुतियम्येव तितयञ्च होति। यानि च तत्य तितयचतुत्थानि तानि चतुत्थपञ्चभानि होन्ति पठमं पठममेवा ति॥" — विसुद्धिमग्ग पृ० ११३, सं० २०२।

# बाइसवाँ परिच्छेद

#### बुद्धतन्त्र

#### (क) तन्त्र का सामान्य परिचय

मानव सभ्यता के उदय के साथ-साथ मन्त्र तन्त्र का उदय होता है। **अतः उनको प्राचीनतः उतनी ही अधिक है जितनी** मानव सस्कृति की । इस विशाल विश्व में जगनियन्ता को अद्भुत शक्तियाँ कियाशील हैं। भिन्न-भिन्न देवता उसी शक्ति के प्रतीकमात्र हैं। जगदुब्यापार में इन शक्तियों का उपयोग नाना शकार से है। इन्हीं देवताओं की अनुकर्णा प्राप्त करने के लिए सन्त्र का उपयोग है। जिस फल की उपलब्धि के िछए भनुष्य को अश्रान्त परिश्रम करना पहता है, वही फरू दैवी कृपा से श्रहप प्रयास में ही सुजम हो जाता है। मनुष्य सदा से ही सिद्धि , पाने के लिए किसी सरल मार्ग की स्रोज में लगा रहता है। उसे विश्वास है कि कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनकी सहायता से दैवी शक्तियों को अपने वश में रखकर अपना भौतिक कल्याण तथा पारहोकिक सुख सम्पादन किया जा सकता है। मंत्र-तत्रों का प्रयोग ऐसा ही सरङ मार्ग है। यह बात केवल भारतवर्ष के लिए चरितार्थ नहीं होती, प्रत्युत अन्य देशों में भी प्राचीनकाल में इस विषय की पर्याप्त, चर्चा थी। भारत सें तन्त्र के अध्ययन, श्रौर अध्यापन की श्रोर प्राचीनकाल से विद्वानों की दृष्टि आकृष्ट रही है। यह विषय नितान्त रहस्यपूर्ण है। तन्त्र-मन्त्र की शिषा योग्य गुरु के द्वारा उपयुक्त शिष्य को दी जा सकती है। इसके गुप्त रखने का प्रधान उद्देश्य यही है कि सर्वसाधारण जो, इसके रहस्य से अनिभन्न हों इसका प्रयोग न करें, अन्यथा जाम की अपेचा हानि होने की ही श्रिषिक सम्भावना है।

तान्त्रिक साधना नितान्त रहस्यपूर्ण है। अनिधकारी को इसका रहस्य नहीं बतलाया जा सकता। यही कारण है कि शिद्मित लोगों में भी तन्त्र के विषय में अनेक धारणायें फैली हुई हैं। 'ਰਜ਼ਤ' तन्त्रों की उदात्त भावनायें तथा विशुद्ध भाचारपद्धति के शब्द का अज्ञान का ही यह कुस्सित परियाम है। तन्त्र शब्द की ऋर्थ इयुरपत्ति तन् भातु (विस्तार) तनु विस्तारे—से ६न् इत्यय से हुई है। अतः इसका न्युत्पतिगम्य अर्थ है वह शास्त्र, जिसके द्वारा ज्ञान विस्तार किया जाता है । शैव सिद्धान्त के 'कामिक आगम' में उन शास्त्रों को तन्त्र बतलाया गया है जो तन्त्र भौर मन्त्र से युक्त भनेक अर्थी का विस्तार करते हों तथा उस ज्ञान के द्वारा साधकों का त्राण करते होंरे । इस प्रकार तन्त्र का च्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान आदि है। इसीनिये शङ्कराचार्य ने सांख्य को तन्त्र नाम से श्रमिहित किया है ३। महाभारत में भी न्याय, धर्मशास्त्र, योग-शास्त्र आदि के लिये तन्त्र का प्रयोग उपलब्ध होता है। प्रस्तु तन्त्र का प्रयोग सीमित अर्थ में किया गया है। देवता के स्वरूप, गुरा, कर्म आदि का जिसमें चिन्तन किया गया हो, तिह् पयक मन्त्रों का उद्धार किया गया हो, छन मन्त्रों को यन्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान तथा खपासना के पाँचों अङ्ग—पटछ, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र-व्यवस्थित रूप से दिखलाये गये हों, उन प्रन्थों को तन्त्र कहते हैं। वाराही-तन्त्र के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन,

१ तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेनेति तन्त्रम् । काशिका

२ तनोति विपुलानथीन् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्। त्राणञ्च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिषीयते॥ का० त्रा०

३ स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता।

<sup>--</sup> वि सु राशि पर शां० भा०

पुरश्चरण, षट्कर्मसाधन (शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, हवाटन तथा मारण) और ध्यानयोग-इन सात छच्चणों से युक्त प्रन्थों को आगम कहते हैं। तन्त्रों का हो दूसरा नाम भागम है। हमारी सम्यता और संस्कृति निगमागम-मूळक है। निगम से भ्रमिपाय वेद से है तथा भागम का अर्थ तन्त्र है। जिस प्रकार भारतीय सभ्यता वैदिक शान को आश्रित कर प्रमुत्त होती है हसी प्रकार वह अपनी प्रतिष्ठा के लिये तन्त्रों पर भी भाश्रित है।

तन्त्रों की विशेषता किया है। वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट ज्ञान का कियात्मक रूप या विधानात्मक आचारों का वर्णन आगमों का मुस्य

तन्त्रों के विषय हैं। वेद तथा तन्त्र, निगम तथा आगम के परस्पर सम्बन्ध को सुळझाना एक विषय समस्या है। तन्त्र दो प्रकार के होते हैं। (क) वेदानुकूज तथा (ख) वेदबाह्य। कितिपय तन्त्रों तथा आचारों का मूळ कोत वेद से हो प्रवाहित होता है। पाञ्चरात्र तथा शैवागम के कितिपय सिद्धान्त वेदमूलक अवस्य हैं तथापि प्राचीन प्रन्थों में इन्हें वेद-बाह्य ही माना गया है। शाकों के सप्तविध आचारों में से जनसाधारण केवळ एक ही आचार—वामाचार—से परिचय रस्ता है और वह भी उसके तामसिक रूप से ही। ताप्रसिक वामाचारियों की धृणित प्रनापद्धित के कारण प्रा का प्रा शाकागम चिता, हेय तथा अवैदिक ठहराया जाता है। परन्तु समीचकों के जिये इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि इन शाक-तन्त्रों की भी

महती संख्या वेदानुकूछ है। तन्त्रधर्म भद्वेतवाद का साधन मार्ग है।

१ खिष्टिश्च प्रलयश्चचैव, देवतानां यथार्चनम्। साघनं चैव सर्वेषां, पुरश्चरणमेव च॥ पट्-कर्मसाधनं चैव, ध्यानयोगश्चतुर्विधः। सप्तभिर्लंचणैर्युक्तमागमं तद्विदुर्वुधाः॥

डचकोटि के साधकों की साधना में भद्देतवाद सदा श्रनुस्यूत रहता है। सच्चे शाक्त की यही धारणा रहती है कि मैं स्वयं देवी रूप हूँ; मैं श्रपने हुए देवता से भिन्न नहीं हूँ। मैं शोकहीन साचात् ब्रह्मरूप हूँ; नित्य, मुक्त तथा सचिदानन्द रूप मैं ही हूँ:—

श्रहं देवी न चान्योऽस्मि, ब्रह्मैवाऽहं न शोकभाक्। सिचदानन्दरूपोऽहं, नित्यमुक्तस्वभाववान्॥

शाक्तों की आध्यारिमक करूपना के अनुसार परब्रहा निष्कत्त, शिव, खर्वज्ञ, स्वयंजोति, भाद्यन्तविहीन, निर्विकार तथा सचिदानन्द स्वरूप है और जीव एवं अग्नि स्फुलिलङ्ग की भाँ ति उसी ब्रह्म से श्राविभूत हुए हैं । तन्त्रों के ये सिद्धान्त निःसन्देह उपनिषद्मू बक हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के वागाम्भ्रणीर सुक्त (१०।१२४) में जिस शक्ति-तन्त्र का प्रतिपादन है, शाक्त-तन्त्र उसी के भाष्य माने जा सकते हैं। श्रतः तन्त्रों का वेदमूलक होना युक्तियुंक है। सच तो यह है कि अत्यन्त प्राचीनकाल से साधना की दो धारायें प्रवाहित होती चली आ रही है । एक धारा (वैदिक धारा) सर्वताधारण के छिये प्रकट रूप से सिद्धा-न्तों का प्रतिपादन करती है और दूसरी धारा (तान्त्रिक धारा) चुने हुए अधि-कारियों के लिये ग्रुप्त साधना का उपदेश देती है। एक बाह्य है तो दूसरी आभ्यन्तरिक; पहली प्रकट है तो दूसरी गुहा । परन्तु दोनों धारार्थे प्रत्येक काल में साथ साथ विद्यमान रही हैं। इसी छिये जिस काल में वैदिक यज्ञ-यागों का बोलबाला या उस समय भी तान्त्रिक उपासना अज्ञात न थी तथा काळान्तर में जब तान्त्रिक पूजा का विशेष प्रचलन हुआ उस

१ कुलार्णव तन्त्र १।६-१०

श्रहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरत विश्वदेवैः ।
 श्रहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्नी अहमिश्वनोभा ॥

<sup>—</sup>श्रादि मन्त्र ।

समय भी वैदिक कर्मकारड विस्मृति के गर्भ में विखीन नहीं हुआ। वैदिक तथा तान्त्रिक पूजा की समकाछीनता का परिचय हमें उपनिषदों के क्रध्ययन से स्पष्ट मिलता है। उपनिषदों में वर्णित विभिन्न विद्याओं की श्राधार-भित्ति तान्त्रिक प्रतीत होती हैं। बृहद्वारण्यक उपनिषद् (६।२) तथा छान्दोग्य उप॰ (४।८) में वर्णित पन्चाग्नि विद्या के प्रसङ्ग में ''योपावाव गौतामानिनः" आदि रूपक का यही स्वारस्य है। मधुविद्या का भी यही रहस्य है। "सूर्य की उर्ध्वमुख रिमयाँ मधुनाड़ियाँ हैं, गृहा आदेश मधुकर है, बहा ही पुष्प है, उससे निकलने वाले श्रमृत को साप्त नामक देवता लोग उपभोग करते हैं"--पन्चम असृत के इस वर्णन में जिन गुद्ध भादेशों को मधुकर बतलाया गया है वे अवदयमेव गोपनीय तान्त्रिक आदेशों से भिन्न नहीं हैं। अतः वैदिकी पूजा के संग मे तान्त्रिक पद्धति के श्रस्तित्व की करपना करना कथमपि निराधार नहीं है। जो कोग तान्त्रिक रुपासना को अभारतीय तथा श्रवीचीन समझते हैं उन्हें पूर्वोक्त विषय पर गम्भीर रीति से विचार करना चाहियेर । भारतीय तन्त्रों की उत्पत्ति भारत में ही हुई। वे किसी अभारतीय टकसाल के सिक्के नहीं हैं जिन्हें भारतीयों ने उपयोगी समझकर अपने कार्य में भयोग करना प्रारम्भ कर दिया हो। साधना के रहस्य को जानने वाले विद्वानों के सामने इस विषय के विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकर्ता नहीं है।

तान्त्रिक मत की यह विशेषता है कि वह साधकों की योग्यता के

श्रेया वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्य एव समिद्यदुपमंत्रयते स धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा श्रिमनन्दा विस्फुल्लिङ्गाः। तिस्मन्नेतिस्मत्रग्नौ देवो रेतो जुह्वति तस्या श्राहुतेर्गर्भः संभवति ॥

२ डा॰ विनयतोष भट्टाचार्य—एन इन्ट्रोडक्शन दु दि बुधिष्ट । एसटिरिजम पृ॰ ४३–४४।

अनुरूप रपासना का नियम बतकाता है। शाक्त मत तीन भाव तथा भाव और सात आचार को अङ्गीकार करता है। भाव मानसिक गान जार श्राचार अवस्था है और श्राचार है वाह्याचरण्। **प**श्चभाव, वीरभाव तथा दिव्यभाव-ये तीन भाव हैं। वेदाचार, वैल्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौळाचार—ये सात क्षाचार पूर्वोक्त तीन भावों से सम्बद्ध है। जिन जीवों में श्रविद्या के श्रावरण के कारण श्रहेतज्ञान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ है, उनकी मानसिक प्रवृत्ति पशुभाव कह्लाती है। क्योंकि पशु के समान ये भी अज्ञान रज्जु के द्वारा संसार से वधे रहते हैं। जो मनुष्य अद्वेतज्ञान रूपी अमृत हुद की कियाका का भी आस्वादन कर अज्ञान रज्जु के काटने में किसी श्रंश में समर्थ होता है वह वीर कहलाता है। इसके भागे बढ़ने वाला साधक दिन्य कहलाता है। दिन्यभाव की कसौटी है हैतभाव को दूर कर रपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता खोकर अद्वैतानन्द का आस्वादन करना । इन्हीं भावों के अनुसार आचारों की व्यवस्था है। प्रथम चार आचार-वेद, वैष्णव, शैव तथा दिच्य-पशुभाव के छिये हैं। वाम और सिद्धान्त वीरभाव के छिये भीर कौछाचार दिव्यभाव के साधक के लिये है। कौलाचार सब श्राचारों में श्रेष्ठ बतलाया जाता है। पका कौ जमतावलम्बी वही है जिसे पंक तथा चन्दन में, शत्रु तथा मित्र में, पमशान तथा भवन में, सोना तथा तृण में तनिक भी भेद बुद्धि नहीं रहती । ऐसी अहैतभावना रखना बहुत ही दुष्कर है। कौल साधना के रहस्य को न जानने के कारण लोगों में इसके विषय में अनेक

कर्दमे चन्दनेऽभित्रं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये ।
 श्मशाने भवने देवि ! तथैव काञ्चने, तृर्णे ।।
 न भेदो यस्य देवेशि ! स कौलः परिकीर्तितः ।

<sup>—</sup>भावचूडामिश तन्त्र।

भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं। इसका कारण भी है क्योंकि कौळ अपने वास्तिक क्ष रूप को कभी प्रकट नहीं होने देता। कौळों के विषय में यह लोक-प्रसिद्ध निम्न शक्ति निन्दात्मक नहीं बल्कि वस्तुतः यथार्थ है:—

> त्र्यन्तः शक्ताः वहिः शैवाः, सभामध्ये च वैष्णवाः । नानारूपधराः कौलाः. विचरन्ति महीतले ॥

#### पञ्चमकार का रहस्य-

कौळ शब्द कुछ शब्द से बना हुआ है। कुल का अर्थ है कुण्डिलनी शक्ति तथा 'भकुल' का अर्थ है शिव। जो व्यक्ति योग-विद्या के सहारे कुण्डिलनी का उत्थान कर सहस्त्रार में स्थित शिव के साथ संयोग करा देता है उसे ही कील? या कुलीनर कहते हैं। कुछ—कुण्डिलनी शक्ति-ही कुछाचार का सूछ अवलक्त्वन है। कुण्डिलनी के साथ जो आनार किया जाता है उसे कुछाचार कहते हैं। यह आचार सद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मेथुन—इन पञ्च मकारों के सहयोग से अनुष्ठित होता है। इस पञ्च मकार का रहस्य अत्यन्त गूड है। उसे ठीक ठीक न जानने के कारण से ही जोगों में अनेक मकार की आन्ति फैली हुई है। इन पाँचों तत्त्वों का सम्बन्ध अन्तर्योग से है। बहारन्ध्र में स्थित जो सहस्रद छकमळ है उससे चूने वाला जो अस्त उसी का नाम मद्य है । उच्च साधना के बल पर जो

कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते ।
 कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलिमित्यिभधीयते ॥ —स्वच्छन्द तन्त्रः

र कुल शक्तिः समाख्याता, अकुलं शिव उच्यते । तस्यां लीना भवेत् यस्तु, स कुलीनः प्रकीर्तितः ॥

<sup>--</sup> गुप्तसाधन तन्त्र ।

व्योमपंकजनिस्यन्दसुधापानरतो नरः ।
 मधुपायो समः प्रोक्तः इतरे मद्यपायिनः ॥ —कुलार्णव तन्त्रः

साधक कुण्डिकिनी सथा परम शिव के साथ सिमालन होने पर मस्तक में ह्यित विन्दु से चूने वाले अमृत का पान करता है उसी को तान्त्रिक भाषा में मधप कहते हैं १, शराव पीने वालों को नहीं। जो साधक पुराय श्रीर पापरूपी पशुश्रों को ज्ञानरूपी खड्ग से मारता है और श्रपने चित्त को ब्रह्म में जीन करता है वही मांसाहारी हैर । आगमसार के अनुसार जो च्यर्थ का बक्वाद नहीं करता अर्थात् अपनी वागी का संयम रखता है वही सन्ना मांसाहारी है ३। शरीर में इड़ा और पिद्गला नादियों को तान्त्रिक भाषा में गंगा और यसुना कहते हैं। इनके योग से सर्वदा प्रवाहित होने वाले इवास और प्रश्वास (निःश्वास ) ही दो मत्स्य हैं। जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास, प्रश्वास बन्द करके दुम्मक द्वारा सुपुग्ना मार्ग में प्राण-वायु का संचालन करता है वही यथार्थ में मस्य-साधक भत्तक है । सत्संग के प्रभाव से मुक्ति होती है और बुरी संगति से बन्धन होता है। असत्संगति के सुद्रया का ही नाम सुद्रा है अर्थात् हुरी संगति को छोड़कर सत्संगति को प्राप्त करना ही सुद्रा साधन है ५। सुपुम्ना और प्राण के समागम को तान्त्रिक भाषा में मैथुन कहते

कुण्डल्याः मिलनादिन्दोः श्रवते यत् परामृतम् ।
 पिवेत् योगी महेशानि ! सत्यं सत्यं वरानने ॥ ।—योगिनी तन्त्र

२ पुरायपुरायपशुं हत्त्वा ज्ञानखनङ्गे योगवित्। परे लयं नयेत् चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ —कुलार्णव तन्त्र

३ मा शब्दात् रसना श्रेया, तदंशान् रसनाप्रियान् । सदा यो भन्त्येत् देवी, स एव मांससाधकः ॥ — ग्रागम सार

४ गंगायमुनयोर्मध्ये मत्स्यौ द्वौ चरतः सदा। तौ मत्स्यौ भच्चयेत् यस्तु स भवेत् मत्स्यसाघकः॥ — ग्रागम सार

सत्त्योन भवेत् मुक्तिरस्तत्त्रोषु वन्धनम् ।
 श्रस्त्यंगमुद्रणं यत्तुं तन्मुद्राः परिकीर्तिताः ॥ — विजय तन्त्र

हैं। छी को सहवास से वीर्यपात के समय जो सुख होता है उससे करोड़ीं गुना अधिक श्रानन्द सुबुम्ना में प्राण वायु के स्थित होने पर होता है। इसी को प्रकृत मैथुन कहते हैं।।

इस प्रकार पञ्च मकार का आध्यात्मिक रहस्य बढ़ा ही गम्भीर है। परन्तु इस सस्व को न जानने वाले अनेक तान्त्रिकों ने इन पश्च मकारों को वाद्य तथा भौतिक अर्थ में ही प्रहण किया। इससे धीरे-धीरे समाज में अनाचार का प्रचार होने खगा और छोग इसे घृया की इष्टि से देखने लगे। तान्त्रिकों ने इन मकारों का सांक्रेतिक भाषा में वर्णन किया है इससे उनका यही अभिप्राय या कि अनिधकारी लोग —जो इस शास्त्र को गृह रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं — इसका प्रयोग कर इसे दृषित न करें। परन्तु तन्त्र शास्त्र की यह गुद्धता गुण न होकर, दोष स्वरूप षन गयी। पीछे के लोगों ने उनकी इस सांकेतिक भाषा को न समझकर इन शब्दों का साधारण अर्थ ग्रहण किया भीर इसे बुरी **द**ष्टि से देखने लगे। यही कारग है कि आजकल तन्त्र-शास्त्र के विषय में इतनी भ्रान्ति तथा बुरी धारणा फैली हुई है। तान्त्रिक छोग कमी भी उच्छुङ्ख नहीं थे। वे जीवन में सदाचार को छतना ही महत्त्व देते थे जितना अन्य लोग । वे साखिक तथा शुद्ध श्रीर पवित्र जीवन के परम पचपाती थे । यदि कालान्तर में उनके तन्त्र-शास्त्र को बुद्धि की कमी अथवा आनित से कोई द्षित समझने जगे तो उसमें उनका क्या दोष ? मेरुतन्त्र का स्पष्ट कथन है कि जो ब्राह्मण पर-द्रव्य में अन्ध तुष्य हैं, परस्त्री के विषय में नपुंसक है, परनिन्दा में मूक और अपनी इन्द्रियों को वश में रखने वाका है वही इस कुलमार्ग का श्रधिकारी है :--

—मेरु तन्त्र

इड़ापिङ्गलयोः प्राणान् सुषुम्नायां प्रवर्तयेत् ।
 सुषुम्ना शक्तिरुद्दिष्टा जीवोऽयन्तु परः शिवः ॥
 तयोस्तु सगमो देवैः सुरतं नाम कीर्तितम् ॥

परद्रव्येषु योऽन्धश्च, परस्रोषु नपुंसकः । परपवादे यो मूकः, सर्वेदा विजितेन्द्रियः ॥ तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र, वामे स्यात् अधिकारिता ॥

# (ख) बौद्ध-तन्त्र

बुद्धधर्म में मनत्र-तनत्र का उदय किस काल में हुआ ? यह एक विषम समस्या है। इसके सुलक्षाने का उद्योग विद्वानों ने किया है, परन्तु उनमें ऐकमत्य नहीं दिष्टगत होता । त्रिपिटकों के अध्ययन बुद्धधर्म में करने से प्रतीत होता है कि तथागत की मूल 'शिचा में तन्त्र का भी मन्त्र और तन्त्र के बीज श्रन्तिहित थे। मानुष बुद्ध के **उदय** पद्मपाती होने वाछे भी स्थविरवादियों ने 'आटानाटीयसुत्त' १ में इस प्रकार की अछौकिक बातों का प्रारन्भ कर दिया। पोछे के भाचार्यों का बुद्ध से ही तन्त्रमन्त्र के आरम्भ होने में दद विश्वास है। बुद्ध को स्वयं इद्धियों (सिद्धियों ) में पूरा विश्वास था श्रीर इस प्रसङ्ग में इन्होंने चार 'इद्धिपाद'२--- छन्द ( इच्छा ), वीर्यं ( प्रयस्न ) चित्त (विचार) तथा विमंसा (परीचा) —का वर्णन किया है जो श्रकौकिक सिद्धियों को उत्पन्न करने में समर्थ थे। तत्वसंग्रह में शान्तरित का स्पष्ट कथन है कि बुद्धधर्म पारतौकिक कल्याण की उत्पत्ति में जितना सहायक है उतना लौकिक कल्याण की उत्पत्ति में भी है ३। इसी छिये बुद्ध

र दीघिनकाय (३२ सुत्त)। इसमे यत्तो श्रौर देवताओं से हुद्ध का संवाद वर्णित है। कुछ ऐसी प्रतिश्राये दी गई हैं जिनके दुइराने से हम इन श्रलौकिक व्यक्तियों की अनुकम्पा पा सकते है।

२ दीघनिकाय पृ० १६६।

यतोऽभ्युदयिनष्पत्तिर्यतो निःश्रेयसस्य च ।
 स धर्म उच्यते तादक् सर्वे रेव विचत्त्र्णैः ॥

त० सं०-- श्लोक ३४८६

ने स्वयं मंत्रधारयी आदि नान्त्रिक विषयों की शिक्षा दी है जिससे इसी लोक में प्रज्ञा, आरोग्य आदि वस्नुष्रों की उपजिध्य हो सकती है। इतना ही नहीं, 'साधनमाला'-जिसमें मिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा रचित देवता-विषयक ३१२ साधनों का संप्रह है—वतलाती है कि बहुत से मंत्र स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर देवताओं के अनेक सन्त्र बुद्ध ने अपने शिष्यों को बतलाये हैं। गुद्ध समाज (४ शतक) की परीचा बतलाती है कि तन्त्र का उदय बुद्ध से ही हुआ। तथागत ने अपने अनुयायियों को उपदेश देवे समय कहा है कि जब मैं दीपंकर और कश्यप बुद्ध के रूप में अत्पन्न हुआ था, तब मैंने तान्त्रिक शिचा इसलिए नहीं दी कि मेरे श्रोताश्रों में उन शिचाशों के प्रहण करने की योग्यता न थी।

'विनयपिटक' की दो कथामों में अलौकिक सिद्धियों के प्रदर्शन का मनोरक्षक वृत्त वर्णित है। राजगृह के एक सेठ ने चन्दन का बना हुआ भिचापात्र बहुत ही ऊँचाई पर किसी बाँस के सिरे पर बाँध दिया। अनेक तीर्थंकर आये, पर उसे उतारने में समर्थ नहीं हुए। तब भरहाज अपनी योगसिद्धि के बल पर आकाश में ऊपर उठ गए और उसे लेकर ऊपर ही ऊपर राजगृह की तीन बार प्रदक्षिणा की। जनता के आश्चर्य की सीमा न थी, पर बुद्ध को एक तुच्छ काठ के पात्र के लिए इतनी शक्ति का प्रयोग नितान्त अनुचित जचा और उन्होंने भरहाज की इसलिए भर्सना की और काष्ठपात्र का प्रयोग दुष्कृत नियत किया। इसी प्रकार मगधनरेश सेनिय विम्बसार के द्वारा पुरस्कृत 'मेयडक', नामक गृहस्य के परिवार की सिद्धियों का वर्णन विनयपिटक में अन्यत्र मिलता है।

तदुक्तमन्त्रयोगादिनियमाद् विधिवत् कृतात्।
 प्रज्ञारोग्यविभुत्वादि दृष्टधर्भोऽपि नायते॥

<sup>—</sup>त० सं० श्लोक ३४८७<sup>∞</sup>

इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि तन्ज्ञ, मन्त्र, योग, सिद्धि या की शिष्ठा स्वयं बुद्ध से अद्भुत हुई थी। वह प्रथमतः वीजरूप में थी, . अनन्तर उसका विकाश हुआ।

महायान के उदय के इतिहास से हम परिचित हैं। इसका संचित परिचय धार्मिक विकास के प्रकरण में दिया गया है। महासंधिकों ने पहले-पहल बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्हें मनुष्य जोक से ऊपर ष्ठठाकर दिव्य कोक में पहुँचा दिया। वेतुल्लवादियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि बुद्ध ने इस छोक में कभी आगमन नहीं किया और न कभी उपदेश दिया?। इस प्रकार बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता से ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस युगान्तरकारी भावना को प्रकट किया कि खास सत्तलब से ( एकाभिप्रायेग ) मैथुन का सेवन किया जा सकता है र। ये दोनों सिद्धान्त — ऐतिहासिक बुद्ध की अस्वीकृति श्रीर विशेषावस्था में मैथुन की स्वीकृति—घोर विष्ठव मचाने वाले थे। इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध के अनुयायियों की महती संख्या इस बात पर विश्वास दरती थी कि तथागत अली-किक पुरुष थे तथा मैथुन का आचरण विशिष्ट दशा में न्याय्य था। इस दूसरे सिद्धान्त में वज्रयान ( तांत्रिक बुद्धधर्म ) का बीज स्पष्टतः निहित है। 'मञ्जुश्रीमूळकरूप' की रचना प्रथम तथा द्वितीय शतक विक्रमी में हुई। इस ग्रन्थ में मन्त्र, धारणी आदि का वर्णन विशेषत: मिलता है। श्रतः महायान के समय में मंत्र, तंत्र की भावना नष्ट नहीं हुई थी, प्रत्युत यह बड़े जोरों से अपनी अभिव्यक्ति पाने के लिए अग्रसर हो रही थी। योगाचार में योग और आचार पर विशेष महत्त्व का देना इसी फल के श्रागमन की सूचना थी।

महायान के इस विकास का नाम 'मंत्रयान' है जिसका अग्रिम

१ कथावत्थु १७।१०, १८१; २ वही २३।१

विकास 'वज्रयान' की संशा से भिभिद्दित किया जाता हैं। दोनों में भन्तर केवल मात्रा (डिग्री)का है । सौम्य भवस्थाका नाम 'मंत्रयान' है, उर रूप की संज्ञा 'वज्रयान' है। योगाचार से लोगों को सन्तुधि कुछ काल तक हुई, परन्तु विज्ञानवाद के गहन सिद्धान्तों के भीतर प्रवेश करने की योग्यता साधारण जनता में न थी। वह तो ऐसे मनोरम धर्म के किए लालायित थी जिसमें अल्प प्रयत्न से महान् सुख मिलने की आज्ञा दिलाई गई होती । इस मनोरम धर्म का नाम 'वज्रयान' है। इस सम्प्रदाय ने 'शून्यता' के साथ साथ 'महासुख' १ की करपना सिमलित कर दी है। 'शुन्यता' का ही नाम 'वज़' है। वज कभी नहीं नष्ट होता है, वह दुर्भेद्य अस्त्र है। वज्र इह, सार, अपरिवर्तनशीळ, अच्छेच, अभेघ, न जलने योग्य, अविनाशी है। अतः वह शून्यता का प्रतीक हैर । यह शून्य 'निरात्मा' है-वह देवी रूप है जिसके गाढ भार्जिगन में मानव चित्त ( बोधिचित्त या विज्ञान ) सदा घद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन सब काल के लिए सुख तथा धानन्द उत्पन्न करता है। अतः वज्रयान ने शून्य, विज्ञान तथा महा-सुख की त्रिवेशी का संगम बन कर असंख्य जीवों के करयाण का मार्ग उन्मुक्त किया है।

वज्रयान का सद्गमस्थान कहाँ था ? यह ऐतिहासिकों के लिए विचारणीय विषय है। तिब्बती प्रन्थों में कहा गया है कि बुद्ध ने बोधि

१ महासुल के लिए द्रष्टव्य—ज्ञानसिद्धि (परि०७), गाय० श्रोरि० सीरीज भाग ४४ पृ० ५७; श्रद्वयवज्रसंग्रह् (पृ०५०) का भहासुखप्रकाशं,।

२ दृदं सारमसौशीर्यं अच्छेद्याभेद्यलच्चाम् । श्रदाहि श्रविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ॥ —वज्रशेखर (श्रद्वयवज्रसमह ) ए० २३

के प्रथम वर्ष में, ऋषिपत्तन में, श्रामणधर्म का चक्रपरिवर्तन वज्रयान का किया, १३ वें वर्ष में राजगृह के गृधकूट पर्वत पर महायान **उदयस्था**न धर्म का चक्रप्रवर्तन किया और १६ वें वर्ष में मन्त्रयान का तृतीय धर्म चक्रपरिवर्तन श्रीधान्यकटक में किया । धान्यकटक गुन्टूर जिले में घरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। वज्रयान का जन्मस्थान यही प्रदेश तथा श्रीपर्वंत है। श्रीपर्वंत की ख्याति तन्त्रशास्त्र के इतिहास में अत्यन्त अधिक है। भवभूति ने मालतीमाधव में श्रीपर्वत को तान्त्रिक उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है जहाँ बौद्ध-भिक्षुणी कपाछ-कुरादका तान्त्रिक पूजा में निरत रहती थीर । सप्तम शतक में बाणभट्ट श्रीपर्वत के महात्म्य से भलीभाँ ति परिचित थे। हर्षंचरित में उन्होंने श्रीहर्षं को समस्त प्रण्यीजनों की मनोरथिसद्धि के लिए श्रीपर्वंत वतलाया है३। श्री हर्षवर्धन ने रत्नावली में श्रीपर्वत से श्राने वाले एक सिद्ध का वर्णन किया है । शङ्करदिग्विजय में श्रीशैल को तन्त्रिकों का केन्द्र माना गया है जहाँ शङ्कराचार्य ने जाकर अपने अपूर्व तर्क के बल पर उन्हें परास्त किया थार । प्रसिद्धि है कि नागार्जुन ने श्रीपर्वंत पर रहकर अलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इन समस्त उल्लेखों की समीचा हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि श्रीपर्वंत तान्त्रिक छपासना का प्रधान केन्द्र था। यह दशा अत्यन्त प्राचीन काल से थी। श्रीपर्वंत में ही मन्त्रयान तथा वज्रयान का उदय हुआ, इसका प्रमाण तिन्वती तथा सिंहकी अन्थों से मकीभाँति चलता है। १४ वीं शताब्दी के 'निकायसंग्रह'

१ पुरातन्वनिवन्धावली पृ० १४०।

२ मालतीमाधव—अङ्क १।८,१०।

३ जयति ज्वलत्प्रतापज्वलनाप्राकारकृतजगद्रत्तः। सकलप्रण्यिमनोरथसिद्धिश्रीपर्वतो हर्षः॥ —हर्षंचरित पृ० २

४ रतावली अङ्क २। ५ शंकरदिग्विजय पृ० ३६६।

नामक प्रन्थ में वज्रयान को वज्रपर्वतवासी निकाय बतलाया गया है। इस ग्रन्थ में इस निकाय को चक्रसंवर, वज्रामृत, द्वादशचक्र आदि जिन जिन ग्रन्थों का रचियता माना गया है वे समस्त ग्रन्थ वज्र्यान के ही हैं। ग्रतः सम्मवतः श्रीपर्वत को ही वज्र्यान से सम्बद्ध होने के कारण 'वज्रपर्वत' के नाम से पुकारते हों। जो कुछ भी हो, तिब्बती सम्प्रदाय धान्यकटक में वज्र्यान का चक्रप्रवर्तन स्वीकार करता है। धान्यकटक तथा श्रीपर्वत दोनों हो मदास के गुन्दूर जिले में विद्यमान हैं। इसी प्रदेश में वज्र्यान की उत्पत्ति मानना न्यायसंगत है।

वज्रयान की रुरपत्ति किस समय में हुई ? इसका यथार्थ निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। इसका अभ्युदय आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता है जब सिद्धाचार्यों ने लोकभाषा में कविता तथा गीति समय जिखकर इसके तथ्यों का प्रचार किया। परन्तु तान्त्रिक मार्ग का उदय बहुत पहले ही हो गया था। 'मञ्जुश्रीम् छकरप' मन्त्रयान का ही प्रनथ है। इसकी रचना तृतीय शतक के आसपास हुई। इसके अनन्तर 'श्रीगुद्धसमाजतन्त्र' का समय ( ५ वाँ शतक ) आता है। यह गुह्यसमाज 'श्रीसमाज' के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुष्पिका में यह 'तन्त्रराज' कहा गया है। तान्त्रिक साधना के इतिहास में यह प्रन्थ समधिक सहत्त्व रखता है। इस प्रन्थ के उत्पर टीका तथा भाष्यों का का विशाल साहित्य आज भी तिन्वती तंजूर में सुरचित है२ जिनमें नागार्जुंन (७ शतक), कृष्णाचार्य, शान्तिदेव की टीकार्ये प्रसिद्ध सिद्धाचार्यों की कृतियाँ हैं। इसके १८ पटलों में तन्त्रशास्त्र के सिद्धान्तों का विशद विवेचन है। वज्रयान का प्रचार भारत के बाहर तिष्वत में भी विशेषरूप से हुआ जिसका प्रमाण 'श्रीचक्रसंवरतन्त्र' है ३।

१ सस्करण गा० ओ० सी० सख्या ५३ ( बडौदा, १९३३ )।

२ इनके नामों के लिए द्रष्टन्य ग्रन्थ की भूमिका पृ० ३०-३२।

३ द्रष्टव्य Tantrık TextSeries मे इसका संस्करण तथा अनुवाद।

# (ग) वज्रयान के मान्य आचार्य

वज्रयान का साहित्य बहुत ही विशाष्ठ है। इस सम्प्रदाय के आचार्यों ने केवल संस्कृत में ही अपने सिद्धान्त प्रत्यों का प्रणयन नहीं किया, प्रत्युत जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के जिए उन्होंने उस समय की लोकसाषा में भी अन्यों की रचना की। वज्रयान का सम्बन्ध मगध तथा नालन्दा से वहुत ही श्रधिक है। श्रीपवंत पर आन्ध्र देश में इसका उदय भले ही हुआ हो, परन्तु इसका अभ्युदय सगध के नाळन्दा तथा ओदन्तीपुर विहारों से नितरां सम्बद्ध है। यह नितान्त परिताप का विषय है कि यह विशाल वज्रयानी साहित्य अपने मूळ -इत्प में अप्राप्य है। तिब्बती साहित्य के तंजूर नामक विभाग में **इन** ब्रन्थों के धनुवाद भाज भी उपलब्ध हैं। कई वर्ष हुए महामहोपा-ध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी को नेपाल से इन वज्रयानी आचार्यों की भाषा रचनायें प्राप्त हुई जिनकइन्होंने 'बौद्ध गान भो दोहा' नाम से वंगीय साहित्य-परिषद से १६१६ में प्रकाशित किया। इन गानों और दोहार्थ्रों की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। शास्त्री जी ने इसे पुरानी बंगला माना है, परन्तु मगध में रचित होने के

१ इस प्रन्थ मे चार पुस्तके हैं जिनमे तीन ग्रन्थों को नवीन विशुद्ध संस्करण हाल मे ही प्रकाशित हुये हैं।:—

<sup>(</sup>क) दोहा-कोश —डा॰ प्रजोधचन्द्र वाक्ची एम॰ ए॰ द्वारा सम्पादित-कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५, १९३⊏

<sup>(</sup>ख) Materials for a Critical edition of the old Bengali Charyapadas सम्पादक वही—कलकत्ता यूनिवैसिटी प्रेस १६३८

<sup>(</sup>ग) डाकाण्वि—डा० नरेन्द्र नारायण चौघरी एम॰ ए० कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० १०, १९३४

कारण इस भाषा को पुरानी मागधी कहना अधिक युक्ति युक्त है। इन दोहों की भाषा तथा मैथिकी में पर्याप्त साम्य है। अतः भाषा की हिए से यह मगध जनपद की भाषा है जब वंगला, मैथिकी, सगही भादि प्रान्तीय भाषाओं का स्फुटतर पृथक्करण सिद्ध नहीं हुआ था।

#### चौरासी सिद्ध-

वज्रयान के साथ प्रश्न सिद्धों का नाम सर्वदा सम्बद्ध रहेगा। श्रस्यन्त विक्यात होने के कारण इन सिद्धों की गणना प्रक विशिष्ट श्रेगी में की गई है। इन प्रश्न सिद्धों का पर्याप्त परिचय हमें तिन्वती प्रन्थों से चलता है। इन सिद्धों में पुरुषों के भतिरिक्त स्त्रियों का भी स्थान था, ब्राह्मणों के भतिरिक्त क्षत्रिय राजाओं की भी गणना थी। यह परम्परा किसी एक शतान्दी की नहीं है। नवम शतान्दी से श्रारम्म कर १२ वीं शतान्दी के मध्यभाग तक के सिद्धाचार्य इसमें सम्मिलित किये गये हैं। इन सिद्धों का प्रभाव वर्तमान हिन्दूधमें तथा हिन्दी कविता पर खूब गहरा है। इस सम्बन्ध को जोड़ने वाली लडी नाथपन्थी निगुनिया सन्तों को है। क्वीर की वानियों में सिद्धों की ही परम्परा के अन्तर्भक्त हैं। इसके कतिपय सम्मान्य आचार्यों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है:—

(१) सरहपार—इनका दूसरा नाम राहुळभद्र तथा सरोजवज्ञ सी था। ये पूरव के किसी नगर में ब्रांह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। नालन्दा विहार में भी इन्होंने निवास किया था। अनन्तर किसी बाण बनाने वाले की कन्या को अपनी महामुद्रा (वज्रयान में सिद्धि की सहायक योगिनो)

१ ब्रष्टव्य राहुल-सांकृत्यायने--पुरातत्त्वनिवधावली पृ० १४६-१५६

र पा = पाद; नामों के साथ 'आचार्यपाद' के समान आदर सूचित करने के प्रयुक्त किया,जाता है।

बनाकर जंगल में रहने छगे। वहीं ये भी बाग्य (शर = सर) बनाया करते थे जिससे इनका लोकप्रिय नाम 'सरह' पड गया। इनके १६ भाषा प्रन्थों के श्रनुवाद तिब्बती भाषा में मिलते हैं जिनमें दोहाकोष, दोहा-कोषगीति श्रादि ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध हैं।

- (२) श्राबरपा—ये सहरपा के पट्ट शिष्य थे। ये भी जंगल में शबरों के साथ रहा करते थे। इसीलिए ये इस नाम से विख्यात हैं। इनके भी छोटे-छोटे भाषा-ग्रन्थों के श्रनुवाद तिब्बती तंजूर में उपलब्ध होते हैं।
- (३) ॡ्रइपा—चौरासी सिद्धों में इनकी प्रथम गणना है। अतः इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन है। ये पाल वंशी नरेश धर्मपाल (७६६—८०६) को कायस्थ अर्थात् लेखक बतलाये जाते हैं। ये शबरपा के शिष्य थे तथा इन्होंने मगही में अनेक कवितायें तथा गायन लिखा हैं जिनमें कतिपय उपलब्ध हैं।
- (४) पद्मबज्ञ—पद्मवज्ञ का गौरव तिञ्वत में वहुत ही अधिक माना गया है। तारानाथ का कहना है कि इन्होंने पहले पहल वज्रयान में 'हेवज्ञतन्त्र' को प्रचलित किया। इनको अनेक संस्कृत प्रन्थों की रचना बतलाई जाती है जिनमें 'गुद्धसिद्धि' का आदर विशेष है। इसके अनुसार श्रीसमाज (गुद्धसमाजतन्त्र) में जितनी तान्त्रिक प्रक्रियाये वर्णित हैं वे बुद्ध से उद्ध्त हैं। गुद्धसिद्धि में 'महामुद्रा' को सिद्धि का प्रधान साधन बतलाया है। बिना यहामुद्रा के सिद्धि की प्राप्ति दुर्जभ है। इन्हीं का दूसरा नाम 'सरोरहवज्र' है।
- (५) जालन्धरपा—( दूसरा नाम—हाडी-पा ) इनकी विशिष्ट ख्याति का परिचय तिब्बती प्रन्थों से चलता है । तारानाथ इन्हें धर्मकीतिं का समकालीन मानते हैं । इन्होंने पर्चवज्र के एक प्रन्थ पर टीका जिखी तथा ये 'हेवज्रतन्त्र' के अनुयायी थे। घरटापाद के शिष्य सिद्ध क्र्मपाद की संगति में आकर ये उनके शिष्य बन गये। इनके तीन पट शिष्य थे—मरस्येन्द्रनाथ, करहपा तथा तंतिपा। इन्हीं मरस्येन्द्रनाथा

के शिष्य सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ थे। वगाल में इनकी भ्रनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिनमें इनके शिष्य रानी मैनावती उसके प्रति राजा मानिक-चन्द तथा पुत्र गोपीचन्द के साथ इनकी घनिष्टता का वर्णन किया गया है।।

- (६) अनङ्गवज्र—ये पद्मवज्र के शिष्य थे। मध् सिद्धों में इनकी गणना (नं० मश्) है। ये पूर्वी भारत के गोपाल नामक राजा के पुत्र माने गये हैं। इनके अनेक प्रत्यों के अनुवाद तिब्बतीय तन्जूर में मिछते हैं। संस्कृत में भी इनकी रचना प्रकाशित हुई है जिसका नाम 'प्रज्ञी-पायिविनिश्चयसिद्धि' है। इस प्रत्य में पाँच परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद (प्रज्ञोपायिवपञ्च) में प्रज्ञा (शून्यता) तथा खपाय (करुणा) का स्वभाव निर्दिष्ट है। द्वितीय परिच्छेद (वज्ञाचार्याराधननिर्देश) में वज्रगुरु की भाराधना का उपदेश है। मृतीय परिच्छेद में अभिषेक का विस्तृत वर्णन है। चतुर्थ परिच्छेद में तस्वमावना का विशद विवेचन तथा पन्चम में वज्रयानी साधना का विवरण है। लघुकाय होने पर भी यह प्रत्य नितान्त खपादेय है।
- (७) इन्द्रभूति—वज्रयानी साहित्य में इन्द्रभूति और उनकी भिगनी भगवती छद्दमी या लक्ष्मींकरा देवी का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये उड्डियान के राजा तथा पद्मसंभव के पिता थे। ये वही पद्मसभव हैं निन्होंने आचार्य शान्तरित्त के साथ तिञ्चत में बौद्धधर्म का विपुल प्रचार किया तथा ७४६ ई० में 'सम्म्ये' के प्रसिद्ध विहार की स्थापना की। इनके २३ प्रन्थों का अनुवाद तञ्जूर में मिलता है। इनके दो प्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध होते हैं। (१) कुरुकुल्ला साधन (साधन-माला पृ० ३५३) तथा (२) ज्ञानसिद्धि।

१ द्रष्टव्य घर्ममंगल, शूत्यपुराण, मानिकचाँदेरगान, मयनावतीर गान, गोपीचाँदेरगान, गोपीचाँदेर संन्यास आदि बंगला ग्रन्थ ।

ज्ञानसिद्धि—इस ग्रन्थ में छोटे बड़े २० परिष्छेद हैं जिनमें तत्त्व, गुरु, शिष्य, भभिषेक साधना भादि विषयों का विस्तृत वर्णन है १।

- ( म ) छद्मीङ्करा—यह इन्द्रभृति की बहन थीं। मध सिद्धों में इनकी गणना है ( नं० मर )। राजकुछ में उरपन्न होने पर भी इसके विचार बड़े सुद्द और उम्र थे। यह तन्त्र और योग में बहुत ही निष्णात थीं। इसका एक ही मन्य संस्कृत में उपलब्ध हैं जो अभी दुर्भाग्य से प्रकाशित नहीं है। इस मन्य का नाम है—'श्रद्धयसिद्ध' जिसमें साधक को गुरु की सेवा करने, स्त्रियों के प्रति ग्रादर दिखलाने तथा समम देव-राओं के निकेतन होने के कारण इस शरीर की पूजा करने का विधान है।
- (१) लीलावज्र—ये लक्ष्मीङ्करा के प्रधान किष्य थे। संस्कृत में इनके प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कम से कम इनके नव प्रन्थों के श्रनुवाद तब्जूर में मिलते हैं। इनके किसी दूसरे गुरु का पता चलता है जिनका नाम 'विवासवज़' था।
- (१०) दारिकपाद—ये लीलावज के शिष्य थे। परन्तु कुछ लोगों का विचार है कि ये लुईपाद के शिष्य थे। 'बौद्ध गान भो दोहा' नामक अन्य से पता चलता है कि दारिकपाद बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने इन अन्थों का प्रणयन अपनी मातृभाषा में किया था जिनमें से कुछ का उल्लेख अपर्युक्त अन्य में किया गया है। अपने एक गीत में इन्होंने लुइपा के प्रति विनन्नता दिखलाई है जिससे डा० हरप्रसाद शास्त्री ने यह निष्क्षचे निकाला है कि ये उनके साचात् शिष्य थे। परन्तु लुइपा का काल इनके बहुत पूर्व था अतः यह सिद्धान्त मानना उचित नहीं है। इन्होंने संस्कृत में अनेक अन्यों की रचना की। परन्तु इनमें से कोई भी अन्य नहीं मिछता। इनके दस अन्यों का अनुवाद तन्जूर में मिछता है।
- १ 'प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि' तथा 'ज्ञानसिद्धि'—दोनों का प्रकाशन हो गया है। गायकवाड श्रोरि॰ सीरीज, सख्या ४४, Two Vajrayana Works, Baroda. 1929.

- (११) सहजयोगिनी चिन्ता—ये दारिकपाद की शिष्या थी। इनके एक सस्कृत अन्य की हस्तिलिखित प्रति मिलती है जिसका नाम 'व्यक्तभावानुगततस्विसिद्ध' है। इस अन्य की परीक्षा से पता चलता है कि इनकी विज्ञानवाद पर विशेष भास्था थी। यह जगत् चित्त का ही विकास है। प्रज्ञा और उपाय ये दोनों चित्त से ही उत्पक्त हैं। इन्हीं दोनों के मिलन से चित्त में महासुख का उदय होता है।
- (१२) डोम्बी हेरुक—ित्व्यतीय प्रमाणों से इनका मगध का राजा होना सिद्ध होता है। ये तञ्जूर में भाचार्य सिद्धाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इनकी गणना म्थ सिद्धों में है (नं० ४)। बीणाण श्रौर विरूप दोनों इनके गुरु थे। ये 'हेवज्ञतन्त्र' के अनुयायी थे। सिद्ध कण्हपा इनके शिष्य बतलाये जाते हैं। इनके अनेक ग्रन्थों के अनुवाद तञ्जूर में पाये जाते हैं जिनमें 'सहजसिद्धि' नामक ग्रन्थ मूल संस्कृत में मिला है। 'होम्बी गीतिका' नामक इनका भाषा में लिखा गया ग्रन्थ भी था, संभवतः जिसके अनेक पद 'वौद्धगान श्रो दोहा' में मिकते हैं।

इस सिद्ध परम्परा से अतिरिक्त भी भाचार्य हुए । जिनमें अद्भयवज्ञ विशेष प्रसिद्ध हैं । इनका समय १२ वी शताब्दी के आसपास है। इन्होंने वज्रयान के तथ्यों के प्रतिपादन के जिए २१ इन्छ लिखे हैं। इनमें ज्ञनेक जन्थ बहुत ही छोटे हैं। इनमें 'कुहिष्टिनिर्धातन,' तस्वरत्नावली, पञ्चतथागतसुद्गाचिवरण तथा चतुर्मुंदा तान्त्रिक तस्वों के ज्ञान के जिए विशेष गौरव रखते हैं।

१,इन समग्र ग्रन्थों के संग्रह के लिए द्रष्टन्य 'त्र्रह्यवज्र संग्रह' (गा॰ श्रो॰ सं॰ ४०), बरोदा १६२७।

इस ग्रन्थ के आरम्भ पे पूज्यपाद परिखत हरप्रसादशास्त्री जी ने लम्बी भूमिका लिखी है जिसमे बौद्धसम्प्रदायों के सिद्धान्तों का पर्याप्त विवेचन है।

## (घ) वज्रयान के सिद्धान्त

तान्त्रिक तत्त्व जानने के लिए एठयोग का अनुशीलन परम आव-धयक है। जिन्होंने यह पनुभीलन किया है वे जानते हैं कि हठयोग का जीवन का मूल तिज्ञानत चन्द्र शीर सूर्य को एक श्रवस्थापन करना लक्ष्य है। तन्त्र की सांकेतिक मापा में हकार और ठकार चन्द्र श्रीर सूर्य के वाचक हैं। इसलिये हकार श्रीर ठकार के योग-अर्थात् हठयोग-से श्रमित्राय चन्द्र और सूर्यं का एकीकरण है। एमी को इहा और पित्तला नाड़ी अथवा प्राण और अपान वायु का समीकरण कहा जाता है। वेपम्य से ही जगत् की उत्पत्ति होती है और समता प्रख्य की सुचिका है। जिससे यह जगत् फूट निकलता है उसके माम्यायस्या में विद्यमान रहने पर जगत् स्थल नहीं होता । यह घट्टैत या प्रलय की धवस्था है। जगत् में हो विरुद्ध मित्तर्यों हैं जो एक दूसरे का उपमर्दन कर प्रभुता लाभ करने के लिये सदा कियागील रहती हैं। यहि: राक्ति की प्रधानना होने पर सुप्टि होती है और अन्तःशक्ति की प्रधीनता होने पर संहार होता है। स्पिति छमय शक्तियों की समानता का निवर्णक है। दिव-शक्ति, पुरुष-प्रकृति श्रादि शब्द हसी सादि इन्द्र के बोधक हैं। जीव देह में ये शक्तियाँ प्राण और अपान रूप से रहती ि। प्राण प्यौर भपान का परस्पर मंचर्पण ही जीवन है। प्राण सपान को और धपान प्राण को अपनी श्रोर मीचता रहता है। इन दोनों की उद्युद्ध कर दोनों में समता लाना योगी का परम कर्तव्य है। प्राल सथा खपान की समता, इदा और पिइन्ता की समता, पूरक और रेचक की समानता ( लयवा कृमक ), सुपुम्ना के द्वार का उन्मोचन-एक ही पदार्थ है। इस माम नाही है और पित्रका वाहिनी नासी है तथा दोतों की समानता होने पर, दोनों के मध्य में स्थित सुपुरना नाड़ी का हार साप से भाप गुल जाता है। इसी हार के सहारे प्राण की ऊर्ध्व यति करना योगियों का परम ध्येय है। सुपुरना के सार्ग हो को कहते हैं सम्यम पय, मध्यम मार्ग, शून्यपद्यी अथवा महानाही। सूर्य और चन्द्र को यदि मकृति तथा पुरुष का अतीक मार्ने तो हम कह सकते हैं कि मकृति और पुरुष के खालिक्षन के विना मध्यम मार्ग कमी खुळ नहीं सकता। वाम ओर दिश्या के समान होने पर मध्यमावस्था का पूर्ण विकास ही निर्वाण है। इदा और पिक्षला के समीकरण करने से कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है। जब पट्चक का भेद कर आज्ञाचक के ऊपर साधक की स्थित होती है तब कुण्डलिनी धीरे-धीरे ऊपर चढ़कर चैतन्य समुद्र रूप सहस्त्रारचक में स्थित परम शिव के आजिक्षन के लिये अअसर होती है। शिव-शक्ति का यह आजिक्षन महान् भानन्द का अवसर है। इसी अवस्था का नाम युगळ रूप है।

'वज्रयान' का ही दूसरा नाम 'सहजयान' है। महजिया सम्प्रदाय के योगियों के मताजुसार 'सहजावस्था' को प्राप्त करना सिद्धि की पूर्णता सहजावस्था है। इसी अवस्था का नामान्तर निर्धाण, महासुख, सुखराज, महासुद्रा साचारकार आदि हैं। इस अवस्था में ज्ञाता, श्रेय, ज्ञान—प्राहक, प्राह्म तथा प्रहण इस लोकप्रसिद्ध त्रिपुटी का उस समय सर्वथा स्रभाव हो जाता है। इसी अवस्था का वर्णन सरहणा ( ५०० ई० के आसपास ) ने इस प्रसिद्ध दोहें में किया है:—

"जह मन पवन न सञ्चरह, रिव सिस नाह पवेश । तिह वट चित्र विसाम कर, सरहे किहें उवेश ॥"

नर्थात् सहजावस्था में मन और प्राण का सज्जार नहीं होता। सूर्य भीर चन्द्र का वहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। चन्द्र और सूर्य,

जयित सुखराज एकः कारण्रिहतः सदोदितो जगताम् ।
 यस्य च निगदेनसमये चचनद्रिद्रो वभूव सर्वज्ञः ।।
 —सरहपाद का वचन, सेकोद्देशटीका पृ॰ ६६

इदा-पिज्ञलामय आवर्तनशील काल-चक्र का ही नामान्तर है। निर्वाण पद काल से अतीत होता है, इसीलिये वहाँ चन्द और सूर्य के प्रवेश न होने की बात का सरहपा ने वर्णन किया है। इसी अवस्था का नाम है 'उत्मनीभाव'। इस अवस्था में मन का लय स्वाभाविक ज्यापार है। अस समय वायु का भी निरोध सम्पन्न होता है। सहजिया लोगों का कहना है कि यही निर्वाण प्रत्येक ज्यक्ति का निज-स्वभाव (अपना सच्चा रूप) है। इस समय को आनन्द होता है इसी को महामुख कहते हैं। इसी का नाम सहज है। वह एक, कारणहीन परमार्थ है। महामुख के विषय में साहपाद की यह इक्ति नितान्त सस्य है कि:—

> 'धोरे न्धारें चन्दमणि, जिमि उज्जोश्र करेइ। परम महासुख एखुकरो, दुरिक्ष श्रशेष हरेइ॥"

भर्यात् घोर भन्धकार को जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि दूर कर अपने निर्मेल प्रकाश से छद्रासित होता है उसी प्रकार इस अवस्था में महासुख समस्त पापों को दूर कर प्रकाशित होता है। इस महासुख की उपलब्धि चज्रयानी सिद्धों के लिये परम पद की प्राप्ति हैं।।

इस महासुख के प्राः करने का एकमात्र उपाय है गुरु का उपदेश। तन्त्र साधन मार्ग है। पुस्तकावलोकन से इस मार्ग का रहस्य नहीं जाना

आइ ण अनन्त मण्झ णिह, नड भव नड निन्वाण।
एहु हो परम महासुहड, नड पर नड अप्पाण॥
— सेकोदेश टीका (पृ० ६३) मे उद्गृत हेवज्रतन्त्र का वचन।

१ 'हेवज़तन्त्र' में महासुख को उस अवस्था का आनन्द बतलाया है जिसमे न तो संसार (भव) है, न निर्वाण, न अपनापन रहता है, न परायापन। आदि-अन्त-मध्य का अभाव रहता है—

जा सकता। इसीकिए साधक को किसी योग्य गुद की गुरु तत्त्व विद्या नितान्त आवदयक होती **है।। परम्तु गुरु का** स्वरूप पया है ? यह जानना भारयन्त बायश्यक है । सहजिया छोग कहते है कि गुरु युगनद्यरूप है शर्यात् मिथुनाकार है। वह शून्यता और करुणा की युगल मृति है। छपाय तथा प्रज्ञा का समरस विष्रह है। जून्यता सर्व-श्रेष्ठ शान का वाचक है; करुणा का अर्थ जीवों के उद्धार करने के लिये महती दया दिएएलाना है। गुरु को ज्ञून्यता और करणा की मिश्रित मूर्ति घतलाने का मिम्राय यह है कि वह परम ज्ञानी होता है परनु लाय ही साथ जगत् के नाना प्रपंच से आर्त प्राणियों के उदार के छिये वसके हृद्य में महती द्या विष्यमान रहती है। वज्यान में प्रज्ञा भौर रुपाय के एकीकरण के उत्पर जोर दिया गया है। क्योंकि प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य (परस्पर मिळन) ही निर्वाण हैर । युद्धः की पासि के लिये केवल प्रशा से काम नहीं चलता और न उपाय से ही काम चलता है । उसके लिये दोनों का संयोग नितान्त आवश्यक है । इन्हीं दोनों की मिलित मूर्ति होने से गुरु को 'मिथुनाकार' बतलाया गया है। षज्ञयानी सिद्धों के मत में भीन-मुद्रा ही गुरु का उपदेश है। शब्द के द्वारा सहज्ञतत्व का परिचय नहीं दिया जा सकता। वयोंकि मन और

१ ज्ञान-सिद्धि का १३वॉ परिच्छेद देखिए।

२ न प्रज्ञाकेवलमान्नेण बुद्धरवं भवति, नाष्युपायमान्नेण । किन्तु यदि पुनः प्रशोपायलच्चणो, समतास्वभावो भवतः एतो द्वौ स्रभिष्ठरूपौ भवतः, तदा सुक्तिसुक्तिभैवति ।

३ उभयोर्मिलन यद्य, सिलल्वीरयोरिव । श्रद्धयाकारयोगेन, पद्योपाय तदुच्यते ॥ चिन्तामिशिरिवाशेपनगतः सर्वदा स्थितम् । भुक्तिमुक्तिप्रदं सम्यक् प्रज्ञोपायस्वभावतः ॥

वाणी के गोचर पदार्थ विकल्प के अन्तर्गत हैं। निर्विकल्पक तत्त्व शब्दा-तीत हैं। इसी को महायानी प्रन्थों में प्रमन्तर तत्त्व कहा गया है। । सचा गुरु वह है जो धानन्द या रित के प्रभाव से शिष्य के हृदय में महासुख का विस्तार करेर। केवल मौखिक उपदेश देना गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम हृदय के अन्धकार को दूर कर प्रकाश तथा आनन्द का उल्लास करना है। तन्त्र शास्त्र में इसीलिये उपयुक्त गुरु की खोज के लिए इतना आग्रह है।

गुरु शिष्य की योग्यता को पहिचान कर ही उसे तत्त्व का उपदेश देता था। साधक को यम, नियम श्रादि का विधान करना अवश्य
हाइप की चाइए। सत्य, श्राहसा श्रादि सार्व-भौमिक नियमों का
विधान परमावश्यक है। वज्जयानी प्रन्थों में गुरु के द्वारा
विहित ''वोधिचित्ताभिषेक'' का विशेष वर्णन किया गया है।
गुरु की खाराधना करना शिष्य का परम कर्तव्य है तथा गुरु का भी यह
धावश्यक धर्म है कि वह शिष्य के चित्त को प्रपंच से दूर हटाकर सम्यक्
सम्बोधि को प्राप्ति के लिये उपयुक्त बनावे। शिष्य को तान्त्रिक साधना
के लिये नवयोवनसम्पन्ना युवतो को अपनी संगिनी बनाना पड़ता है।
इसी का नाम तान्त्रिक भाषा में 'मुद्र।' है। इस मुद्रा से सम्पन्न होकर
शिष्य बज्ञाचार्य (बज्र मार्ग के उपदेशक गुरु) के पास जाकर दीचित

१ अनत्तरस्य तत्वस्य श्रुतिः का देशना च का। मा० का०

२ सद्गुरुः शिष्ये रितस्वभावेन महासुखं तनोति ।

श्या सा संसारचकं विरचयित मनः सिन्नयोगात्महेतोः; सा घीर्यस्य प्रसादाद्दिशति निज्भुवं स्वामिनो निष्प्रपंचम्। तच्च प्रत्यात्मवेद्यं समुद्यित सुखं कल्पनाजालमुक्तं; कुर्यात्तस्याद्मियुग्म शिरसि सिवनयं सद्गुरोः सर्वकालम्॥ —(चर्याचर्यविनिश्चय पृ०३)।

होने के लिये प्रार्थना करता था। श्राचार्य उसको वज्रसन्त के मन्दिर में ले जाता था। यह स्थान गन्ध, धूप तथा पुष्प से सजाया जाता था। इसमें फूलों की मालायें लटकती रहती थी। उत्पर सफेद चंदवा टंगा रहता था। माला और मदिरा की सुगन्ध से वह स्थान सुवासित रहता था। ऐसे मन्दिर में बज्राचार्य मुद्दा के साथ शिष्य का तान्त्रिक विधान के अनुसार अभिषेक करता था तथा नियम पाळन करने के लिये प्रतिज्ञा करवाता था जो इस प्रकार थी:—

"निह् प्राणिवधः कार्यः, त्रिरत्नं मा परित्यन । श्राचार्यः ते न सत्याज्यः, सवरो दुरतिक्रमः ॥"

अर्थात् प्राणिका वध कभी नहीं करना, तीनों रतनें (बौद, धर्म तथा संध) को सत छोड़ना, आचार्य का परित्याग कभी न करना; यह नियस बहुत ही कठिन है। इस अभिषेक का नाम 'बोधिचित्त' अभिषेक है। इसके प्राप्त करने पर साधक का द्वितीय जन्म होता है और उसे छुद्ध-पुत्र की पद्वी-प्राप्त होती हैं। अब तक का जन्म सांसारिक कार्य में व्यतीत हुआ। अब गुरु की छुपा से उसे अध्यास्मिक जन्म प्राप्त होता है। गुरु स्वयं छुद्ध रूप है, अतः शिष्य का छुद्ध-पुत्र कहबाना उचित ही है। इस अभिषेक का रहस्य यह है कि शिष्य का चित्त निर्वाण की प्राप्ति के लिये सन्मार्ग पर लग जाता है और वह अब आध्यात्मिक भाग का प्रिक बन कर अपने मगळ साधन में क्रियाशील होता है।।

तन्त्र-मार्गं की विशुद्ध साधना से अनिभन्न छोगों में यह धारणा फैली हुई है कि जितने स्याज्य कर्म हैं उन सब का अनुष्ठान साधक के जिए विहित है। परन्तु यह धारणा आन्त, निराधार तथा

१ इस विषय के विशेष विवरण के लिये देखिये— श्रीगुह्मसमाज-तन्त्र-पटल १४ पृ० ६४-११२। प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि-परि॰ ३, पृ०ं ११-१५। ज्ञानसिद्धि १७ वॉ परिन्छेद।

निर्मूल है। तन्त्रों में साधक की योग्यता (अधिकार) पर बड़ा आग्रह दीखता है। शिष्य को 'पुण्यसंभार' का अर्जन करना नितान्त आवश्यक है जिसके निमित्त बुद्ध की बन्दना, पापदेशना, पुरायानुमोदन, समयग्रहरण की व्यवस्था की गई है। यम-नियमों का सम्यक् श्रनुष्ठान कथमि वर्जनीय नहीं है। अभिषेक के समय वज्राचार्य का यह उपदेश है—

प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्तं नैव चाहरेत्। मा चरेत् काममिथ्या वा, मृषां नैव हि भाषयेत्।।

अर्थात् प्राणिहिंसा, अदत्ताहरण, कामचार तथा मिथ्या भाषण कभी नहीं करना चाहिए। जो 'मद्यपान' आवश्यक समझा जाता है उसके बिए 'ज्ञानसिद्धि' स्पष्ट कहती है—

सर्वानर्थस्य मूलत्वात् मद्यपानं विवर्जयेत् र।

अर्थात् समग्र अनर्थों के मूल होने से मद्यपान कभी न करना चाहिए। ये नियम साधन-मार्ग के प्रारम्भिक उपाय हैं। इनकी अवहेलना करने पर साधक साधारण मार्ग पर भी नहीं चल सकता, अद्धेत तन्त्रमार्ग पर चलना तो नितान्त दुरुद्द न्यापार है। सारांश है कि तन्त्रमार्ग की साधना उचकोटि की साधना है। उसके निमित्त बढ़े कड़े नैतिक आचरण की आवश्यकता है। थोड़ी भी नैतिक शिथिलता घातक सिद्ध होगी।

महासुख की उपलब्धि के स्थान तथा उपाय का वर्णन वज्रयानी अन्थों में विस्तार के साथ मिलता है। सिद्धों का कहना है कि 'उपणीप अवध्रती। कमल' में महासुख की अभिन्यक्ति होती है। तन्त्रशास्त्र

अवध्ताः धौर हठयोग के अन्यों में इस कमळ को 'सहस्त्रद्रछ'

( हजार पत्तों वाला ) कहा गया है। वज्रगुरु का भासन इसी कमल की कर्णिका के मध्य में है। इस स्थान की प्राप्ति मध्यममार्ग के भवलम्यन करने से ही हो सकती है। जीव सांसारिक दशा में इन्निण

१ ज्ञानसिद्धि ८।१६।

श्रीर वाम मार्ग में इतना अमण करता है कि उसे मण्यम मार्ग में जाने के जिये तनिक भी सामर्थ्य नहीं होतो। यह मार्ग गुरु की कृपा से ही प्राप्य है। सहिजया छोग वाम शक्ति को 'ललना' और दिच्या शक्ति को 'रसना' कहते हैं। तान्त्रिक भाषा में छलना, चन्द्र तथा प्रशान्वाम शक्ति के घोतक होने से समानार्थक है। रसना, सूर्य और उपाय दिच्या शक्ति के बोधक होने से पर्यायवाची हैं। इन दोनों के धीच में चलने वाकी शक्ति का पारिभाषिक नाम है "श्रवधृती"? । श्रवधृती शब्द की स्युरपत्ति है—

"ग्रवहेलया ग्रनाभोगेन क्लेशादि पापान् धुनोति ।

अर्थात् वह शक्ति जो अनायास ही क्लेशादि पापों को दूर कर देतों है। अवधूतीमार्ग ही अद्भयमार्ग, अन्यपथ, आनन्दस्थान आदि शन्दों से अभिहित किया जाता है। कलना भोर रसना इसी अवधूती के ही अविश्व रूप हैं। जय ये शक्तियों विशुद्ध होकर एकाकार हो जाती हैं तो इन्हें ''अवधूती' कहते हैं। तय चन्द्र का चन्द्रत्व नही रहता और न सूर्य का सूर्यत्व रहता है। क्योंकि इन दोनों के आजिङ्गन से ही 'अवधूती' का उदय होता है। वज्रजाप के द्वारा कलना और रसना का शोधन करने से तारपर्य, नाड़ी की शुद्धि से है। शोधन होने पर दोनों नाड़ियाँ मिलकर एकरस या एकाकार हो जाती हैं। इसी निःस्वमाव या नैरास्य अवस्था को ही अन्यावस्था कहते हैं। जो इस शुन्यमय अहतभाव में श्रिष्ठान कर आतमप्रकाश करता हैं वही सच्चा वज्रगुरु है।

१ द्रष्टन्य 'वीणापाद' का यह गायन— सु ज लाउ सिंस लागेलि तान्तीं । श्रणहा दागडी वाकि किस्रत श्रवधूती ॥ बाजइ अलो सिंह हेरुअ बीणा सुन तान्ति धनि विलसह रुणा ॥

<sup>--</sup> बौद्धगान ओ दोहा पृ० ३०

#### रागमार्ग-

महासुख कमल में नाने के लिये यथार्थ सामारस्य प्राप्त करने के लिये मध्यपथ का अवलम्बन करना तथा द्वन्द्व का मिन्नन कराना ही होगा। दो को बिना एक किये हुये रुष्टि और संहार से अतीत निरं नन पद की प्राप्ति असंभव है। इसलिये मिन्नन ही अद्वयशून्यावस्था तथा परमानन्द लाम का एक मात्र उपाय है। सहनिया नोगों का कहना है कि बुरे कमों के परिहार से तथा इन्द्रिय निरोध से निर्विकल्पक दशा अत्यन्त नहीं की ना सकती। युगल अवस्था की प्राप्ति न होने से विराग तथा विषय का त्याग एकदम निष्पत है। इसके लिये एक ही मार्ग है—सहजमार्ग—रागमार्ग, वैराग्यमार्ग नहीं। इसमार्ग के लिये कठिन तपस्या आदि का विधान निष्पल है। श्रीसमानन्त का कथन है कि दुष्कर नियमों के करने से शरीर केवल दुःख पाकर सूखता है; वित्त दुःख के समुद्र में गिर पड़ता है। इस प्रकार विश्लेष होने से सिद्धि नहीं मिन्नती—

दुष्करैर्नियमैस्तीत्रैः, मूर्तिः शुष्यति दुःखिता । दुःखाव्घौ चिप्यते चित्तं, विचेपात् सिद्धिरन्यथा ॥

इसिलये पंच प्रकारों के कामों का त्यागकर तपस्या द्वारा श्रपने को पीड़ित न करे। योगतन्त्रानुसार सुखपूर्वक वोधि (ज्ञान) की प्राप्ति के लिये सदा उद्यत रहे—

> पञ्चकामान् परित्यज्य तपोभिर्ने च पीड्येत् । सुखेन साधयेत् बोधि योगतन्त्रानुसारतः ।।

इसिलये वज्रयान का यह सिद्धान्त है कि देहरूपी वृष्ठ के चित्त-रूपी भट्ग द को विश्वद विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यह वृत्त करपवृत्त बन जाता है श्रीर भाकाश के समान निरन्जन फल फलता है। महासुख की तभी प्राप्ति होती है:— तनुतरचित्ताङ्कुरको विषयरसैर्यदि न सिच्यते शुद्धैः। गगनव्यापी फलदः कल्पतरुतवं कथं लभते १॥

राग से ही बन्धन होता है अतः मुक्ति भी राग से ही उत्पन्न होती है। इसिल्ये मुक्तिका सहन साधन महाराग या अनन्यराग है, वैराग्य नहीं। इस पात के उत्पर 'हेवज़तन्त्र' श्रादि श्रनेक तन्त्रों की उक्ति अत्यन्त स्पष्ट है:—"रागेन बध्यते लोको रागेनैव विमुच्यते।" इपिल्ये अनङ्गवत्र ने चित्त को ही संसार और निर्वाण दोनों वतलाया है। जिस समय चित्त बहुल सकल्प रूपी श्रन्धकार से अभिभूत रहता है; बिज्जती के समान चंचब होता है श्रीर राग, हेष आदि मलो से जिस रहता है, तब वहीं ससार रूप हैर।

अनल्प-संकल्प तमोभिभूत', प्रभञ्जनोन्मत्त-तडिच्च्चलञ्च। रागादिदुर्वारमळावलिप्त;

चित्तं विसंसारमुवाच वज्री॥

वही चित्त जब प्रकाशमान होकर करपना से विमुक्त होता है, रागादि मलों के छेप से विरहित होता है, आहा, प्राहक भाव की दशा को भतीत कर जाता है तब वही चित्त निर्वाण कहलाता है३। वैराग्य

१ 'चर्याचर्यविनिश्चय' के लुईपाद कृत प्रथम पाद की टीका मे उद्घृत सरहपाद का वचन।

२ प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि ४।२२

प्रभारवरं कल्पनया विमुक्त, प्रहीणरागादिमलप्रलेपम् ।
 ग्राह्यं न च प्राहकमप्रस्तव, तदेव निर्वाणवं नगाद ॥

<sup>—</sup>प्र० वि० सि० ४।२४

नागार्जुन के निम्नाकित वचन से इसकी तुल्ना की निये। निर्वाणस्य या कोटिः, कोटिः संसरणस्य च। न तयोरन्तरं किञ्चित्, सुस्क्ष्ममिप विद्यते॥

को इसन करने बाड़े पुरुष को 'वीर' कहते हैं।

ऊपर छछना चौर रसना के एकत्र मिलन की यात कही गयी है। विद्युद्ध होने पर ये दोनों 'धवधूती' के रूप में परिणित हो जाती हैं। 'साम्यो' उस समय एकमात्र श्रवधृतिका ही प्रव्यक्तित रहती है। तथा 'अवध्विका' के विद्युद्ध रूप के छिए 'डोम्पी' शब्द का 'पाण्डाली, व्यवहार किया जाता है। वामशक्ति और टिंग्रिशक्ति के मिछन से जो धरिन या तेज उत्पन्न होता है उसकी प्रथम लिम्बिक नाभिचक में होती है। इस 'बबस्या में यह शक्ति अच्छी सरद विशुद्ध नहीं रहती। इनका सहजिया मःषा में सांकेतिक नाम 'वाण्डार्रा' है। तप चारहाली विश्वद्ध हो जाती है तब उसे 'होस्बी' वा 'बद्गाली' कहते हैं १। अवधृती, चायडाली और बहाली (या छोम्बी) एक ही हाकि की शिविष श्रवस्था के नामान्तर हैं। सवधूती अवस्था में हैंत का निवास रहता है पर्वोक्ति उसमें हुदा छौर पिहाला पृथक् रूप में श्यमा दार्य भलग सलग निर्वाद करती हैं। चायटाली श्रवस्था में हैताहूत का निवास है गया यताली भहें नमाव की सुचिका है। तन्त्र में जानि के जो सीन भेद — अपरा, परापरा तथा परा—िक ये गये हैं छनका एइप इन्हीं तीनों भेदों से है । सबपुती सबस्था में नायु का संचार तथा निर्मेम दोना है, इसं का नाम संसार है। हक्कि को सरसमार्ग में छे भागा राभौग् पए भति हो दूर कर सरद्धपय में छे चलना सावक का प्रधान कार्य है। सिद्धाचार्यों का छज् बाट१ (ऋज — सीधा मार्ग)
यही हैं। वाम और दिख्या को गित जब तक है तब तक हमारा मार्थ
देढ़ा (सिद्धों की भाषा में बॉक = वक ) ही रहता है। इस मार्ग को
छोड़कर सीधे मार्ग में भाने के लिये सिद्धाचार्यों ने भनेक सुन्दर हृष्टान्त
दिये हैं। इस मार्ग के श्रवलम्बन करने से वज्रयानी साधक को भपनी
श्रभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है। भन्तिम चण में रागान्नि श्राप से आप
शान्त हो जाती है जिसका नाम है निर्वाण (या भाग का बुक्त जाना)
रागानि के निवृत्त होने से जिस भानन्द का प्रकाश होता है उसे कहते
हैं—विरमानन्द। उस समय चन्द्र स्वभावस्थित होता है, मन स्थिर

"उजूरे उजू छाड़िना ले ओ रे वॅक।" निऋहि बोहिया जाहु रे लॉक॥ अर्थात् ऋजुमार्ग को पकडो, टेढ़े रास्ते को छोड़ दो।

सिद्धाचार्य शान्तिपाद (प्रसिद्ध नाम भुमुकु) की यह उक्ति भी मननीय है—

वाम दहिन दो बाटा छोड़ी। शान्ति ब्रगथेउ संकेलिउ॥

श्रर्थात् वाम ग्रीर 'दिल्ण मार्ग को छोड़कर मध्यमार्ग का ग्रहण त्रावरयक है। यही विश्वद्ध 'श्रवधृतीमार्ग' या वजमार्ग है। विना इसका आश्रंय लिये बुद्धत्व, तथागतमाव या महासुख की प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है—एतद् विरमानन्दोपायमार्ग विहाय नान्यमार्गसद्भावोऽभिमुः खोऽस्ति। इसी का द्योतक यह तन्त्र वचन है—

एष मार्गवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः। येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यय तथागताः॥

श मध्यमार्ग ही सरल मार्ग, ऋश मार्ग या ऊजू बाट है। सरहपाद की युक्ति है:—

होता है, तथा वायु की गित स्तिमित होती है। जिसके हृदय में विरमा-जन्द का प्रकाश उत्पन्न हो गया हैं, वही ययार्थ में योगीन्द्र, योगिराट् है तथा सहजिया भाषा में वही 'वज्धर' पदवाच्य सद्गुरु कहलाता है।

सहजिया छोगों में महामुद्रा का साद्यात्कार ही सिद्धि गिना जाता है। शून्यता तथा करुणा के अभेद को ही 'महामुदा' कहते हैं। जिसने इस अभेद ज्ञान को प्राप्त कर जिया है, उससे अज्ञात कोई भी पदार्थं नहीं रहता। उसके छिए समग्र विश्व के पदार्थं अपने विशुद्धरूप को प्रकट कर देते हैं। 'धर्मकरण्डक', 'बुद्धरत्नकरण्डक' तथा 'निनरस्न'—इसी महामुद्रा के पर्याय हैं। तन्त्रशास्त्र में शिव और शक्ति का जो तात्पर्य तथा स्थान है वही रहस्य तथा स्थान वज्रयान में झून्यता तथा करुणा अथवा वज्र श्रीर कमल का है। शिव-शक्ति के सामरस्य को दिखलाने के लिए तन्त्र में एक यन्त्रविशेष का उपयोग किया जाता है। यन्त्र में दो समवेन्द्र त्रिकोण हैं— एक ऊर्ध्वमुख त्रिकोण रहता है और द्सरा अधोमुख त्रिकोण । ये पृथक् रूप से शिवतत्त्व तथा तथा शक्तितत्व के धोतक है- इनका एकीकरण दोनों के परस्पर आलिंगन या मिलन का यान्त्रिक निदर्शन है। शून्यता तथा करुणा के परस्पर मिळन—वज्र और कमल का परस्पर योग-दोनों का रहस्य एक ही है-शक्तिह्नय का परस्पर मिलन या सामरस्य या समरसता।

इतियसुल में भासक पुरुष धर्मतस्य का ज्ञाता कभी नहीं हो सकता। बज़-कमक के संयोग से जिस साधक ने बोधिचित्त को वज़मार्ग में श्रच्युत रखने की योग्यता प्राप्त कर की है अथवा जिसने शिव-शक्ति के मिळन से द्वामादी में बिन्दु को चालित कर स्थिर तथा हद करने की सामध्यें सिद्ध कर ली है, वही महायोगी है। धर्म का तत्त्व उसकी ज्ञानहिद्द के सामने स्वयं उन्मिपित हो जाता है। समस्त साधन का उद्देश्य

१ प्रष्टव्य ज्ञानसिद्धि १।५६-५७।

बोधिचित्त या विन्दु की रद्धा करना है। बोधिचित्त से अभिपात बोधिमार्ग पर आरुड़िचत्त से हैं । ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जित्त उस मार्ग से पतित न हो जाय। नाना प्रकार की साधना का फल काय, बाक तथा चित्त की दृहता सम्पादन करना होता है। देवता के संयोग से काय की दृहता, वज्जाप के द्वारा चन्द्र सूर्य की गति के खरडन होने पर वाक् की दृहता और सुमेरिशिखर पर दवास को ले जाने से चित्त की दृहता सम्पादित होती है। बिना इनकी दृहता हुए साधक में परम चैतन्य की शिक्त का आविर्भाव हो नहीं सकता। यदि आविर्भाव सम्भवत, हो भी जाय, तो उसे सहन या धारण करने की चमता साधक में नहीं रहती। इसोलिए गुरु इस दृहता को प्राप्ति के लिए विशेष आप्रह दिखलाता है। इस दृहता की श्रमिध्यक्ति 'वज्र' शब्द के द्वारा की जातो है। इस प्रकार द्वेतमाव के परित्याग से अद्वेतमाव की अनुमूति वज्रयान का चरम लक्ष्य है। 'वज्र' शून्यता का ही भौतिक 'प्रतीक है क्योंकि दोनों ही दृह, अखरनीय, श्रद्धेण, अभेद्य तथा अविनाशी हैं—

दृढं सारमसौशीर्यमच्छेद्याभेद्यल द्ग्णम् । अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ॥

---वज्रशेखर पृ० २३

वज्रयान का अर्थ है सब बुदों का ज्ञान—( सर्वतायागतं ज्ञानं वज्रयानमिति स्मृतस्र)। इस मत में परमार्थं सर्वध्यापक, अविकारी,

१ त्रानादिनिधनं शान्तं भावाभावत्त्यं विभुम्। श्रन्यताकरुणाभिन्नं वोधिचित्तमिति स्मृतम्॥

<sup>—</sup>श्रीसमानतन्त्र पृ० १५३।

इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टव्य—ज्ञानसिद्धि पृ० ७५।

२ ज्ञानसिद्धि १।३७।

तत्त्वः सर्वज्ञ माना जाता है। आकाश के समान अप्रतिष्ठित, व्यापक तथा छद्मण्विज्ञत जो तस्त है यही 'वज्रज्ञान' है१। न यह भावरूप है, न अभावरूप, न भावाभावरूप और न तदुभयवर्जित है:—

भावाभावौ न तौ तत्त्वं, भवेत् ताभ्या विवर्जितम् । न देशत्वमतो युक्तं, सर्वज्ञो न भवेत्तदा ॥ ( ज्ञा०िस० १२।४ )

मूलतत्त्व साकार तथा निराकार दोनों से मिन्न है। उसके निमित्त न तो शून्य की मावना करे न अशून्य की, न शून्य को छोड़े और न अशून्य का परित्याग करें (प्रज्ञोपाय० ४१५) नयों कि शून्य और अशून्य के प्रहण करने से अनल्प कल्पना का उदय होता है। इनके त्याग से संकल्प जन्मता है। इसिंजिए दोनों को छोड़ना श्रावश्यक है। परमार्थ निर्विकार, निरासङ्ग, निष्कांच्च (आकांचाहीन), गतकल्मप, श्राचन्त्रहीन, कल्पना-मुक्त है। शून्यता ही 'प्रज्ञा' है तथा अशेष प्राणियो पर अनुकम्पा (कृपा) ही 'उपाय' है। प्रज्ञोपाय के मिलन का अर्थ है प्रज्ञा तथा करुणा का परस्पर योग। इसकी उपलब्धि से ही परमार्थ मिलता हैर। तत्त्वभावना भावक, भाव्य तथा भावना की त्रिपुटी से रहित होती है—

> न यत्र भावकः कश्चित्, नापि काचिद् विभावना । भावनीयं न चेवास्ति, सोच्यते तत्त्वभावना३॥

- १ अप्रतिष्ठं यथाकाशं व्यापि लच्चणवर्जितम्। इदं तत् परमं तत्त्वं वज्रज्ञानमनुत्तरम्॥
  - —शानिवद्धि ३।४७
- २ प्रज्ञोपायसुयुक्तात्मा सर्वासङ्गपराङ्मुख:। जन्यनीहैव संसिध्येत तत्त्वाभ्यासे कृतश्रम:॥
- ,—प्रज्ञोपाय० ५।१६ ३ प्रज्ञोपाय-विनिश्चय-विद्धि का चौथा परि० तथा ज्ञानसिद्धि का १२ वॉ परि० देखिए।

### ं ( ङ ) कालचक्रयान

वज्रयान के उदय के कुछ ही समय वाद एक नवीन बौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम है 'कालचक्रयान' । इस सम्प्रदाय की धरणार्ये बजयानी अन्थों में ही उपलब्ध नहीं होतीं, प्रत्युत शैव तान्त्रिकों के अन्यों में भी ये सिद्धान्त पर्याप्त स्पष्टरूप से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्यभिज्ञादर्शन के श्राचार्य भिनवगुर ने भपने 'तन्त्रालोक' में कालचक का बढ़ा ही विशद, विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्त को होंव तान्त्रिक तथ्यों के अन्तर्गत ही सम्मिलित किया है। परन्त्र ये सिद्धान्त मुख्यतया वे ही हैं जिनको आधार मानकर इस बौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदाय ने अपने नवीन यान—कालचक्रयान—का प्रवर्तन किया। सिद्धाचार्यों की वाशियों के अनुशीलन से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि ये तथ्य सिद्धों को अवगत थे। कालचक्र की इस धारा को आश्रित कर पिछली शताब्दियों में इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ। परन्तु सामग्री के अभाव में इस मत के इतिहास का पता नहीं चळता। अभी हाल में 'सेकोहेश टीका' नामक प्रन्थ प्रकाशित हुआ है। जिसमें काळचक के दार्शनिक सिद्धान्त तथा व्यावहारिक साधना-पद्धति का विशिष्ट वर्णन है। यह प्रनथ किसी मूल तन्त्रग्रन्थ की व्याख्यामात्र है। इसके अनुशीलन से कालचक्रयान के विशाल साहित्य का तनिक श्राभास

१ गा० श्रो० सी० (संख्या ६०) में डा० कारेल्ली की महत्त्व-पूर्ण प्रस्तावना के साथ प्रकाशित, बड़ोदा १६४१। इसकी सम्पादिका इटली की रहने वाली हैं परन्तु उनका तन्त्र में प्रवेश तथा तान्त्रिक तत्त्वों की श्रोर उनकी सहानुमूति भारतीयों के समान है। प्रन्थ के श्रोरम्भ में दी गई प्रस्तावना विद्वत्तापूर्ण तथा शातन्य विषयों से परिपूर्ण है।

सा मिलता है। 'परमार्थ सेवा' के श्रांतिरक्त 'विमलप्रभा' इस मत का विशिष्ट अन्य प्रतीत होता है। इस अन्य के लेखक का नाम है—
नखपाद या नारोपा। ये कोई विशिष्ट तान्त्रिक श्राचार्य प्रतीत होते हैं।
इस अन्य में नागार्जुन, आर्यदेव तथा चन्द्रगोमी अके तान्त्रिक मत विषयक पद्यों का उद्धरण दिया गया है। साथ ही साथ प्रसिद्ध सिद्धाचार्य सरहपाद के दोहा उद्धृत किये गये हैं । इन्द्रभृति की ज्ञानसिद्धि से 'वज्रज्ञान' का लच्या दिया गया है । श्रमेक श्रमसिद्ध सिद्धों के पद्य भी प्रमायारूप से दिये गये हैं । इससे स्पष्ट है कि 'नारोपा' का समय अन्य श्राताब्दी से पहले नहीं हो सकता। इस अन्य का विषय है—
सेक, अभिषेक या तान्त्रिकी दीचा, परन्तु भाचार-पद्धति के अतिरिक्त मूल सिद्धान्तों का भी संचिष्ठ विवरण दिया गया है । इसी अन्य के आधार पर कालवक्रयान के मत का संचिष्ठ वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है ।

#### मुस्य क्षिद्धान्त—

कालचक्रयान का यह मुख्य सिद्धान्त है कि बाहर का समग्र महाण्ड इस मानव-शरीर के भीतर है। यह तो वेदान्त का मान्य सिद्धान्त है कि पिगडायड तथा महाग्रड में नितान्त एकता है। बाह्य जगत् के सूर्य-चन्द्र, आकाश-पाताल-भूमि, समस्त भुवन, विन्ध्य-हिमालय आदि पर्वत, गंगा-यमुना-सरस्वती श्रादि निद्या—जितने विशाल तथा सूच्म प्रपंच उपलब्ध होते हैं वे सब इस देह में विद्यमान हैं। विद्वान्

इष्टन्य सेकोहेशटीका पृ० ४६।

२ वही, पृ० ४८, ४८।

३ वही पृ० पम (= ज्ञानसिद्धि पृ० ३६, श्लोक ४७ )।

का कार्य है कि वह इस रहस्य को जानकर अपने शारीर की ग्रिट्स के सम्पादन का प्रयत्न करे। शारीर के ही द्वारा निद्धि प्राप्त होती है, साधना का मुख्य माधन शारीर है। अतः कायग्रुद्धि होने पर ही प्रश्न-श्रुद्धि तथा चित्तश्रुद्धि हो सकती है। काय, प्राण तथा चित्तका इतना चिनिष्ठ सम्पन्ध है कि एक की शुद्धि हुए यिना दूसरे की विशुद्धवा सचित नहीं हो सकती शीर यिना तीनों की विशुद्धि हुए परमार्थ की प्राप्ति नितान्त असम्भाव्य है। इस प्रकार काय में हो काकचक का परिवर्तन सदा हुआ करता है। इस तक्ष्व को पहचानना चाहिए।

यह विषय शक्ति सथा शक्तिमानु के परस्पर संयोग का फा है। परम त्तरव को 'आदिवृद्ध' कहते हैं। उनका न आदि है सौर न अन्त है। भनन्त ज्ञान से सम्पन्न होने से, भविपरीत रूप से समग्र धर्मों को जानने के कारण, वे ही 'युद्ध ' इस विश्व के आदि में वर्तमान होने से भादि मुद्ध हैं। 'खादि' से तारवर्य है उत्पादम्ययर हित से। वे करुणा और शुन्यता की मूर्ति हैं। धर्यात् परमतस्य के दो प्रकार हैं --(१) शुन्यता-समस्त धर्मों को निःस्वमाव होने का शान, यह उरकृष्ट प्रशा है। (२) करुगा-अनन्त द्या अर्थात् दुःख के समुद्र में दूरने घाले प्राणियों को उद्घार करने को असीम अनुक्रम्या । प्रज्ञा तथा करुगा की सम्मिक्ति मूर्ति कालचक्रयान में 'भादि चुद्ध' है जिस की यह महती विशिष्टता है कि थे सर्वज्ञ होते हुए परम कारुणिक हैं। लब तक करुणा का खद्य नहीं होता, तब तक प्रशासम्बन्न होने से भी विशेष जाभ नहीं है। इसनिए 'बुद्ध' को हम 'मगवान्' कहते हैं — प्रपीत् जगदुद्धार की सामध्ये रतने वाला। अतः महायानी करपना के अनुमार ही काड चक्रयान में आदि शुद्ध की करवना करुणा और शून्यता की एकता के रूप में की गई है। इन्हों की संज्ञा 'काल' है। उनकी शक्ति संवृति-

रूपिणी है अर्थात् जगत् का यह व्यावहारिक रूप (संवृति) उन्हों की शक्ति हैं। चक्र संतत परिवर्तनशील विश्व का प्रतिनिधि है। शक्ति से संविद्यत रूप 'काळचक्र' है। यह श्रद्धय (दो होकर भी एक) है तथा कभी विनाश नहीं होने वाला (श्रष्ठर) है—

श्रनादिनिधनो बुद्ध आदि बुद्धो निरन्वयः । करुणाशून्यतामूर्तिः कालः संवृतिरूपिणी । शून्यता चक्रमित्युक्तं कालचकोऽद्दयोऽच्चरः ॥

## धादि•बुद्ध—

कादि बुद्ध के चार काय होते हैं—(१) सहज काय, (२) धर्म काय, (३) संमीग काय तथा (४) निर्माण काय। वैदिकदर्शन में जीव की जाप्रत्, स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुरीय—ये चार अवस्थायें मानी जाती हैं। इन चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाला चैतन्य मिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जाप्रत् अवस्था के साक्षी चैतन्य को (जीव को) 'विशव कहते हैं, स्वप्न के साची को तैजस प्रथा सुपुप्ति के साची को 'प्राज्ञ' कहते हैं। इससे श्रतिशिक्त तुरीयदर्शा का साची वास्तव 'आरमा' है। इसी प्रकार कालचक्रयान में इन अवस्थाओं से सम्बद्ध चार कायों की कल्पना मानी जाती है। इनसे सम्बद्ध भिन्न-भिन्न वज्र तथा योग का निर्देश इस चक्र में किया गया है—

| 3          | सहजकाम      | कृत्या  | <b>হাানব</b> ত্স | विशुद्धयोग    | , तुरीय  |
|------------|-------------|---------|------------------|---------------|----------|
| <b>ર</b> ્ | धर्मकाय     | मैत्री  | चित्तवज्र        | धर्मात्मक योग | सुपुष्ति |
| ₹,         | संभोगकाय    | मुदिता  | वाग्वज्र         | मन्त्रयोग     | स्वपन    |
| 8          | निर्मायाकाय | उपेद्या | कायवज्र          | संस्थान योग   | जाप्रत्  |

बादि-मुद्ध का (१) सहजकाय ही परमार्थतः सत्य है। यह

शून्यता के ज्ञान होने से विश्वद्ध है। यह तुरीयदशा के त्त्य होने अवर तथा महासुख रूप है। वास्तव करुणा का उदय इसी काय में है। भत वह शानवज कहा गया है। यही विशुद्ध योग है। (२) धर्मकाय में बिना निमित्त ही ज्ञान का उदय होता है। सुपुष्ति के च्चय होने से यह निस्य मनित्य भादि हैत से रहित होता है, मैत्री रूप है, निचले दोनों कार्यो के द्वारा जगत् का समग्र कार्य सम्पन्न कराता है, यह निविकरपक चित्त की भूमि होने से 'चित्तवन' तथा धर्मात्मक योग कहलाता है। (३) संभोगकाय स्वप्न की दशा का सूचक है। इसमें अज्ञय अनाहत ध्वनि का उदय होता है। सब प्राणियों के नादरूप होने से मन्त्रमुदिता रूप है। मन्त्र के उदय का सम्बन्ध इसी काय से है। इसे वागवज तथा मन्त्रयोग कहते हैं। इसी काय के द्वारा आदिबुद्ध ू धर्म तत्वों की शिचा प्रदान करते हैं। (४) निर्माणकाय का सम्बन्ध जाप्रत् दशा से है। नाना निर्माण कार्यों को धारणकर बुद्ध क्लेश का नाश करते हैं। यही कायवज्र तथा संस्थान योग कहलाता है। इन चारों कायों की क्रुपनायोगाचार को भी मान्य थी। इस क्रुपना में भनेक नवीन बार्ते मनन करने योग्य हैं।

#### 'काळचक'—

'कालचक्र' शब्द समष्टि तथा व्यष्टि रूप से उसी परम-तस्त का छोतक है। इस शब्द के चारों अद्धर परमार्थ सस्य के स्वरूप का प्रति-पादन करते हैं। 'का' कारण का प्रतीक है अर्थात् परमतस्त कारणरहित है। कारण बोधिचित्त काय एक ही पदार्थ हैं। 'ल' छय (नाश ) का छोतक है। छय किसका ? प्राण का। काय के व्यापार के शान्त होने पर प्राण का छयं अव्हयम्भावी होता है। 'च' वल चित्त का वाचक

१ सेकोद्देश टीका १० ५-६

है। जगत् के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त इन्हीं विषयों में सदा असण किया करता है। इसिकए वह चक्चत रहता है। 'ऋ' क्रम बन्धन का सूचक है। अर्थात् तुरीयावस्था में काय, प्राण तथा चित्त का वन्धन कमशः सम्पन्न होता है। प्राण तथा चित्त का परस्पर योग नितान्त बनिष्ट रहता है। इसिकए प्रथमतः कायविन्दु का निरोध करना आवश्यक है। यह ललाट में सम्पन्न होता है। अतः 'का' निर्माणकाय का सूचक है। क्यंट में वाग-विन्दु के निरोध होने से प्राण का लय होता है। बिना प्राण के तय किये चंचल चित्त का बन्धन हो नहीं सकता। इन तीनों के बन्धन तथा लय का अनुष्ठान तुरीय दशा में किया जाता है। अतः 'कालचक' (जिसमें ये चारों अद्धर क्रमशः सिन्नविष्ट हैं) उसी परम सत्यभूत, अत्तर, आदि-बुद्ध को द्योतित करता है—

काकारात् कारणे शान्ते लकाराल्लयोऽत्र वै। चकाराच्चलचित्तस्य क्रकारात् क्रमबन्धनैः॥

'काल चक्त' पदतः उसी परमार्थं का घोतक है। 'कालचक' में दो शब्द हैं—काल और चक्र। काल और चक्र का समन्वय ही परसतत्व का घोतक है। ज्ञान तथा श्रेय से सम्बन्ध रखने वाला शाता, सब आवरणों के प्रय का कारण है। अतः वह 'काल' कहलाता है। काल, अपाय तथा करणा—एक ही तत्त्व के पर्याय है—वही तत्त्व, जिसे हम पुरुष या शिव के नाम से बाह्मण-ग्रन्थों में पुकारते हैं। श्रेयरूप में सदा उपस्थित रहने वाला, तीन धातुओं—काम धातु, रूप धातु तथा अरूप धातु से सम्बद्ध, अनन्त स्थिति से सम्बन्न जगत् का यह चक्र 'चक्र' कहलाता है। चक्र, प्रज्ञा, श्रून्यता—एक ही तत्त्व के पर्याय है—वही तत्त्व, जिसे प्रकृति या शक्ति की संशा ब्राह्मणप्रन्थों में है। परम तत्त्व इन्हीं शाता तथा श्रेय, प्रज्ञा तथा स्थाय का समन्वय होने के कारण

कालचक्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तन्त्र के जिस तत्त्व पर हम इतना आग्रह दिखलाते हैं उसी युगलरूप परमतत्त्व की सूचना शिव-शक्ति की एकता का बोधक 'कालचक्र'। शब्द दे रहा है। कालचक्र यान में यही परमार्थ है।

इस तत्त्व की उपलब्धि के लिए कालचक्रयानियों ने विशिष्ट साधना बतलाई है जिसका उपदेश गुरु के मुख से ही किया जा सकता है। कालचक्रयान की मौलिकता स्पष्ट है।



१ स एव कालचको भगवान् प्रज्ञोपायात्मको ज्ञानद्वय-सम्बन्धेनोक्तो यथाच्रसुखज्ञानं सर्वावरणच्चयहेतुभूतं काल इत्युक्तम् ।

<sup>—</sup>सेकोद्देशटीका पृष्ठ ८

# पञ्चम खरड (बोद्ध धर्म का प्रसार और महत्त्व)

हूणान् चीनांश्च काम्बोजान् शिष्टान् सभ्यांद्रच यो व्यधात्। गौरवं तस्य धर्मस्य कथा वाचा प्रतन्यते।।

# तेइसवाँ परिच्छेद

# बौद्धधर्म को विदेशों में प्रसार

भारत के बाहर बोद्ध-धर्म के प्रचार का अपना पृथक ही इतिहास है। अशोक ने इसे सर्व-प्रथम राजकीय आश्रय देकर इसका विपुळ प्रचार किया। इसके पहिले यह भारत के एक प्रान्तमात्र का धर्म था। परन्त यदि अशोक की धर्मप्रचार-भावना इस धर्म को प्राप्त न हुई होती तो इसकी दशा जैनधर्म के समान ही होती। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेन्द्र और संधमित्रा को सर्व-प्रथम प्रचार कार्य के किये लका द्वीप में भेजा। तब से लंका ही स्थविरवादी बौद्ध धर्म (हीनयान) का प्रधान केन्द्र बन गया। वहीं से यह धर्म वर्मा, स्याम ( याईलैएड ) और क्रम्बोदिया में फैला। इस प्रकार इन देशों में हीनयान धर्म की प्रधानता है। भारत के उत्तर में तिब्बत, चीन, कोरिया, मगोलिया, तथा जापान में महायान धर्म की प्रधानता है। भारतवर्ष से कनिष्क के समय (प्रथम-शताब्दी ) में यह धर्म चीनदेश में गया तथा चीन से होकर यह कोरिया सीर तिब्बत पहुँचा । कोरिया से यह धर्म जापान में आया । मंगोकिया में इस धर्म के प्रचार करने का श्रेय तिन्वती जोगों को है। इस प्रकार भारत के दिच्यी प्रदेशों हीनयान का श्रीर उत्तरी प्रदेशों में महायान की अधानता है।

## (क) तिब्बत में बौद्धधर्म

तिब्बत का राज-धर्म बौद्ध-धर्म है। वहाँ का राजा द्वाई लामा धर्म का भी गुरु समझा जाता है। तिब्बत को बौद्धधर्म चीन से प्राप्त हुआ और इसी लिये तिब्बती कोगों ने संस्कृत-प्रन्थों के चीनी अनुवाद का भाषान्तर अपनी भाषा में किया। सर्वोस्तिवादी मत के जिन प्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप से मिळता है इन ग्रन्थों का मूल संस्कृत रूप भारत में भी श्रगाप्य है। अतः सर्वास्तिवाद के त्रिपटक के विषय तथा महत्व को जानने के छिये तिब्बती अनुवादों का श्रध्ययन अनिवार्य है। तिब्बती श्रनुवादों की यह एक बड़ी विशेषता है कि संस्कृत ग्रन्थों का वे अत्तरशः अनुवाद ग्रस्तुत करते हैं। अतः इनकी सहायता से मूळ संस्कृत ग्रन्थों का संस्कृतरूप भळी-भाँति पुनर्निर्मित किया जा सकता है। तिब्बत में बौद्धधर्म के प्रचार का इतिहास बड़ा मनोरक्षक है। भिक्षु राहुळ सांकृत्यायन ने 'तिब्बत में बौद्धधर्म' में इस इतिहास को ६ युगों में विभक्त किया है—(१) आरम्भयुग पद्म० ई०—७६३ ई०; (२) शान्तरित्वत युग (७६३ ई०—१६२ ई०), (३) दोपंकर-युग (१०४२—११०२); (४) सक्स्य युग (११०२-१३७६ ई०) (५) चोङ् ख प युग (१३७६ ई० १६६४ ई०), (६) पर्तमानयुगः (१६६४ ई०—)।

#### शान्त रक्षित—

तिब्दत में बौद्ध धर्म का प्रवेश स्नोङ्-गचन्-गस्म-पो (जनमकाक ४५७,ई०) के राज्यकाल में प्रथमवार हुआ जब अनकी स्त्री नेपाल-राजकुमारी अपने साथ अचोम्य, मेंत्रेय तथा तारा की चन्दन की मूर्तियाँ ले आई और दूसरी स्त्री चीनराज की कन्या पुरातन बुद्ध प्रतिमा को चीन से दहेज में लाई। इन स्त्रियों के सहवास से राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। परन्तु इसको व्यापक रूप ७६३ ई० में मिला जब शान्तरित नालन्दा से तिब्बत में धर्म-प्रचार के निमित्त-राजा के निमन्त्रण पर आये। शान्तरित्त नालन्दा विहार के बड़े भारी प्रीड़ दार्शनिक थे जिनके व्यापक पाण्डित्य का परिचय 'तत्त्वसग्रह' से भलीमाँ ति चलता है। ज्ञानेन्द्र नामक तिब्बती सिक्षु इन्हें पहले पहल स्वयं तिब्बत ले गये। राजा ने इनका बढ़ा स्वागत किया। राजमहरू में ही वे ठहराये गये तथा इनकी

मूयसी अभ्यर्थना की गई। कारणवश इन्हें भारत जीटना पड़ा। तूसरी बार राजा खि-सोड़-हदे-ब्चन (७४२-मर्स् ई०) के निमन्त्रण,पर शान्तरचित ७५ वर्ष की अवस्था में शारीरिक किटनाइयों का बिना ख्याल किये तिब्बत पहुँचे। भोटदेश के अनेक पुरुषों को मिक्षु बनाया गया तथा 'सम्ये' नामक स्थान पर बड़ा विशाल विहार बनाया गया (७६३-७७५ ई०)। यही पहला विहार तिब्बत में स्थापित किया गया जो पीछे बौद्धधर्म के प्रचार तथा प्रसार में विशेष सहायक सिद्ध हुआ। तिब्बत में आचार्य की मृत्यु के अनन्तर उनके विद्वान् शिष्य कमलशील भी राजा के निमन्त्रण पर वहीं गये परन्तु चीनी भिद्धु श्रों के साथ वैमनस्य होने के कारण इन्हें अपने शर्णों से भी हाथ धोना पड़ा।

#### द्येषंकर श्रीज्ञान-

दीपंवर श्रीज्ञान का जन्म विषमशिला महाविद्वार के पास ही किसी सामन्त के गृह में हुआ था। सुनते हैं कि इन्होंने नाजन्दा तथा बोधगया में ही नहीं, प्रत्युत सुवर्णद्वोप (सुमात्रा) में भी जाकर विद्या-ध्ययन किया था। विषमशिला महाविद्वार में ही ये पीछे अध्यापन कार्य करते थे। ज्ञानप्रभ नामक भोटदेशीय भिक्षु के निमन्त्रण पर वे तिब्बत में गये (१०४२ ई०)। जीवन के अन्तम तेरह वर्ष वहीं विताकह १०५५ ई० में, ७३वें साल की सम में वहीं निर्वाण आत किया। इन्होंने सैकड़ों संस्कृत उन्थों का अनुवाद दुमाधियों की सहायता से तिब्बती भाषा में किया, जिसमें आधार्य भव्य (या भावविवेक) का 'मध्यमकरत्नप्रदीप' नितान्त विख्यात है। यह तीसरा युग अनुवाद के कार्य के लिए नितान्त महत्त्वशाली है। इसमें मुख्य दार्शनिक अन्यों के तिब्बती अनुवाद प्रस्तुत किये गये।

चुस्तोन—

चतुर्थं युग के अन्यकारो तथा अनुवादों में बु-स्तोन का नाम उर्लेख-

नीय है। इनका नाम रिन्-छेन्-मुब (१२'६०-१३६४ ई०) था। इनकी विद्वला श्रद्वितीय थी। ये अपने समय के ही नहीं; बिलक आजतक हुए तिन्वती विद्वानों में अद्वितीय माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं पचासों यन्य जिखे जिनमें भारत और भोटदेश में बौद्ध-धमं के इतिहास का प्रतिपादक ग्रन्थ एक महत्त्वपूर्ण रचना है।।

परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण कार्य उस समय तक के सभी अनुवादित प्रन्थों को एकत्र कर क्रमानुसार दो बड़े संप्रहों में जमा करना
है। इनमें एक का नाम स्कन्युर (प्रसिद्ध नाम कंजुर है) है और
न्तूसरे का नाम स्तनन्युर (प्रसिद्ध नाम तज़र) है। इनमें पहला संप्रह
उन प्रन्थों का है जो बुद्ध के वचन माने गए। 'स्क' शब्द का अर्थ मोट
भाषा में है 'वचन' और 'युर' कहते है अनुवाद को। इस प्रकार 'कंजुर'
में बुद्ध-वचन माने जाने बाले प्रन्थों का संप्रह है। तंजुर में बुद्ध-वचन
से भिन्न दर्शन, काव्य, वैद्यक, क्योतिष, तंत्र आदि प्रन्थों का विशाख
संप्रह है। 'स्तन' शब्द का अर्थ है 'शास्त्र'। अतः दूसरे संप्रह में शास्त्रपरक प्रन्थों का तिब्बतीय संप्रह है। कंजूर और तंजुर का अध्ययन
चौद्ध धर्म के अनुशीलन के लिए कितना आवश्यक है, इसे विद्वानों को
बतलाने की आवश्यकता नहीं। इस संप्रह के कर्ता 'बुस्तोन' हमारी
यहती श्रद्धा के भाजन हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहींर।

ळामा तारानाथ-

चौथे युग में बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता ही गया। इस युग के

१ इस प्रन्थ का अनुवाद डा० श्रोबरिमलर ने अप्रेजी में किया है।

२ तंज्ञर के ग्रन्थों की विस्तृत सूची के लिए देखिए- डा॰ कार-दियेर- का सूची-पत्र Catalogue du fonds tibetain de la Bibliotheque natainale; Paris 1909—15.

आरम्भ में चोङ्-रव प नामक प्रसिद्ध भिक्षु ने एक महाविद्यालय तथा एक महाविहार की स्थापना कर बौद्ध धर्म का विपुत्त प्रचार किया। इसी युग में प्रसिद्ध विद्वान् लामा तारानाथ (१३७५ सन् ) भी हुए। यद्यपि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोङ्-रव-प की भाँति गंभीर न था, तौभी ये बहुश्रुत थे। इनके अनेक प्रन्थों में भारत में बौद धर्म का इतिहास' नामक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण माना जाता है। दन्तकथाओं से मिश्रित होने के कारण से यह विद्युद्ध इतिहास तो नहीं कहा जा सकता, तथापि भारत से बाहर, विदेशी दृष्टि से लिखे जाने के कारण इसका महत्त्व कम नहीं है। सबसे पूर्व इस अन्य का श्रनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था जिसके कारण तारानाथ की प्रसिद्धि खूव अधिक हो गई। इन्होंने अनुसूति स्वरूपाचार्य के 'सारस्वत व्याकरण' का अनुवाद किया जिसमें कुरुक्षेत्र के पिखत कृष्णभद्र ने इनकी पर्याप्त सहायता की। इनके भविरिक्त इस युग में पाँचवे दलाई लामा भी धर्म-प्रचार में विशेष छान रखते थे। इन्हीं की घेरणा से पाणिनीय व्याकरण की प्रक्रियाकौमुदी तथा सारस्वत का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया शया। इसी युग के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार की कहानी समात होती है १।

इस संदिश वर्णन से स्पष्ट है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रधार लगभग १३०० सौ वर्षों से हैं। दसवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक भारत और तिब्बत का सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ था। इसी समय बज्जयानी सिद्धाचार्यों के संस्कृत तथा लोकमाषा में जिस्से गए प्रन्थों का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया गया। कालक्रम से मूल संस्कृत ग्रन्थों के नष्ट हो

१ इस विवरण के लिए अन्यकार भिद्ध राहुल सांक्रियायन के 'तिन्त्रत में नौद्ध घर्म' का विशेष ऋगो है। यह संदिस वर्णन इसी आमाणिक अन्य के आधार पर है।

जाने पर भी तिञ्चती अन्धों के सहारे हमें बौद्ध अन्धों के विषय हा ज्ञान हो सकता है। तिञ्चती अनुवाद इतने मूळानुसारी हैं कि उनकी सहायता से संस्कृत मूळ रूप का निर्माण भळीमांति किया जाने लगा है। तिञ्चत के मूळ धर्म (बोन धर्म) में भूत-प्रेत की पूजा की बहुकता है। अतः तिञ्चत में जो सभ्यता तथा संस्कृति दीख पड़ती है वह सब धौद्ध धर्म के प्रचार का ही फळ है।

## ( ख ) चीन में बौद्ध-धर्म

चीन की एक दन्तकथा है कि मन् ६८ ई० में चीन के महाराज सिल्गटी ( ४८-७५ ई० ) ने एक सपना देखा कि एक सोने का बना हुआ भादमी उड़कर राजमहत्त में प्रवेश कर रहा है। उसने अपने समासदों से इसका अर्थ पूछा। उन्होंने कहा कि यह पश्चिम के सन्त बुद्ध ( चीनी नाम फो या फोतो ) के भागमन की सूचना है। राजा इस स्वप्न से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत से बौद्ध आचार्यों को लाने के लिए अपने तसाई इन, सिट् गिङ्ग तथा वाड् स्वाङ्ग नामक तीन राजदतों को भेजा । वे यहाँ भारत में भाये तथा काश्यप मातङ्ग और धर्मरस्न नामक हो श्राचार्यों को अपने साथ लेकर ६४ ई० में लौट गये। बौद्ध धर्म का चीन देश में यही प्रथम प्रवेश है। कनिष्क ने बौद्धों की चतुर्थ संगीति की थी तथा वैमापिक मत के मान्य प्रन्य विभाषा या महाविभाषा जैसे बृहत्काय भाष्य-ग्रन्थ का निर्माण कराया था । प्रचारार्थ चीन में भिक्तू भो भेजे गुये । फलतः सर्वास्तिवादी त्रिपिटकों का अनुवाद तथा प्रचार चीन देश में हुआ। यह अनुवाद संस्कृत मूळ के नष्ट हो जाने के कारण समिधिक महत्त्वशाली है। सर्वास्तिवादियों के इस विपुत्त परन्तु विस्पृत साहित्य का परिचय इन्हीं चीनी अनुवादों के आधार पर आजकल मिलता है।

चीनी परिवाजक तथा भारतीय पण्डितों,के साहित्यिक उद्योग का

फाहियान काल पञ्चम शताब्दी से आरम्भ होता है जब फाहियान (३६६-४१३ ई०) ने भारत में अमण किया और बौद्ध-स्थानों का निरीत्त्या कर बुद्धधर्म से सात्वात् परिचय प्राप्त किया।

होनवाँग (६२६-४५ ई०) तथा इचिङ् (६७१-१५ई०) के नाम तथा काम इस प्रसङ्ग में सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य हैं। होन चाँग के यात्रा-विवरणात्मक ग्रन्थ का चीनी नाम है—तताङ् सियुकी तिसे उसके शिष्य ने ६४५ ई० में संकलित किया था। इसरा ग्रन्थ है—शिह-चिका-फां-चू जिसमें शाक्यमुनि के धर्म का पर्याप्त विवरण है। इसकी रचना ६५० ई० में परिवाजक के शिष्य तथा अनुवाद कार्य में सहायक ताओ सिरुआन ने की थी। तीसरा ग्रन्थ होनचाँग की जीवन का सार्राश है (रचनाकाल ६६% ई०)। इस विद्वान यात्री ने ७५ प्रमाणिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनेक सहायकों के साथ अनुवाद किया। महत्व की बात यह है कि ये समग्र ग्रन्थ शय: विज्ञानवाद मत से सम्बन्ध रखते हैं। इस समय भारत में इसी मत की प्रतिष्ठा थी, नालन्दा विद्वार में इसी की प्रधानता थी। च्वांग यहीं का विद्यार्थी था। फलतः उसके विज्ञानवाद को समर्थंक होने में आश्चर्य की बात नहीं है।

इचिङ् (६७१-६६५ ई०) इनके पोछे अमण के लिए भारत में भाषा। वह स्वयं सर्वास्तिवादी था। इसके मूळ ग्रन्थ तथा भारत के पाठ्य-प्रन्थों के अन्वेषण तथा मनन की और उसकी स्वाभाविक अभिरुचि थी। उसका यात्रा-ग्रन्थ इस दृष्टि से विशेष मननीय है। ये सर्व-प्रसिद्ध चीनी परित्राजक हैं। इनसे पहले तथा वाद भी चीन से बौद्ध धर्म के जिज्ञासु यात्री आते थे तथा प्रचार के इच्छुक बौद्ध भिक्षु चीन में जाते थे और ग्रन्थों के अनुवादकार्य में संकान होकर धर्म की वृद्धि में हाथ बँटाते थे। इचिङ् ने लगमग ५० चीनी यात्रियों के नामों का उदलेस किया है। अनुवाद का सुक्य

काल पञ्चम से लेकर सप्तम शताब्दी है परन्तु चीन का भारत से सम्यन्ध पीछे भी कम घनिष्ठ न था।

सारतीय पिरहतों ने भी बुद्धधमें के प्रचार करने के लिए दुर्लंड्स्य हिमालय को पारकर चीन में पदार्पण किया और अन्नान्त परिश्रम से चीनी जैसी चिन्न-प्रधान लिपि का तथा भाषा का अध्ययन किया तथा अपने संस्कृत अन्थों का अनुवाद किया। गुप्त-काल में यह विद्यासम्पर्क बहुत ही धनिष्ट था। इन पिरदितों के अध्यवसाय की जितनी प्रशसा की जाय अतनी थोड़ी है। ऐसे भिक्षुओं में कुमारजीव, बुद्धभद्द, बुद्धयश, धर्मरच, गुणवर्मन्, गुणभद्द, बोधिधर्म, सघपाल, परमार्थ, अपग्रत्य, बोधिधर्म, सघपाल, परमार्थ, अपग्रत्य, बोधिश्व और बुद्धशान्त के नाम आज भी चीनी साहित्य में प्रसिद्ध हैं जिन्होंने अपने धार्मिक अत्साह के सामने न तो हिमालय को और न समुद्र को अलड्घ्य समक्ता और जिनको कीति भारत में संस्मरणीय होने पर भी आज चीन की कर्मभूमि में चमक रही है। इनमें कुमारजीव तथा परमार्थ का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। चीन में बुद्ध धर्म को जन प्रिय बनाने का अधिकांश श्रेय इन्हीं दोनों आचार्यों को है। (१) कुमारजीव (२२४-४१४ ई०)

कुमारजीव स्वयं भारत में पैदा नहीं हुए थे, पर भारतीय थे। ये चीनी तुक्तिंस्तान के प्रधान नगर कूचा के निवासी थे। ये साँतवे वर्ष अपनी माता के साथ बौद्ध बन गये। कूचा में आचार्य बुद्धदत्त के शिष्य बन प्रथमत: सर्वास्तिवादी थे, अनन्तर महायान में दीित्तत हुए। ३८३ ई० में जब चीनी सेनापित ने कूचा पर श्राक्रमण किया, तब वह इन्हें कैदी बनाकर चीन छे गया। पर इन्हें चीन महाराज ने राज्यगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया और इसी पद से इन्होंने खुद्ध धर्म का उपदेश दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म के माननीय ६८ प्रामाणिक प्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इनके प्रन्थों से चीन-वासियों को विशाल खुद्ध साहित्य का परिचय मिछा। अरवधोष, नागार्जन, आर्यन्

देव, वसुवन्धु—इस आचार्यं चतुष्ट्यी का जीवनचरित भी इन्होंने चीनी आषा में जिला है।

(२) परमार्थ — चीनी बौद्ध साहित्य के इतिहास में परमार्थ का नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। चीन के धार्मिक नरेश सम्राट उटी परमार्थ (५०२-५४६ ई०) ने भारत से संस्कृत प्रत्यों के छाने के छिये जिस अनुचरदळ को भेजा था, उसी के साथ परमार्थ भी ४४९ ई० में चीन गए और बीस वर्ष के द्यगातार घोर परिभार्थ भी ४५९ ई० में चीन गए और बीस वर्ष के द्यगातार घोर परिभार्थ से ५० संस्कृत प्रत्यों का चीनी में अनुवाद किया जिनमें ३० प्रत्य आज भी उपलब्ध हैं। ये अभिधम के विशेष शासा थे। इनका ही अनुवाद अनेक संस्कृत प्रत्यों की स्मृति आज भी बनाये हुए है। इनमें श्रद्धविष का 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र', असगकृत 'महायान सम्परिग्रहशास्त्र' तथा 'तर्कशास्त्र' आदि प्रत्थ विशेष महस्व के हैं। ईव्वर की कृपा से हिरचयसहित (सांख्य कारिका) का चृत्ति (माठर वृत्ति ?) के साथ अनुवाद आज भी उपलब्ध है। ५६९ ई० में परमार्थ ने धर्म के अर्थ अपनी जन्मभूमि मानवा से सुदूर चीन में निर्वाण प्राप्त किया।

#### (३) हरिवर्भा —सत्यसिद्धि सम्प्रदाय

चीनदेश में आकर बुद्ध धर्म में अवान्तर शाखायें उत्पन्न हो गईं।
यहाँ के किसी आचार्य ने तथागत के किसी उपदेश को विशेष महत्व दिया
फहतः उस उपदेश के आधार पर नवीन मत का उदय हुआ जो जापानः
में विशेष रूप से फैला। इस सम्प्रदाय का नाम था 'सत्यसिद्धि सम्प्रदाय'
तथा संस्थापक का हरिवर्मा। बड़े दुःख तथा आश्चर्य का विषय है कि भारत
में न तो हरिवर्मा का नाम ही कोई जानता है और न उनके द्वारा स्थापित
सम्प्रदाय हो को कोई जानता है। अतः इस भूले हुए बौद्ध आचार्य का
थोड़ा परिचय देनो कुछ अप्रासिद्ध न होगा।

हरिवर्मा मध्यमारत के रहने वाले थे। इन्होंने 'सरपसिद्धि-गाम' नामक अन्य को रचना की थी। परन्तु दुःख का विषय है कि इस अन्य रान का मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं है। कुमारजीव ने इसका अनुवाद चीनी भाषा में किया था जिससे इसके स्वरूप का परिचय मिलता है। इस अन्य का तिन्वती भाषा में भी अनुवाद उपलब्ध है। इस अन्य में २०२ अध्याय हैं। चीन देश के बौद्धमतावलिक्यों में इस अन्य का इतना अधिक अचार हुआ कि जियान राजवंश के समय में 'सरपसिद्धिशास्त्र' के नामकरण से 'सरपसिद्धि' नामक एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया। हरिवर्मन् ने सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्तों का वड़ा ही खण्डन किया है।

विद्वानों ने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि इतिनर्मन् कुमारजीव के एक शताब्दी पहिले हुए ये। अतः इनका समय २५० ई० माना जाय तो कुछ अनुचित न होगा। इनके सम्प्रदाय की यह विशेषता थी कि ये हीनयान को मानते हुए भी शून्यवाद के पच्चपाती थे। इस प्रकार से इन्होंने हीनयान और महायान का . अपने सम्प्रदाय में संमिश्रण कर दिया है। इन्होंने बौद्धधर्म की सत्य बातों की सिद्धि पर अत्यधिक ज़ोर दिया है। सम्भवतः इसीकिये इनके सम्प्रदाय का नाम 'सत्यसिद्धि' पढ़ गया। चीन देश में इस सम्प्रदाय का कभी बहुत प्रचार था परन्तु आइचर्य है कि ऐसे उद्घट विद्वान् तथा आचार्य का आज कोई जास भी नहीं जानता?।

## (ग) कोरिया में बौद्ध-धर्म

चीन के बाद बौद्धमं का प्रवेश कोरिया में हुआ और यहाँ से वह

१ इस विषय की विशेष जानकारों के लिये देखिये—Yamakamı Sogen-Systems of Buddhist Thought P. 72-79.

जापान में गया। जापान में जिन-जिन बीद सम्प्रदायों का प्रचार हुआ वे प्रायः कोरिया होकर हो वहाँ पहुँचे थे। कोरिया का इतिहास तीन राज्यों में विभक्त किया जा सकता है:—

- (१) सिला का राज्य (६६८ ई०६१८ ई० तक)।
- (२) कोरये का राज्य (६१८-१३६२)।
- (३) चोजेन का राज्य (१३६२-१६१०)।

सातवी शताब्दी में सिला राज्य की प्रधानता थी। इस राज्य ने ४२= ई॰ में बौद्धधर्म को स्वीकार किया । यद्यपि इस समय क्रनफ्यू िवयन धर्म भी प्रचिलत या परन्तु उसकी प्रधानता नहीं थी। स्रातवीं शताव्दी में सिला बौद्ध-सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र बन गया था। इस समय भारत, तिब्बत श्रीर एशिया से व्यापार करने के लिये जोग यहाँ भाते थे भौर कोरिया के अनेक छोग भी तीर्थयात्रा के जिये -भारत भाते थे । सन् ६१८ ई० में बाङ्ग वंश₁का राज्य हुआ। इस समय में बौद्धघर्म की बड़ी उन्नति हुई। श्रनेक विहारों का का निर्माण हुआ। परन्तु यह अवस्था बहुत दिनों तक न रही। १२४० ई० में दूसरे वश ने विजय प्राप्त किया और इनके समय में बौद्धधर्म का हास दोने लगा। दो राजाओं ने जो विहार बनवाये उनको नष्ट कर दिया गया, बौद्धधमं के पठन का निपेध हो गया। १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजधानी में यौद्ध-विहारों को बन्द कर दिया गया । इसीछिये कोरिया के गावों तथा पहाड़ी प्रदेशों में ही विहार मिलते हैं। इस प्रकार वहाँ बौद्धभं का क्रमशः दास होने लगा। परन्तु सन् १६१०ई० में जब से जापानियों ने इसे जीत जिया है बौद्धर्म फिर से पनपने जगा है, इस अर्म का प्रचार होने लगा है तथा इसके अध्ययन के लिये अनेक सुविधायें

अदान की गयी हैं।

## ( घ ) जापान में बौद्ध-धर्मः

जापान में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कोरिया से १४२ई० या ५३८ ई० में हुआ, जब कोरिया के राजा ने जापान के महाराज किग्सेई के पास सुत्रों तथा धार्मिक उपकरणों के साथ शाक्यमुनि बुद्ध की काँसे की मूर्ति उपहार में भेजी। कुछ दिनों तक जापानी-धर्म और बौद्ध धर्म का सवर्ष बना रहा। परन्तु यह विरोध शीघ्र ही नष्ट हो गया और ५० वर्ष के भीतर ही राजकुमार शोतुकू ( ५७४-६२२ ई० ) के प्रयस्न से बौद्धधर्म जापान में नितान्त प्रतिष्ठत हो गया। इन्होंने नारा ( जापान के प्रसिद्ध शहर ) में तथा उसके श्रासपास बहुत से सुन्दर बौद्ध-मन्दिरों का निर्माण किया निनमें होर्युंनी का मन्दिर आज भी वर्तमान है। इन्होंने पुण्डरीक, श्रीमाला तथा विमलकीर्ति—इन तीन बौद्ध सूत्रों पर टीकार्ये भी लिखीं। इसीकिये नापानी बौद्ध धर्मके इतिहास में रानकुमार शोतुकू का नामसदा के लिये अमर रहेगा । बौद्धधर्म के प्रथम प्रवेश केअनन्तर राजा और उनके सरदारों ने इस धर्म के प्रति विपुछ श्रद्धा दिखलाई । अनन्तर धीरे धीरे वहाँ की जनता ने भो इसे प्रहृण किया। जापानी संस्कृति तथा सम्यता के रत्थान में बुद्ध धर्म का ज्यापक प्रभाव सर्वत्र कारण-भूत था, इसे विशेष रूप से दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं।

वर्तमान जापान में भनेक बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हैं जिनमें भगवान् तथागत की किसी विशिष्ट शिक्षा को महत्त्व प्रदान किया गया है। इन सम्प्रदायों मे मुख्य ये हैं जिनका संज्ञिस परिचय दिया जाता है।

#### १ तेन्दई सम्प्रदाय—

चीन देश में इस सम्प्रदाय का नाम है तियेन्ताई। इस मत के अनुसार ज्यवहार और परमार्थ—सत् और प्रसत्—में किसी प्रकार का

१ यह वर्णन मुजुकी (Suzukı) के Essays in Zen Buddhısmı (P. 222-331) नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखा गया है।

१ तेन्दई सम्प्रदाय थास्तविक मेद नहीं है। अश्वबोप के कथनानुसार संसार श्रीर निर्वाण में अन्तर, जल और तरंगों के श्रन्तर के समान है। जल सस्य है और तरंग असस्य। परन्तु जिस प्रकार

है। जल सत्य है और तरंग असत्य। परन्तु जिस प्रकार तरंग जल से पृथक् नहीं है जीर न जल तरंग से श्रलग से है, उसी प्रकार परमार्थ और व्यवहार एक दूसरे से पृथक् स्वतन्त्र सत्ता नहीं धारण करते। इस सम्प्रदाय का यही मूल मन्त्र है। इस मत के चीनी संस्थापक का नाम ची चे-ता-शी है। इस धर्म का मूल प्रन्थ है 'सद्धमें पुण्डरीक'। इस प्रन्य तथा 'माध्यमिककारिका' का अध्ययन कर इसके संस्थापक ने श्रत्यता, प्रशिष्ठ तथा मध्यमपतिपदा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ये तीनों सत्य परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रकार इस मत में योगाचार के विपरीत माध्यमिक मत के प्रति विशेष प्रपात है। जापान में इस धर्म का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देहियो-देशी नामक धार्मिक नेता ( ७६७ से प्रन्थ रंक तक) के द्वारा की गयी।

इस मत के अनुसार बुद्ध की शिचाओं के तीन मेद माने गये हैं।

(१) काल क्षमानुसारी (२) सिद्धान्तानुसारी (३) व्यवहारी।
बुद्ध की समस्त शिणायें पाँच भागों में विभक्त की गई हैं (१) अवतंसक सूत्र,—सबोधि प्राप्त करने के बाद खुद्ध ने तीन सप्ताहों तक इस
सूत्र की शिणा दी जिसमें महायान के गूड़ रहरयों का प्रतिपादन है।

(२) भागम सूत्र—जिनकी शिक्षायें दूसरे काल में खुद्ध ने सारनाथ में

१२ पर्य तक दी। (३) चैषुक्य-सूत्र—इनमें हीनयान और महायान
के सिद्धान्त आठ वर्ष तक उपिष्ट किये गये। (४) प्रज्ञापारमिता
मूत्र—चीये काल में खुद्ध ने २२ वर्ष तक इन सूत्रों का उपदेश किया।

(५) मद्दमं प्रवर्शक और महानिर्वाण सूत्र—इनका उपदेश काठ
वर्षों तक अपने जीवन के धन्तिब काल तक दुद्ध ने किया। इन प्रन्थों
का सिद्धान्त ही हन्द्द की शिक्षा का परम विकास है।

सिदान्तानुसारी पर्गीकरण में युद्ध की शिद्धाचें स्यूद्ध (से सुक्ष पा

अपूर्ण से पूर्ण के कम से की गई हैं। इस करूपना के अनुसार बुद्ध की शिलायें चार भागों में विभक्त हैं। (१) त्रिपिटक (२) सामान्य शिला (३) विशिष्ट शिला—जो केवल बोधिसत्वों के लिये है। (४) पूर्ण शिला—बुद्ध तथा समस्त जगत् के प्राणियों को एकता का उपदेश जिनके उत्पर तेन्दई सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा है।

व्यावहारिक वर्गीकरण में बुद्ध के उपदेश व्यावहारिक दृष्टि से चार भागों के विभक्त हैं। (१) आकिस्मक—वह शिक्षा जिसे तथागत ने बिना किसी अनुष्ठान के निर्वाण की सद्यः प्राप्ति के किये किया। (२) क्रिमक शिद्या—जिसमें क्रम क्रम से निर्वाण की प्राप्ति के साधन बतलाये गये हैं। इस मार्ग में धीरे धीरे उठकर साधक निस्न कोटि से ऊपर जाकर निर्वाण प्राप्त करता है। आगम सूत्र, वैपुल्य-सूत्र तथा प्रज्ञापारमिता की गणना इसी श्रेणी में है। (३) गुष्त शिद्या—यह शिद्या उन लोगों के लिये हैं जो बुद्ध के सार्वजनिक उपदेशों से लाभ उठाने में असमर्थ हैं। (४) अनिर्वचनीय—इसका अभिप्राय यह है कि बुद्ध की शिद्यायें इतनी गृढ़ है कि श्रपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न लोगों ने उसका भिन्न भिन्न श्रर्थ समझा है।

यह सम्प्रदाय शून्यवाद का पत्तपाती होते हुये भी अपने को उससे पृथक् तथा उच्चतर समकता है।

#### २-केगोन सम्प्रदाय

तेन्दई सम्प्रदाय के साथ यह सम्प्रदाय भी बौद्ध-दर्शन के आध्या-रिमक विकास का चूडान्त निदर्शन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगा-चार मत की एक शाखा है जो उत्तरी चीन में उत्पन्न हुआ। इसके संस्था-

१ इस मत के विस्तृत विवरण के लिये देखिये—Yamakami-Systems of Buddhist Thought P. 270-86.

पक का नाम 'तू-फा-शुन था। ये पष्ठ शतक में उत्पन्न हुये। अवतंसक सूत्र इस सम्प्रदाय का मूलप्रन्थ है। इसी लिये इस सम्प्रदाय का नाम अवसंसक पड़ गया जिसको जापानी भाषा में 'केगोन' कहते हैं। इस मत के अनुसार भी खुद्ध की शिषाश्रों में क्रिमिक विकास बतलाया गया है।

इस सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त है भि यह विश्व एक ही चित्त का पिरणाम स्वरूप है। संस्कृत में इसका अर्थ है—एकचित्तान्तर्गत-सिद्धान्त धर्मलोकः। अर्थात् एक हो चित्त सस्य पदार्थ है जिसके भीतर यह समय विश्व अन्तिनिवृष्ट है। यह चित्त एक है, अनन्त है तथा परमार्थभूत है। चित्त और जगत् का पारस्परिक संबंध जल में चन्द्र के प्रतिविभ्व के समान है। आकाश गत चन्द्रमा वास्तिविक चन्द्रमा है। जलगत चन्द्रमा हसी का प्रतिविभ्व है। इसी प्रकार यह संसार उस अनन्त एक चित्त का प्रतिविभ्व मात्र है। एक चित्त हो का नाम धर्म काय है। इस प्रकार यह सिद्धान्त भद्देत वेद्दान्त के प्रतिविभ्व-वाद से बहुत इक समानता रस्ता है।

### ३-शिङ्गोन सम्प्रदाय

इसी को मन्त्र सक्त्रदाय भी कहते हैं। चीन तथा जापान में तान्त्रिक बौद्ध-धर्म का यही प्रतिनिधि है। चीन में बौद्ध तन्त्रों के प्रचार का प्रपना श्रवण इतिहास है। इसका प्रचार वहाँ दो भारतीय पण्डितों ने किया जिनके नाम बज्रबोधि तथा छनके शिष्य अमोधवज्र थे। पं० वज्र-बोधि ६६० ई० के लगभग दिल्या भारत के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ये काक्षी के राजपुरोहित थे। ये नाजन्दा में बौद्ध-प्रन्थों के अध्ययन के जिये गये और ५८ वर्ष की वृद्ध अवस्था में अपने प्रिय शिष्य अमोधवज्र के साथ ७१६ ई० में धीन में शये। ७१ वर्ष की उन्न में

स्ती विदेश में ६नका देहावसान हुआ। इन्होंने ११ तान्त्रिक प्रन्थों का स्वीनी भाषा में श्रनुवाद किया जो बज्रयान से सम्बन्ध रखते हैं।

इनकी मृत्यु के अनन्तर अमोघवज्र ने बौद्ध-तन्त्रों का चीन देश में इतना अधिक प्रचार किया कि तन्त्रों के प्रति वहाँ के राजा तथा प्रतिष्ठित पुरुपों की श्रद्धा जाग उठी। राजा ने श्रमोघवज्र को भारत से तन्त्र-प्र-धों को छाने के लिये भेजा। वे भारत में आये तथा घड़े परिश्रम से ४०० तन्त्र अन्यों का सप्रह कर चीन देश को छे गये। हि उवाङ्ग तुरुङ्ग नामक राजा ने इनके इन कार्यों से प्रसन्न होकर ज्ञाननिधि (जुत्साङ्ग) की अपाधि से इन्हें विभूपित किया। अमोघवज्र की वडी इच्छा थी कि में चीन देश में तन्त्र का प्रचार कर अपने देश को जौहूँ परन्तु राजा ने इन्हें रोक किया और इनके प्रति चहुत ही अधिक आदर दिखळाया तथा मू सम्पत्ति भी प्रदान की। चीन में रहकर श्रमोधवज्र ने १०० वर्ष की आयु में, इस असाही ब्राह्मण पण्डित ने सुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त किया। वज्रवोधि श्रीर अमोधवज्र ने हो दोनों 'मन्त्र सम्प्रदाय' के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। इनकी मृत्यु के श्रनन्तर इनके .चीनी शिष्य हुइळाड़ इस सत के तृतीय आचार्य बनाये गये।

परन्तु धीरे-धीरे चीन देश में मन्त्रों के प्रति जनता की आस्या घटने लगी। लेकिन जापान में यह सम्प्रदाय भाज भी जीवित है और इसका सारा श्रेय इसके जापानी प्रतिष्ठापक 'कोबो देशी' को है। कोबो देशयों के समकालीन थे। ये उनसे ७ वर्ष छोटे थे और उनकी मृत्यु के बाद १२ वर्ष तक जोते रहे। कोबो बहुत बढ़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। ये गम्भीर विद्वान, साधु, परिताजक, चित्रकार, व्यवहारस तथा सुलेसक थे। इनके अध्ययन के प्रधान विषय महावैरोचनसूत्र और वज्रशेसर-सूत्र थे। कोया पर्वंत को इन्होंने 'शिङ्गून सम्प्रदाय' का प्रधान स्थान बनाया और उनके शिष्यों का यह विश्वास है कि वे बाज भी समाधि

में वर्तमान हैं। यद्यपि वह पर्वत पर रहना पसन्द करते थे परन्तु संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करना वे नहीं चाहते थे। 'शिङ्गोन सम्प्रदाय' के सिद्धान्त वे ही हैं जो वज्रयान के। मन्त्र की साधना तथा सुद्रा, धारणी और मण्डल का प्रयोग इस सम्प्रदाय में विशेष रूप से है। हम पहिले दिखला चुके हैं कि तिब्बती बौद्धधर्म भी वज्रयान से प्रभावित हुआ है। इस प्रकार दोनों देशों—जापान और तिब्बत—को कला पर तान्त्रिक धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है। मन्त्रयान के प्रधान देवता बुद्ध वैरोचन का चित्रण इन देशों के प्रधान कलाकारों ने किया है। जापान में वैरोचन फेदो के नाम से प्रसिद्ध हैं। विशेष जानने की बात यह है कि तान्त्रिक मन्त्रों की चीनी अचरों में ह्वह प्रतिजिपि कर दी गयी है। चीनी विद्वान इन चीनी अनुवादों में दिये गये सस्कृत के मन्त्रों का उद्धार सलीभाँति कर सकते हैं।

# ४ जोदो-सम्प्रदाय

इसी का दूसरा नाम 'सुखावती' सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त यह है कि बुद्ध के नाम के जपने से (नेम बुत्सू) मनुष्य सब दुःखों से मुक्त हो जाता है और वह अमिताम (जापानी नाम अमिद) के सर्व-सौक्य-सम्पन्न लोक में वह निवास करता है। शिङ्गोन सम्प्रदाय रहस्यमय होने कारण से चुने हुए अधिकारियों को सिख्जाया आता था। बुद्ध भमें के लिये जनता का हृदय स्पर्श करना आवश्यक था। यह कार्य इस नये युग में हुआ।

इस धर्म को जन-प्रिय बनानेवाले विद्वान् का नाम क्र्य-शोनिन था (१०२-१७२ ई०)। परन्तु इस मत के सबसे बड़े आचायं ये होतेन-शोनिन (१९३३ ई० १२१२ ई०)। उन्होंने चीनी और जापानी दोनों भाषाओं में प्रन्थ किखकर इस मत को लोक-प्रिय बनाया। उनकी शिका बिलकुल ही सीधी थी। बुद्ध का नाम जपना, उन्हें आत्म-समपंता करना साधक के लिये प्रधान कार्य माना जाता था। कर्मकायह की न तो विशेष आवश्यकता थी, न रहस्यवादी दर्शन की। केवक सच्चे शुद्ध हृद्य से अमिताम बृद्ध की प्रार्थना ही साधक के स्वार्थ-साधन का प्रधान उपाय है। होनिन् के पीछे शिन रान् (११७ई-१२६२ई०) इस मत के आचार्य हुए। इन्होंने इस मत की और भी अधिक उन्नित की। बुद्ध-के शास्या में जाना ही मनुष्य के लिये प्रधान कार्य था। उनका कहना था कि मनुष्य स्वभाव से ही पातकी है। इन पातकों का निराकरण सरकता से बुद्ध के नाम जपने से ही हो सकता है।

इस प्रकार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता है। जिस प्रकार वैदिक धर्म में नाम-जप से मनुष्य भगवान् के लोक में जाकर बिराजता है ठीक ससी प्रकार कोदो मत में नाम-जप से स्वर्गलोक में समग्र सुख और सम्पत्ति प्राप्त होती है। सुखावती (स्वर्ग) की कहपना बड़ी हो रोचक तथा कवित्वपूर्ण है। जापानी जन साधारण का यही बौद्धधर्म है। इस धर्म के दो मूल प्रन्थ हैं (१) सुखावती न्यूहसूत्र (२) अमिता युध्यानसूत्र। युद्ध का नाम अमिताम है जो आजकल जापानी मापामें अमिद्द के नाम से पुकारा जाता है।

#### ५ निचिरेन सम्प्रदाय

इस सत के संस्थापक का नाम निचिरेन् शोनिन् (१२२२ ई० से १२ = १ कि तक ) है। वे बड़ी ही निम्न श्रेगी में उत्पन्न हुये थे। पिता एक साधारण महलाह ये। इनमें धार्मिक उत्साह विशेष था। आज भी इनके अनुयायी बहुत कुछ सैनिक अनुति के हैं और अन्य बौदों के साथ विशेष है जमेल नहीं रखते। निचिरेन् की शिद्धा 'सद्धर्म पुग्रवरीक' के उत्पर आश्रित है। जिसके उत्पर 'तेन्दई' मत भी पूर्वकाल से ही आश्रित था। इसलिये इस नवीन मत को 'तेन्दई' दर्शन का व्यावहारिक प्रयोग कह सकते हैं। इस मत के श्रनुतार शान्यमुनि

सर्वदा वर्तमान रहते हैं। वे आज भी हमारे बीच में हैं। इस निस्ब वृद्ध की श्रमिव्यक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है। श्रमिद की सुखा-वती इस लोक की वस्तु नहीं है और न वैरोचन का वज्रलोक ही इस संसार से संबंद है। परन्तु शाक्यमुनि इसी जगत् में है और इस लोगों में इन्हीं का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। वृद्ध की इस अभिव्यक्ति का पता हमें 'नमः पुगढरीकाय' इस महामन्त्र के एकाप्रचित्त होकर जप करने से हो सकता है। इस सन्प्रदाय की यह बढी विशेषता है कि वह इसी छोक से संबंध रखता है। काल्पनिक स्वर्गभूमि की कल्पना कर लोगों को ऐहिक कार्यों से पराड्मुख करना नहीं चाहता। ऐहिकता को अधिक महत्त्व देने के कारण इस मत में देशभक्ति तथा स्वार्थ त्याग की ओर विशोप रुचि है। यह सम्प्रदाय विशुद्ध जापानी है क्योंकि इसकी उत्पत्ति जापान में ही हुई। इसका चीन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

# ६-ज़ेन सम्प्रदाय

जेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्यान । यह वास्तविक संस्कृत 'ध्यान' का ही अपअंश है। इस मत में ध्यान को निर्वाणप्राप्ति का विशिष्ट साधन स्वीकार किया गया है । पष्ठ शतान्दी में बोधिधर्म नामक भारतीय पण्डित ने दक्षिण भारत से जाकर चीन में इस घर्म का प्रचार किया। ६०० वर्ष तक यह सम्प्रदाथ चीन में उन्नति को प्राप्त करता रहा। १२ वीं शताब्दी में यह मव जापान में आया जहाँ इसने वहीं ही व्यापक सन्नति की। आजकल जापानी सम्प्रदायों में ज़ेन का अपना एक विशिष्ट स्थान है तथा जापानी । संस्कृति के श्रभ्यदय में इस मत का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है।

इस धर्म का मुक अन्य है 'लंकावतारसूत्र'। अनन्तर गरहन्युहसूत्र भौर प्रशापारमितासूत्र का भी प्रभाव इस सत के ऊपर पिछ्छी शताब्दी

में विशेष रूप से पंडा। जापानी विद्वान् सुजुकी ने इस मत के इतिहास तथा सिद्धान्त का प्रामाणिक विवरण अनेक ग्रन्थों में दिया है। इस सम्प्रदाय के अनुसार ध्यान ही जीवन का छच्य पाने के छिये परम साधन है। जीवन का उद्देश्य हन वाहरी करूपनाओं के जाल को विष-भिन्न कर देना है जिसे बुद्धि ने आत्मा के चारों ओर बिछा रक्ला है तथा साक्षात् रूप से आत्मा के स्वरूप को जान लेना है। ध्यान के सहस्व को प्रतिपादन करने के छिये जापान के एक कलाकार ने एक वड़ा ही रमणीय चित्र चित्रित किया है जिसमें एक जेन (ध्यानी) सन्त वृत्त की डाल के ऊपर ध्यान में स्थित चित्रित किया गया है। पाई लेतियन नामक प्रसिद्ध कवि जब एक प्रान्त के शासक बने तब वे इस ध्यानी सन्त के दर्शन के लिये आये । वृत्त पर वैटें हुए सन्त से उन्होंने कहा 'सन्त जी । आपका स्थान बदा ही ख़तरनाक है'। सन्त ने कहा कि तुम्हारा स्थान सुक्तपे बढ़कर है। कवि ने पूछा कि मैं तो यहाँ का शासक ठहरा, मेरा स्थान आदरग्रीय है। सन्त ने कहा ''जब जापके हृदय में वासनायें जल रही हैं और चित्त श्रस्वस्थ्य है तो इससे बढ़कर और विपत्ति क्या हो सकती है ?" कवि-शासक ने कहा-"तो भापके बौद्धधर्म का सिद्धान्त क्या है ?" इस पर सन्त ने धरमपद का निस्नांकित क्लोक सुनाया जिसमें हिंसा का न करना, पुण्यकार्यों का अनुष्ठान करना तथा चित्त की श्रद्धता बौद्ध-धर्म का प्रधान सिद्धान्त वतलाया गया है:—

> सन्त्र पापस्य श्रकरणं, कुसलस्य उपसम्पदा । सिचत्त परियोदपन, एतत् बुद्धान सासने ॥ १४।५

वौद्ध धर्म के इस सिद्धान्त को सुनकर शास्त्र ने कहा कि इसमें कौन सी नयी बात है। इसे तो तीन वर्ष का बचा भी जानता है। सन्त ने कहा—बहुत ठीक, परन्तु अस्ती का बूदा भी इसे कार्यरूप में परिणत करते हुये कठिनता का अनुभव करता है।

इस प्रकार ध्यान या समिध का अनुष्ठान इस मत का व्यावहारिक मार्ग है। बोधिसत्व की जिन चर्याओं का वर्णन महायान अन्धों में है उनके अनुष्ठान के ऊपर यह सम्प्रदाय विशेष जोर देता है। शून्यवाद का भी सिद्धान्त इसे मान्य है।।

# पाश्चात्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव

बृहत्तर भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया तथा जापान में बौद्ध धर्म के अमण तथा प्रचार की कथा कही जा खुकी है। श्रव हमें यह विचार करना है कि पाश्चारय देशों में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा ? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि बौद्ध पण्डितों तथा प्रचारकों ने केवलभारत के समीपवर्ती देशों में ही बौद्ध-धर्म का प्रचार नहीं किया, वित्क उन्होंने सुद्र वेबेलोनिया तथा मिश्र आदि देशों में भी इस धर्म की विजय-वैजयन्ती फहरायी थी । यह बात उल्लेखनीय है कि भारत का जो प्रभाव भूमध्यसागर के देशों पर पड़ा वह प्रत्यत्त रूप से नहीं पड़ा बल्किवह फारस, बेबिलो-निया तथा मिश्र देश होते हुये पहुँचा। ईसाई धर्म के अनेक अङ्गों पर वृद्ध-धर्म का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ा है। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि उसने सुदूर पिवचम के देशों में एन्टिओकस के राज्य तक धरमें के प्रचार के लिये अपने दूतों को भेजा था। इसके अति-रिक्त उसने टालेमी, प्निटगोनस, मगस तथा सिकन्दर के राज्यों तक धर्म फैकाया था। ये राजा सिरिया, मिश्र, एपिरस और मेसेड्रोनिया नामक देशों के राजा ये। इन देशों में अशोक ने भगवान् बुद्ध के धर्म के

१ इस मत के विस्तृत तथा प्रामाशिक वर्णन के लिये देखिये— Suzuki-Essays in Zen Buddhism. (2nd Series).

प्रचार के लिये अपने अनेक मिशनरियों को भेजा था। इन्हीं धर्म के प्रचारकों ने इन सुदूर देशों में वौद्ध-धर्म का प्रचार किया। जातकों में 'वावेर जातक' नामक जातक है जिसमें उस द्वीप में जाकर व्यापार करने की कथा का वर्णन है। वावेर का नाम वेविछोनिया है। इस जातक से पता चलता है उस प्राचीन काल में भी भारत से वेविछोनिया देश से व्यापारिक संयध था। अतः वहुत संभव है कि यहाँ के जोगों ने वहाँ जाकर वौद्धधर्म का प्रचार किया होगा।

ईसा के जन्म के समय सीरिया में 'पृसिनी' नामक एक जाति के लोग बड़े ही धार्मिक तथा त्यागी थे। ये यहे सदाचार से रहते थे तथा इन्द्रिय-दमन करते थे। ये लोग बौद्ध मिशनिरयों से प्रभावित हुए थे। ईसा अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षी में इन्हीं छोगों के सम्पर्क में आये तथा उनसे इन्द्रिय-दमन और सदाचार की शिचा प्रहण की। ईसा ने इसीबादरी का व्यवहार रूप में प्रयोग अपने धर्म में किया। इन्होंने चर्च के पादिरयों को ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने, सदाचारी रहने तथा इन्द्रिय-दमन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार से ईसाई धर्म में तपस्या ( कम से कम पादिश्यों के लिए ) तथा इन्द्रिय दमन की भाषना बौद्ध-धर्म की देन समक्तनी चाहिये। इतना ही नहीं, पाश्चास्य कहानी साहित्य में भी खुद्ध का महान् व्यक्तित्व भवतरित किया जाने कगा। पाश्रात्य चर्च में सेयट ज़ोजफ या जोसफट की जो कहानी है वह मोधिसत्व का ही रूपान्तरित आख्यान है। यही कहानी वहाँ धार्मिक कथाश्रों में बरखाम और ज़ोजफकी कहानी से प्रसिद्ध है जो सातनीं घाताब्दी से प्रचलित है। ईसाई धर्म में पश्चिंहिसा का निषेध, वेदी या मूर्ति के कागे धूप, दीप, पुष्प तथा संगीत का प्रदर्शन करना बौद्ध-धर्म से जिया गया है। मेनिकेइज्म (Manichaeism) नामक सम्प्रदाय तो विवकुछ ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ है। यदि बाइबिक का सूक्ष्म दिख्य से

श्रध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि बुद्ध भीर ईसा की शिक्षा में नितान्त समता है। बाह्बिल का 'सरमन श्रौन दि माष्ठ्यट' बाजा अपदेश 'बुद्ध के 'धम्मपद' में संग्रहीत उपदेशों से श्रस्यिक समानता रखता है। इस प्रकार से हम देखते हैं बौद्धधर्म ने भारत के न केवल पूर्वी देशों को बिक पिंचमी देशों को भी श्रपनी जिला से श्रमावित किया था।



१ ईसाई घर्म पर बुद्ध घर्म के प्रभाव के लिये देखिये— सर चार्ल्स इलियट-हिन्दू इजम 'एएड बुद्धिज़म भाग ३ ए० ४२६-४८।

# .चौबीसवाँ परिच्छेद

# बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म

बौद्धधर्म तथा उपनिषद् के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा एक विकट समस्या है। इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दीख पढ़ता। छुछ विद्वान् बौद्धधर्म को उपनिषदों के मार्ग से नितान्त पृथक् मानते हैं। बुद्ध ने यहाँ के कर्मकाण्ड की समधिक निन्दा की है। अतः उसे अवैदिक मानकर ये लोग उसके सिद्धान्त को सबंधा वेदविरुद्ध अंगीकार करते हैं। परन्तु अधिकाँश विद्वानों की सम्मति में यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता। शाक्यमुनि स्वय वैदिकधर्म में उत्पन्न हुए थे, उनकी शिद्धान्दी हासी धर्म के अनुसार हुई थी, अतः उनकी शिद्धा पर उपनिषदों का प्रजुर प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक है। बुद्ध धर्म तथा दर्शन के सिद्धान्तों की वैदिक तथ्यों से तुलना करने पर जान पढ़ता है कि बुद्ध ने अपनी अनेक मौलिक शिद्धाओं को उपनिषदों से प्रहर्ग किया है।

#### बौद्धधर्म श्रीर स्पनिषद्—

जगत् की उरपित्त के विषय में छान्दोग्य उपनिषद् का कहना है— 'कुछ जोग कहते हैं कि भारम्भ में भसत् ही विद्यमान या। वह एक या, उसके समान दूसरा न था। उसी भसत् से सत् की उरपित हुई? 1' इसः असत् से सहुरपित्त की कल्पना के भाधार पर ही बोद्धों ने उरपित्त से पहले प्रत्येक वस्तु को असद् माना है। शंकराचार्य ने भाष्य में इस 'सद्भाव' के सिद्धान्त को बोद्धों का विशिष्ट मत बतलाया है। निविकेता ने जगत् के पदार्थों के विषय में स्पष्ट कहा है कि मत्यों के पदार्थ कल

१ तद्ध एक एवाहुरसदेवेदमग्र त्रासीत् । एकमेवाद्वितीयम् । तस्मादसतः सज्जायते—छान्दोग्य ६।२।१

तक भी टिकने वाले नहीं हैं, ये समग्र इन्द्रियों के तेज (या शक्ति) को जीर्यं कर देते हैं; समस्त जीवन भी मनुष्यों के लिए अवप हो है: संसार में वर्ण, प्रेम तथा भ्रानन्द के अनित्य रूप का ध्यान रखने वासा व्यक्ति अत्यन्त दीर्घ जीवन से कभी प्रेम नहीं धारण कर सकता—यह कथन १ बुद्ध के 'सर्व' दु:खम्' तथा 'सर्वमनित्यम्' सिद्धान्तों का बीज प्रतीत होता है। भिक्षु बनकर निवृत्ति का जीवन विताना उपनिष्नमार्ग का प्रधान ध्येय था। बृहदारण्यक के अनुसार मुक्ति के श्रभिनाषी पुरुष संसार की तीनों एवणास्रों (पुत्रैपणा = पुत्र की कानना, वित्रैषणा = धन की कामना तथा लोकैपणा = यश, कीर्ति कमाने की अभिलापा) का परित्याग कर भिन्ना माँग कर श्रपना जीवनयापन करता हैर। इसी सिद्धान्त का विशदरूप बौद्ध भिनखु तथा जैन यतियों की व्यवस्था में दीख पदता है। बुद्ध से बहुत पहले भारत में भिक्षुओं की संस्था थी। इसका पता पाणिनि की अध्याध्यायी देती है। पाणिनि के अनुसार पाराशर्य तथा कर्मन्द नामक आचार्यों ने भित्तु-सूत्रों की रचना की थी। ३ 'भिक्षुसूत्र' से तात्पर्य उन सूत्रों से है जिनका निर्माण भिक्षुओं की चर्या सथा ज्ञान बतलाने के लिए किया गया था। बुद्ध के निवृत्तिमार्ग की करपना ही वैदिक है। कर्मसिद्धान्त बुद्धधर्म के आचारशास्त्र की आधार-शिला है। प्राणी अपने किये गए भले या बरे कर्मों का फल अवश्यमेव

१ श्वोभावा मर्स्थस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणा जरयन्ति तेजः । अपि सर्वः जीवितमल्पमेव । × × श्रिमिध्यायन् वर्ण्रतिप्रमोद्यान् श्रुति दीर्घे जीविते को रमेत । —कट १।१।२६,२८। '

२ ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषग्णायाश्च लोकैषणायाश्च न्युत्थाय ग्रथ भित्ताचर्य चरन्ति । —बृह० उप० ४।४।२२ ।

३ पाराशर्य शिलालिभ्यां भिक्षु नटस्त्रयोः —पा० ४।३।११० कर्मन्दकृशाश्वादिनिः —४।३।१११ ।

भोगता है। कर्म का सिद्धान्त इतना जागरूक तथा प्रभावशाची है कि विश्व का कोई भो व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। यह सिद्धान्त उपनिषदों में विशेषतः प्रतिपादित छवित होता है । वृहदारव्यक उप० । ३।२।१३ ) में जरत्कारव ने याज्ञवल्क्य से प्रह तथा अतिप्रह के बिषय में जो प्रश्न पूछा था तथा जिसके अंन्तिम उत्तर के छिए उन दोनों ने एकान्त में जाकर मीमांसा की थी वह चरम हत्तर है-कर्म की प्रशासा । 'पुराय कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य पुण्यशाली होता है और पाप कर्म के आचरण से पापी होता है' ( प्रथयो वै प्रथयेन कर्मणा भवति, पापः पापेनेति ? )। इसी सिद्धान्त की लक्ष्य कर कठ उपनिषद् कहता हैर-कुछ देहधारी शरीर प्रहण करने के लिए योनि का भाश्रय लेते हैं श्रीर कुछ छोग वृत्त में जन्म लेते हैं। जन्म धारण करना कर्म तथा शन के अनुसार होता है। यह कर्म सिद्धान्त उपनिषदों को सर्वथा मान्य है श्रीर इसी के प्रभाव से वर्तमान हिन्दूधर्म में यह नितानत प्राह्म सिद्धान्त है। बुद्धधर्म में इसकी जो विशिष्टता दीख पहती है, वह उपनिषदों के ही आधार पर है। इस प्रकार बुद्धधर्म में असत् की कर्पना, जीवन की चिंगिकता, भिद्यावत धारण करने वाले भिक्ष की चर्या, कर्म का सिद्धान्त-ये सव सिद्धान्त उपनिपदों को मूळ मान कर गृहीत हुए हैं।

बुद्धधर्म और सां<del>ह</del>य—

शाक्यमुनि के उपदेशों पर सांख्य मत का कम प्रभाव नहीं दीखता; इसमें शाश्चर्य करने के लिए स्थान नहीं है। उपनिषदों के बीजों को अहण कर ही कालान्तर में सांख्य मत का उदय हुआ। सांख्य मत बुद से प्राचीन है, इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी नहीं है। महाकवि

१ बृह० उप० शशाश्य

२ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थागुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमे यथाश्रुतम्॥

श्ववचोष ने बुद्धचरित के १२ वें सर्ग से गौतम तथा धराढ कालाम नामक धाचार्य की भेंट का वर्णन किया है। जिज्ञासु बनकर गौतम अराढ के पास गये। तब अराढ ने जिन तथ्यों का बृहद्रूप से प्रतिपादन किया (१२ सर्ग, १७—६२ श्लोक) वे सांख्य के अनुकूल हैं। सांख्य के प्रवर्तक किया (१२ सर्ग, १७—६२ श्लोक) वे सांख्य के अनुकूल हैं। सांख्य के प्रवर्तक किया स्वित्त हो 'प्रतिबुद्ध' नहीं बतलाये गए हैं, प्रत्युत जैगीषच्य तथा जनक जैसे सांख्याचार्यों को इसी मार्ग के अनुशीलन से सुक्त बतलाया गया है (१२१६७)। अन्यक्त तथा व्यक्त का भिन्न स्वरूप, पञ्चपर्वा अविद्या के प्रकार तथा लक्षण, मुक्ति की कल्पना—सब इन्छ सांख्यानुकूल है। परन्तु गौतम ने इस मत को अकृत्सन (अपूर्ण) मानकर प्रहण नहीं किया। इसका अर्थ यह हुआ कि गौतम को अराद के सिद्धान्तों में सुटि मिली, उनके मतानुसार वह मत कृत्सन (पूर्ण) न था, परन्तु हम इसके प्रभाव से उन्हें नितान्त विरहित नहीं मान सकते। कम से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अद्ववघोष जैसे प्राचीन बौद्ध आधार्य की सम्मति में सांख्य गौतम से पुराना है।

दार्शनिक दृष्टि से दोनों मतों पर्याप्तमें समानता दृष्टि-गोचर होती है। (१) दुःख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैं?। संसार में आध्यास्मिक, आधिमौतक तथा आधिदैविक— हन त्रिविध दुःखों की सत्ता इतनी

१ अराड के विद्यान्तों की प्रविद्ध साख्यसिद्धान्त से तुलना करना आवश्यक है। यह साख्य प्राचीन सांख्य तथा सांख्यकारिका में प्रतिपादित साख्य के बीच का प्रतीत होता है। पञ्चभूत, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त—इनको प्रकृति कहा ग या है तथा विषय, इन्द्रियाँ, मन को विकार कहा गया है (१२।१८,१९) यह वर्तमान कल्पना से भिन्न 'पड़ता है।

२ दुःखत्रयामिधातात् जिशासा त्तदपघातके हेतौ।

वास्तव है कि इसका अनुभव पद-पद पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है।

युद्ध धर्म में आर्थ सत्यों का प्रथम सत्य यही 'दुःख सत्य' है।

(२) वैदिक कर्मकाण्ड को दोनों गौण मानते हैं। ईश्वर कृष्ण की स्पष्ट

उक्ति है कि संसार के दुःख का निराकरण जोकिक छपायों के समान
वेदिक (आनुश्रविक) छपायों के द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकता।
वैदिक यज्ञानुष्ठान में अविद्यद्धि, ज्ञ्य (फज का नाश), तथा अतिशय
(फजों में विषमता, कभी वेशी होना) विद्यमान हैं?। तब इनसे

आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? बुद्ध इमसे आगे

पड़कर यज्ञों को दुःखनिवृत्ति का कथमिष साधन मानने के जिए छवत
नहीं हैं।

- (३) ईश्वर की मक्ता पर दोनों अनास्या रखते हैं। प्रकृति भौर पुरुप—इन्हीं दोनों को मूलतत्त्व मानकर संख्य सृष्टि की व्यवस्था करता है। उसके मत में ईश्वर की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती। बुद्ध ने ईश्वर के अनुयायियों की बड़ो दिलग्गी उड़ाई है। कभी कभी ईश्वर-विषयक प्रश्न पूछने पर उन्होंने मौन का अवलम्बन ही श्रेयस्मर समझा। तारपर्य यह है कि ईश्वर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की पर्याप्तता के लिए कथमि आवश्यक नहीं मानते।
- (४) दोनों जगत् को परिणामशील मानते हैं। प्रकृति सतत परिणामगाळिनों है। वह जढ होने पर भी जगत् का परिणाम स्वयं करती है। इमिळिए वह स्वतन्त्र है—िकमी पर अवलियत नहीं रहती। युढ को भी यह परिणामगीलता का मिळान्त मान्य है। पर एक अन्तर है। मांएय चित्-शक्ति अर्थात् पुरुष को परिणामी नहीं मानता। पुरुष

१ दष्टवदानुश्राविकः स छविश्वदिच्यानिशययुक्तः। तदिपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञःविज्ञानात्॥ साख्य सारिका २

एकरस रहता है, उसमें परिणाम नहीं होता । परन्तु बुद्धधर्म में पुरुष की कल्पना मान्य न होने से उसके अपरिणामी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प) अहिंसा की मान्यता—अहिंसा की जैन तथा बौद्धधर्म का मुख्य मत मानने की चाल-फी पड़ गई है। परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति सांख्यों से हुई है। ज्ञानमार्ग कर्ममार्ग को सदा से अग्राह्म मानता है। पश्च्याग में श्रविश्चिद्ध का दोष मुख्य है। पश्च्याग श्रुतिसम्मत होने से कर्तव्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ में हिंसित पश्च पश्चमाव को छोड़ कर मनुष्यभाव की प्राप्ति के बिना हो देवत्व को सद्यः प्राप्त कर लेता है। सांख्य-योग की दृष्टि में यज्ञ में पश्चिहिसा अवद्य होती है। पश्च को प्राणवियोग का क्लेश सहना ही पड़ता है। श्रतः इतनी हिसा होने से पुग्य की समग्रता नहीं रहती। इसका नाम व्यासभाष्य (२।१३) में 'त्रावाप गमन' दिया गया है२। इसीलिए समस्त यमनियमों में 'अहिंसा' की मुख्यता

श्रिगुणमिवविकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधिम ।
 च्यक्तं तथा प्रधानं तिद्वपरीतस्तथा च पुमान् ॥

—सांख्यकारिका ११

प्रकृति कभी परिगामसून्य नहीं है। सृष्टिदशा मे उसमे विरूप परिणाम तथा प्रलयदशा मे स्वरूप परिणाम होते हैं। वह परिणाम से कदापि रहित नहीं होती। इस कारिका मे 'प्रसवधिमें' मे मत्वर्थीय इन् प्रत्यय का यही स्वारस्य है। प्रसवधिमेंति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधिमेंस्य नित्ययोगमाख्यातुम्। सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदिप वियुज्यते इत्यर्थः। वाचस्पति—तक्त्वकौमुदी

२ स्यात् स्वल्पः संकरः सप्ररिहारः सप्रत्यवमर्षः कुशलस्य नापकर्षा-यालम् । कस्मात् १ कुशलं हि मे बह्वन्यद्स्ति यत्रायमवापं गतः स्वर्गेऽपि श्रपकर्षमल्पं करिष्यति । —भाष्य में उद्भृत पंचशिख का सूत्र । वाले भितुओं के लिए इन्होंने अत्यन्य फटोर नियमों का आदेश दिया जिनमें मंघ में विन्धी प्रकार की पुराई म आने पावे। इसके अतिरिक्त मसार को छोएकर जाल में रहने सथा अपनी इन्द्रियों के दमन करने की भी उन्नोंने आज़ा दी है। मीचे का उपदेश इसी आग्मदमन के उत्रर विशेष और देशा है:—

न हि वेरेन वेटानि सम्मन्तीष गुटाचनं । अवरेन च सम्मन्ति, एम भम्मी सनन्तनी ॥

उनका समस्त जीवन ही आत्म संयम, इन्हियद्यन और स्थाग का उनहरण था। उन्होंने जिन चार आयसायों का प्रतिपादान किया था उनका उद्देश्य मनुष्यमात्रको निवृत्ति-मार्ग की ओर ले जाना ही था। भगवान् हुए ने स्वयं पुग छोदा, की का स्थाग किया, विद्याल साम्राज्य को हुकराया प्रव सत्यार के सुत्या से नाता सोद कठिन सपस्या सथा आग्म-दमन का मार्ग प्रदण किया। इस प्रकार से उन्होंने मनसा, वाचा और कर्मणा मानवमात्र के लिए निवृत्ति-मार्ग का उपदेश दिया। इमीलिए प्राचीन थीडा धर्म अर्थात् हीनयान पूर्णतः निवृत्ति-प्रधान धर्म है।

घुद्ध की मृश्यु के उपरान्त उनके शिष्यों को एस धर्म के प्रधार की धावदयक्ता प्रतीत हुई। परन्तु एसके लिये किसी सरक मार्ग की आव-रयकता थी। घर-हार को छोए कर, भिद्ध यनकर चैठे विठाये मनोनिप्रह करके निर्वाण प्राप्त करने के इस निवृत्तिप्रधान मार्ग की अपेदा जनता को प्रिय करने वाले तथा उनके चित्त को आकर्षित करने वाले किसी मार्ग की आवदयकता का अनुभव होने लगा। घुद्ध के जीवनकाल में जब ठक उनका प्रभावशाली व्यक्तिय विद्यमान था, जनता को अनके भाषण सुनने को मिलते थे, तथ तक एस कमी का अनुभव किसी को नहीं हुआ। परन्तु अनके निर्वाण के प्रधात् सामान्य जनता को आकर्षित करने के लिये बुद्ध के प्रति श्रद्धा की भाषना को मूर्तिमान् रूपदेना आवदयक था। अतः उनके

निर्वांग के कुछ ही दिनों पश्चात् लोगों ने उनको 'स्वयम्भू, अनादि. अनन्त तथा पुरुषोत्तम' मानना प्रारम्भ कर दिया तथा वे कहने खगे कि श्रसली बुद्ध का नाश नहीं होता, वह तो सदैव भचल रहता है। बौद्ध-ग्रन्थों में यह भी प्रतिपादन किया जाने लगा कि असली बुद्ध सारे जगत् के पिता हैं भौर जनसमूह उनकी सन्तान है। धर्म की अवस्था बिगड़ने पर वह धर्मकृत्य के लिये समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट हुआ करते हैं और इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से और उनकी मूर्ति के सम्मुख कीर्तन करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार धीरे-धीरे इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ जो अपनी विशिष्टता के कारण अपने को महायानी ( प्रशस्त सार्ग वाला ) कहता था श्रीर इससे पूर्व वाले सम्प्रदाय को हीनयानी नाम देता है। इस महायान सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता थी। इस मत के श्रवलम्बी भगवाम् बुद्ध को अवतार के रूप मानने लगे और मन्दिरों में उनकी मूर्ति को बनाकर पूजा, अर्चना भी करने लगे। इतना नहीं इन्होंने लोकसंग्रह के भावों को भी अपनाया । वे यह भी कहने लगे कि बौद्ध भिन्तुओं को 'गेंड़े के समान श्रकेले तथा उदासीन बने रहना न चाहिये, किन्तु धर्मप्रसार म्रादि लोकहित तथा परोपकार के काम निरिस्सित बुद्धि से करते जाना ही उनका परम कर्तव्य है। हसी मत का विशेष रूप से प्रतिपादन महायान पन्थ के सद्धर्मपुग्डरीक श्रादि बौद्ध प्रन्थों में किया गया है। नागसेन ने मिलिन्द से कहा है कि "गृहाश्रम में रहते हुये भी निर्वाण पद को पा लेना बिरुकुल अशस्य नहीं है' (मि० प्र० ६।२।४)। इस प्रकार से महायान सम्प्रदाय में भक्ति की भावना तथा लोक-संप्रह का आव विशेष रूव से पाया जाता है। अब हमें विचार यह करना है कि उस नवीन सम्प्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई ? क्या निवृत्ति-प्रधान हीन-

१ सद्धर्म पुराडरीक २।७७-९८; मिलिन्द प्रश्न ३।७।७

यान धर्म से भक्ति तथा प्रवृत्ति प्रधान सहायान सम्प्रदाय की उरपत्तिः संभव है ?

विज्ञों की यह निविचत धार्णा है कि इस महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति गीता से ही हुई है और इस धारणा के लिए निम्नांकित चार प्रधान कारण हैं:—

- (१) केवल अनात्मवादी तथा सन्यास-प्रधान मूळ हीनयान बौद्ध-धर्म से ही आगे चलकर क्रमश: स्वामाविक रीति से भक्ति-प्रधान तथा प्रमृत्ति-प्रधान तत्त्वों का निकलना संभव नहीं है।
- (२) महायान पन्थ की सत्पत्ति के विषय में स्वप बौद्ध अन्धकारों ने श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है।
- (३) गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति प्रधान तस्वीं की महायान मतों से अर्थतः तथा शब्दतः समानता है।
- (४) बौद्ध धर्म के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित अन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्यों में प्रवृत्ति-प्रधान भक्ति मार्ग का प्रचार न था।

इन्हीं चार कारणों पर सक्षेप से यहाँ विचार किया जायेगा। जैसा पहिले लिखा जा खुका है प्रारम्भ में बौद्धधर्म सन्यास प्रधान तथा निवृत्ति-सागीं था। इन्द्रियों का दमन कर, सदाचरण से रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति करना ही भित्तु का चरम छच्य था। इस सम्प्रदाय में तो बुद्ध की पूजा के लिये कोई स्थान न था और मानापमान तथा सुख-दुःख से ऊपर उठे हुए भिक्षु को सांसारिक वस्तुओं से कुछ काम नहीं था। उसका सारा पवित्र शान्त जीवन निर्वाण की प्राप्ति में ही जगा रहता था। ऐसे निवृत्ति-मागीं तथा जोकसग्रह के भाव से दूर रहने,वालेसम्प्रदाय (हीनयान) से क्या मिक्त-प्रधान महायान की उत्पत्ति कभी समव है रिनहीं निवृत्ति परक हीनयानी पन्थ से प्रवृति-प्रधान महायान की उत्पत्ति कथमिप समव नहीं है।

बौद्ध ऐतिहासिको के छेखों से पता चलता है कि महायान पन्थ की अत्यक्ति गीता से हुई है। तिब्बती भाषा में बौद्धधर्म के इतिहास के विषय में तारानाथ ने जो उन्थ किला है उसमें उन्होंने स्पष्टरीति से यह उल्लेख किया है कि "महायान सम्प्रदाय का मुख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन था। उसका गुरु राहुलभद्र नामक बौद्ध पहिले ब्राह्मण था तथा इस ब्राह्मण को महायान पन्थ की कर्पना सुक्त पड़ने के लिये ज्ञानी श्रीकृष्ण श्रीर गगोश कारण हुए" । इसके सिवाय एक दूसरे तिब्बती अन्य में भी यही उदलेख पाया जाता है। इसी बात को पश्चिमी विद्वानों ने मुक्त कुण्ठ से स्वीकार किया है। यह सच है कि तारानाथ का प्रन्थ श्रधिक प्राचीन नहीं है परन्तु यह कहने की श्रावश्यकता नहीं हैं कि वह प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर ही किखा गया है। तारानाथ के कथन में सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है क्योंकि कोई बौद्ध प्रन्थकार श्रपने धर्म-अन्य के तत्त्वों को बतलाते समय बिना किसी प्रबद्ध कारण के परधर्मियों का इस प्रकार उदलेख नहीं कर सकता। तारानाथ के द्वारा श्रीकृष्ण का नामोरुहेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भगवद्गीता को छोड़कर वैदिकधर्ग मे श्रीकृष्ण के नाम से अन्य कोई प्रनथ सम्बद्ध नहीं है। अतः इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि महायान पन्थ ने अपने अनेक सिद्धान्तों का प्रहण भगवद्गीता से किया है।

Rahulbhadra, who himself was a Mahayanist. This Brahmana was much indebted to the sage Krishna and still more to Ganesh. This quasi-historical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagawatgita and more even to Shaivism."

महायान सम्प्रदाय तथा गीताधर्म के दार्शनिक विचारों में इतनी सिधक समानता है कि उनके गम्भीर अध्ययन करने से इस निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन नहीं है कि इनमें से एक दूसरे से अवश्य प्रभावित हुआ है। गीता में श्रीकृष्ण ने लिखा है कि में पुरुषोत्तम ही सब लोगों का पिता, और पितामह हूँ; मैं सबको सम हूँ; मुक्ते न तो कोई हेष्प है और न प्रिय, में यद्यपि श्रज और अव्यय हूँ तथा भमरदागार्थ समय समय पर अवतार लेता हूँ। मनुष्य कितना भी दुराचारी क्यों न हो परन्तु मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है (गीता १।३०)। इस प्रकार से गीता में कर्गयोग तथा मक्तियोग का जो समन्वय पाया जाता है वही वार्ते अन्तरशः महायान धर्म में भी पायी जाती हैं।

शव यह देखना है कि गीता के अतिरिक्त और अन्य कौन प्रन्य है जिससे इन सिद्धान्तों की समता दिखाई पहती है। महापान के के पिहले जैन तथा वैदिक धर्म की प्रधानता थी। ये दोनों धर्म निवृत्ति-परक हैं। अतः इनसे महायान धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। विद्वानों ने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया है गीता की रचना महायान की उत्पत्ति से पिहले हो जुकी थी। श्रतः इस कथन में तनिक भी सन्देह नहीं है कि महायान सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों के लिये भगवद्गीता का ही ऋणी है तथा गीता का प्रभाव इस धर्म पर बहुत ही श्रविक है?।



१ इस विषय के विशेष प्रतिपादन के लिये देखिये :— तिलक—गीतारहस्य ए० ४७०—४८५

# पचीसवाँ परिच्छेद

# बौद्ध-धर्म की 'महत्ता

बौद्ध धर्म आज कल संसार के महनीय धर्मों में मुख्य है। ईसाई स्रतावजिम्बर्यो की संख्या अधिक बतलाई जाती है, परन्तु उनमें इतनी पारस्पिक विभिन्नता है कि सबको एक ही धर्म के श्रन्तर्गत मानना न्यायसंगत नहीं है। परन्तु बौद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं है। इसमें ईसाई धर्म के समान इतने मत मतान्तर नहीं हैं। एक समय था जब सारे संसार में बौद्ध-धर्म की विजय-दुन्दुभी बज रही थीं और प्राय: आधा संसार बुद्ध को शिचा में दोचित होकर इनके धर्म को स्वीकार कर जुका था। उस समय सर्वत्र इसी धर्म का बोलवाला था। एक थेले देश में जहाँ हिन्दू धर्म प्रायः एक हजार वर्ष से प्रचलित या वहाँ इसने हिन्दू धर्म को ध्वस्त कर देने में सफलता प्राप्त की और लगभग दो सौ वर्षी तक भारत का राजकीय धर्म बना रहा । ईसाई तथा इस्लाम धर्म जैसे प्रचारक धर्मी ने भी संसार में इतनी शीघ्र सफलता नहीं षायी जितनी बौद धर्म को मिली। बुद्ध ने मनुष्यों की इच्छा-पूर्ति के िकये अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने न तो स्वर्ग का दर-वाजा ही जनता के जिये सुफ्त में खोजा और न मोत्त्-प्राप्ति का जोभ ही जनता को दिया। ऐसी दशा में कुछ श्रवश्य ही महस्वपूर्ण बातें होगी क्षिनसे यह धर्म विश्व धर्म वन गया।

#### बुद्ध का व्यक्तित्व—

बौद्ध धर्म की सफलता के लिये प्रधानतया इस धर्म का त्रिरंत ही कारण था—(१) बुद्ध (२) संघ और (१) धर्म । इस धर्म में बुद्ध का व्यक्तित्व एक ऐसी वस्तु थी जो संसार के जोगों को अनायास आकृष्ट करती थी। बुद्ध का व्यक्तित्व सचमुच महान्, अंजी- किक और दिन्य था। उनके न्यक्तिस्व की प्रतिभा के प्रकाश से पुराने पापियों का भी मनोमां किन्य दूर हो जाता था। अपूर्व स्याग बुद्ध के जीवन का महान् गुण था। राजघराने में पदा होने पर भी इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को दुकरा दिया। राज-प्राप्तादों के मखमली गहों को छोड़ इन्होंने जंगल का कपटकाकी में जीवन स्वीकार किया। इन्होंने अपने शरीर को सुखाकर काँटा कर दिया परन्तु धन तथा सुख की कामना नहीं की। सचसुच, जब किपलवस्तु का यह राष्ट्रकुमार अपनी युवावस्था में ही राज्य, गृह और गृहिणी से नाता तोड़ और विरक्ति तथा तपस्या से संबंध जोड़कर, अपना भिक्तापात्र लिये, ससार को विश्वशान्ति का उपदेश देता हुआ घूमता होगा। स्थाग और नपस्या, इमन और शमन, शान्ति और अहिसा का एकन्न संयोग वास्तव में बुद्ध के व्यक्तिस्व को छोड़कर अन्यत्र मिलना कठिन है।

बुद्ध के चिरित्र का दूसरा गुण सनका आत्म संयम था। इतिहास के पाठक जानते ही है कि बुद्ध ने अपनी भरी जवानी में गृह त्याग किया था। इनकी स्त्री यशोधरा परम सुन्दरी रमणी थी। फिर भी बुद्ध ने अपनी कामवासना को कुचल कर परनी का त्याग कर ही दिया और शेष जीवन को आत्मदमन और संयम में बिताया। जब वे तपस्या कर रहे ये सस समय मार ने अनेक अप्सराओं और परम सुन्दरी युवितयों को छेकर उन पर आक्रमण किया परन्तु उनके विगत राग हदय में, काम वासना से रहित मानस में, तिनक भी विकार नहीं पैदा हुआ और इट प्रतिज्ञ होकर अपने आसन से वे तिनक भी नहीं दिगे। यह थी उनकी इन्दिय-निम्नह या आत्म संयम की परीचा और बुद्ध इसमें पूणतमा सफल हुये। इस प्रकार उनका चरित्र अस्यन्त उज्जवन, पवित्र तथा अनुकरणीय था।

तथागत के चरित्र की तीसरी विशेषता परोपकार वृत्ति थी। बुद्ध

का हृदय मानव प्रेम से पूर्णतः मरा हुआ था। मनुष्यों के नीना प्रकार के दुःखों को देखकर उनका हृदय टूक-टूक हो जाता था, वे दूसरों के दुःखों में स्वयं दुःखों रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने मानव दुःखों का नाश करना अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाया। मनुष्यों के दुःखों को दूर करने की ओषधि पाने के लिये ही वे अनेक वर्षों तक जंगल में भटकते रहे और अन्त में उसे प्राप्त कर ही विश्राम जिया। उन्होंने चार आर्य-सरयों तथा अष्टाङ्ग क-मार्गों का अनुसन्धान कर मनुष्यों के वलेश निवारण का उपाय बतलाया। उन्होंने घर छोड़ा, घरिनी छोड़ी, राज्य छोड़ा और सुख छोड़ा परन्तु प्राप्त क्या किया?—मानव दुःखों को दूर करने का परमौषध। बुद्ध का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, पर-सेवा का उदाहरण है तथा लोक-मंगल का उवलन्त प्रमाण है। बुद्ध की हसी परोपकारचुक्ति को देखकर जनता इनके धर्म को स्वीकार कर लेती थी क्योंकि वह समझती थी इसमें उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं है।

बुद्ध का हृदयं श्रस्यन्त उदार था। वे अजात-शातु थे। उनके लोकोत्तर व्यक्तित्व के सामने शत्रु भी मित्र बन जाते थे। देवदत्त उनसे बुरा मानता था परन्तु बह भी उनका मित्र बन गया। बुद्ध सब मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते थे। यही कारण् था इनके यहाँ गिरिव्रज का राजा अज्ञातशत्रु भी आता था और साधारण पतित भी। बुद्ध पाप से घृणा करते थे 'परन्तु पापी को अस्यन्त प्यार की दृष्टि से देखते थे। इसीलिवे उन्होंने एकबार एक वेश्या का भी आतिथ्य ग्रहण किया था। सचमुच बुद्ध का व्यक्तित्व लोकोत्तर था, महान् था तथा दिव्य था। जिसके घर स्वयं गिरिव्रज के महान् सन्नाट् दर्शन के जिये आवें वह कितनी बड़ी विभूति होगा? जिसके पास झगड़ा निपटाने के जिये लिच्छिव तथा कोलिय जैसे प्रसिद्ध राज वंश आवें तथा जो इनकी मध्यस्थता को स्वीकार करे वह सचमुच ही लोकोत्तर व्यक्ति होगा। अपने सुख और

शान्ति की तिनक भी चिन्ता न कर मानव गया को विश्वशान्ति सथा अहिंसा का पाठ पड़ाने वाले इस शाक्यकुमार का व्यक्तित्व कितना विशाल होगा, इसका अनुमान करना भी कठिन है। काषाय वस्त्र को धारण किये, हाथ में मिद्यापात्र लिये तथा मुख पर प्रभा-मण्डल को धारण किये भगवान् बुद्ध के व्यक्तित्व की कहपना भी मन को मोहित कर लेती है, उनका साद्यात् दर्शन तो किसे आनन्द-सागर में निमान न कर देता होगा?

बुद्ध के व्यक्तित्व की विशालता को भारतीय लोगों ने ही नहीं, विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। सध्यकालीन युग में बुद्ध का व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता था। मार्को पोलों ने लिखा है 'यदि वे (बुद्ध) ईसाई होते तो वे झाइष्ट धर्म के बहुत बड़े सन्तों में से एक होते। उनके तथा झाइष्ट के चित्रत्र तथा शिला में बहुत कुछ समानता है'। सुप्रसिद्ध विद्वान् वार्थ ने लिखा है—''हुद्ध का व्यक्तित्व शान्ति और साधुर्य का सम्पूर्ण आदर्श है। वह अनन्त कोम-लता, नैतिक स्वतन्त्रता और पाप-राहित्य की मूर्ति हैं। ''

संघ की विशेषता--

वौद्ध-धर्म की दूसरी विशेषता संव है जो उसका दूसरा रत्न है। जुद्ध ने यह समझकर कि अपने जीवन में मैंने जिस धर्म का प्रचार किया है वह सदा फूछता फछता रहे तथा वृद्धि को प्राप्त हो एक सब की स्थावना की तथा इसमें रहने के छिये कठिन नियम बनाया। उन्होंने सब में रहने वाछे मित्तुओं के जिए कठिन नियम बनाये और उन्हें आदेश दिया कि वे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करें, पवित्रता से रहें तथा धर्म के प्रचार का उद्योग करें। बौद्ध संघ का अनुशासन बहुत ही कठिन था। अतएब प्रचान्छत भिक्षुओं का प्रवेश उसमें नहीं हो सकता

Rarth-The Religions of India P. 118

था। बुद्ध ने भित्तुशियों के लिये संघ में प्रवेश करना प्रथमत: निषिद्धे बतलाया था। जिससे संघ की पवित्रता सदा अत्तुगरा बनी रहें। यही कारण था कि बौद्ध संघ में बहुत दिनों से कोई बुराई नहीं घुसने पाई परन्तु जल उनके चेलों ने इस नियम में शिथिलता दिखलाई तथा भित्तु-िश्यों का संघ-प्रवेश का श्रिषकार ज्यापक हो गया तभी से इसमें बुराइयाँ आने लगी और श्रन्त में इसका नाश हो गया। अतः बुद्ध की दूर-दिशता ६सी से समझी जा सकती है।

इस सुसगिटत संघ के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। इस संघ ने बीद धर्म में एकता का भाव उत्पन्न किया और जाति को शक्ति प्रदान की। सबसे बड़ी बात जो इस संघ के द्वारा हुई वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये 'भिश्वानरी स्पिरिट' की जागृति थी। इस संघ के अनेक भित्तुकों ने विदेशों में। जाकर इस धर्म का प्रचार करना लपने जीवन का लक्ष्य बना लिया श्रीर उन्होंने सुदूर पश्चिम और पूर्व में इस धर्म का प्रचार बड़े ज़ोरों से किया। सम्राट भशोक ने श्रपने पुत्र स्रहेन्द्र भीर लड़की संविमत्रा को सिंघल द्वीप में इस धर्म के प्रचार के लिये भेजा। यह उन्हीं के उद्योग का फल है कि आज भी लंका बौद्ध धर्म का प्रधान पीठ बना हुआ है। सुप्रसिद्ध विद्वान् मित्तु कुमारजीव और परमार्ध ने चीन जैसे सुदूर देश में इस धर्म की विजय-वैजयन्ती फहरावी और उस भाषा में अनेक संस्कृत बौद्ध प्रन्थों का अनुवाद कर कर श्रमके साहित्य को भर दिया । बौद्ध धर्म के प्रचार की इट भावना से प्रेरित होकर अपनी वृद्धावस्था में भी। भाचार्य शान्तरित्त ने तिब्बत जैसे दुर्गम देश की यात्रा की और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अधिक अवस्था होने के कारण वे निर्वाण को वहीं प्राप्त हो गये परन्तु रुन्हें सन्तोष या कि उन्होंने तथागत के धर्म का । प्रचार किया है । कुछ दिनों के पीछे उनके शिष्य कमलशील भी वहाँ गये और उन्होंने तिब्बतीय भाषा में अनेक संस्कृत उन्थों का अनुवाद किया। इसी प्रकार दूसरे भिक्षुओं ने नैपाल, वर्मा, जावा, सुमात्रा तथा बोर्नियों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और इसे विश्व धर्म बनाया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ की स्थापना के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। सच पूछा जाय तो यही कहना पढ़ेगा कि इसी संघ के द्वारा बौद्ध धर्म विश्व-धर्म के रूप में परियान हो सका। भारत में धर्म के प्रचार में 'मिशनरो भावना' को शिद्धा हमें बौद्ध धर्म से ही मिलती है और इसका सारा श्रेय इसी बौद्ध-संघ को शास है।

#### बुद्धिवाद—

यदि हम सूक्ष्म इष्टि से विचार करते हैं तो हमे यह ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसका बुद्धिवाद या युक्तिबाद है। यद्यपि यह कहना अनुचित होगा कि बुद्ध के पहले धर्म में बुद्धि-बाद को स्थान नहीं था, फिर भी यह तो मानना ही पहेगा कि भगवान् बुद्ध ने बुद्धिवाद को जितना महत्त्व प्रदान किया उतना किसी ने नहीं किया था। भगवान् बुद्ध के पहिले वैदिक धर्म का बोक बाजा था। वेद का प्रमाण अखण्डनीय समझा जाता था। वेद की प्रामाणिकता में खन्देह करना अधर्म गिना जाता था। "धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं ण्रस श्रुति:"-इस महामन्त्र को उद्घोषित किया जाता था। धर्म के खंबंध में श्रुति ही परम प्रमाण मानी नाती थी और श्रुति से इतर बस्तु प्रमाण कोटि में नहीं झाती थी। यद्यपि भगवान कृष्ण ने गीता सें ''बुद्धौ शरणमन्विन्छु'' कहकर बुद्धिवाद की सहत्ता को स्वीकार किया है फिर भी अन्त में, उन्होंने धार्मिक मामलों में शास्त्र को ही प्रमाण माना है। धर्म, अधर्म की उलफान में पड़े हुवे मनुष्यों की उन्होंने 'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य-व्यवस्थितौ" का उपदेश दिया है। इस प्रकार से आर्यधर्म में सर्वेत्र शास्त्र को ठीक ही प्रतिष्ठा दी जाती

थी और वही परम प्रमाण माना जाता था। परनतु यह शाक्यमुनि का ही कार्य था कि उन्होंने युक्तिवाद या बुद्धिवाद को शास्त्रवाद के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। भगवान् बुद्ध की यह शिचा थी कि बुद्धिवाद का आश्रय जो तथा शास्त्र पर विश्वास मत करो। भमुक वस्तु ऐसी है क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है -- इस मनोवृत्ति का छन्होंने घोर विरोध किया और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि किसी वस्तु को तब तक ठीक मत समस्रो जब तक तुम उसकी परीचा स्वयं न कर छो। इन्होंने अपने परम शिष्य आनन्द से यहाँ तक कहा कि धर्म के किसी सिद्धान्त को इसिजिये सत्य मत मानो क्योंकि मैं (स्वय बुद्ध) ऐसा कहता हूँ, बिक रसे तभी स्वकार करो जब वह तुरहारी बुद्धि में ठीक जैंचे। सारांश यह है कि बुद्ध का यह मत था कि धर्म के संबंध में किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रमाण मत मानो । यदि कोई धार्मिक सिद्धान्त तुम्हारी बुद्धि को उचित मालूम होता है तो उसे स्वीकार करो श्रन्यथा उसे दूर रक्सो। इसीलिये भगवान् तथागत ने प्रत्येक मनुष्य को श्रपना-पथ-प्रदर्शक स्वयं बनने का उपदेश दिया है। उन्होंने भपने उपदेश में स्पष्ट ही कहा है कि ''श्रत्तदीपाः भवथ अत्तशरणाः" घर्थात् तुम कोग स्वयं ही दीपक बनो तथा दूसरे की शरण में न जाकर अपनी ही शरण में जावो। इसका भाव है कि श्रपनी आत्मा से जो प्रकाश मिलता है उसी के द्वारा धर्म के रहस्यों को समझो तथा गुरु अथवा धर्मोपदेशक की शरण में न श्राकर स्वयं ही अपना प्र प्रदर्शन करो। जहाँ भन्य धर्मवालों ने गुरु को ईश्वर से भी वड़ा षतलां कर उसके शरण में जाना शिष्य का परम कर्तव्य निश्चित किया है, वहाँ बुद्ध ने गुरु की सत्ता को सीमित कर शिष्य की महत्ता का प्रति--पादन किया है। संभवतः संसार के इतिहास में इस प्रकार का धार्मिक रुपदेश शायद ही कही सुनने को मिले। परन्तु तथागत के रूप में इस एक ऐसे विलक्षण धर्मोपदेशक को पाते हैं जिसने न केवल शास्त्रों की सत्ता को अस्वीकृत किया, बहिक अपना (गुरु) प्रामाण्य भी न मानने के लिये शिष्यों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी। इस प्रकार मगवान् वुद्ध ने मनुष्य की महत्ता तथा उसकी पिवत्रता को स्वीकार किया। उस प्राचीन काल में जब व्यक्तिगत विचार का विशेष मूल्य नहीं था तथा शास्त्रों की प्रामाणिकता के आगे तक को स्थान नहीं दिया जाता था, बुद्ध ने बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच ही यहुत बड़ा काम किया। लोग्य यह समझने लगे कि इस धम को मानना इसलिये आवश्यक नहीं है कि यह किसी राजकुमार या तपस्वी के द्वारा चलाया गया है बहिक इस-लिये कि श्रपनी बुद्धि को यह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अनेक लोगों ने—जिन्हें यह पसन्द श्राया—इस धम को स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि आजकल भी यह धम अपने बुद्धिवाद के कारण पाश्चात्य लोगों को अधिक 'अपीक' करता है।

बौद्ध-धर्म की दूसरी विशेषता सब मनुष्यों का समान अधिकार स्वीकार करना है। वैदिक धर्म यद्यपि बढ़ा ही उदार, व्यापक तथा स्पृह्णीय है परन्तु उसमें एक बात की बड़ी हो कमी है कि वह सब मनुष्यों का समान अधिकार नहीं मानता। यद्यपि भगवान् ने गीता में ब्राह्मण तथा चायडाल के बीच के भेद-दर्शन को मिटाते हुये स्पष्ट ही कहा है कि:—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः ॥

परन्तु यह समद्शिता व्यवहार के क्षेत्र में विशेष नहीं लायी गयी।
यह केवल पुस्तक के पृष्ठों में ही पड़ी रही। जिस समय बौद्धधर्म का
प्रादुर्माव हुआ उस समय वैदिक धर्म की प्रधानता थी। यज्ञ, यागादिक
बढ़े उत्साह तथा विधि-विधान के साथ किये नाते थे। वेद का पढ़ना
दिनातियों के छिये अत्यावश्यक समभा जाता था। सन्ध्योपासन तथा

पावित्री मनत्र का जप धर्म के प्रधान अंग समसे जाते थे। परन्तु ये सब अधिकार केवल बाहाण, चित्रय ग्रीर वैदयों के जिये ही थे। शद्भ न तो वेद हो पढ़ सकता था और न यज्ञादिक ही कर सकता था। शद्भ तथा खियों को वेद न पढ़ाने की स्पष्ट आज्ञा का उदलेख मिलता है— खीश्चिदी नाशीयेताम्। भगवान् व्यास ने महाभारत की रचना का कारण बतलाते हुए जिखा है कि शद्भ और खियों को वेदत्रयी नहीं सुननी चाहिये प्रथांत् वे इसके पठन से बंचित है, श्रतः कृपा करके सुनि ( व्यास ) मे महाभारत की रचना को :—

स्त्रीश्रुद्रद्विजनन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम्॥

इस प्रकार से शुद्ध रुच अधिकारों से दंचित थे और उनके लिये अपनी छन्नति—सामाजिक तथा आध्यात्मिक—का द्वार बन्द था।

बुद्ध ने मनुष्य मनुष्य के बीच वर्तमान इस श्रसमानता के दोष को देखा और उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब मनुष्य समान हैं। न कोई श्रेष्ठ है श्रोर न कोई नीच है। श्रपने कमों के अनुसार ही मनुष्य को लघुता या गुरुता प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी शिचा दी कि धर्म में सबका समान अधिकार है। जो चाहे श्रपनी इच्छानुसार इसे प्रहण कर सकता है। इस प्रकार आज से लगभग २४०० वर्ष पूर्व बुद्ध ने प्रजा-तन्त्रवाद के इस मूल-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सचमुच ही उस प्राचीन युग में इस प्रकार की विद्रोहास्पक घोषणा करना बड़े ही साहस का काम था। परन्तु इसका प्रभाव बड़ा ही संतोषजनक हुआ। वे नीची जातियाँ—जो वैदिकधर्म में तिरस्कृत समझी जाती थीं—अपनी उन्नति करने लगीं और सामूहिक रूप से उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से यह धर्म निस्नकोटि के लोगों में धीरे धीरे फैलने लगा तथा इसकी वृद्धि होने लगी। श्राजकल अनेक वाद निकल पड़े हैं

जिसके कनुसार कोई राष्ट्र को महत्ता देता है, तो कोई व्यक्ति को। भाजक के धर्मों में मानव के समानाधिकार की चर्चा प्रायः सर्वत्र धुनाई देती है परन्तु यदि किसी को सर्वप्रयम मनुष्य तथा मनुष्य के बीच में समान अधिकार स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो वह केवल बुद्ध ही को है। उन्होंने अपने इस अपदेश को केवल सिद्धान्त रूप में ही नहीं रक्खा, चिक इसे व्यवहार-रूप में भी परिणत किया। उन्होंने अपना पटिशिष्य एक नाई को बनाया जिसका नाम उपालि था। नीच जाति में उत्पन्न होने के कारण हुद्धोंने उसका चिहिष्कार नहीं किया, बिक उसे अपनाकर अपना मुख्य शिष्य बना लिया। इस प्रकार उनके सिद्धान्त और व्यवहार में एकता होने से उनके उपदेशों का लोगों के हृद्य पर अध्यिक प्रभाव पट्ता था।

बौद्धधर्म की तीसरी महत्ता सदाचार के ऊपर अत्यधिक जोर देना है। भगवान् तथागत ने अपने उपदेश में सदाचार पर ही विशेषजीर दिया है। यदि कोई ब्रह्म के विषय में उनसे चर्चा करता था तो या तो वे मौन रह उत्तर ही नहीं देते ये और यदि उत्तर देते भी थे तो यही कहतेथे कि तुम सदाचार का पालन करो, ज्यर्थ के दार्शनिक झगड़ों में क्यों पहते हो ? उन्होंने मनुष्यों के श्राचरण सुधारने के लिये 'ब्रष्टाझिक' मार्ग का उपदेश किया है जिसके आचरण करने से मनुष्य पवित्र बन जाता है और उसका चरित्र श्रस्यन्त उज्ज्वल और निष्कत्वङ्क होता है। जिस प्रकार से ईसाई धर्म में दश भाशाओं का पाछन भरयावश्यक है, उसी प्रकार से बौद्धधर्म में इन भष्टाङ्गिक मोर्गो का पाळन श्रत्यन्त भावश्यक माना गया है। भगवान् बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे कि दार्शनिक सिद्धान्तों में मतभेद हो सकता है, उसमें छुःक्षेम करने का अवसर उपस्थित होने की संभावना है, परन्तु सदाचार के पालन में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। इसीिक ये उन्होंने एक ऐसे सर्वजनीन सदाचार का उपदेश दिया जो सबको विना किसी संकोच के मान्य था। यदि इस धर्म के मूल सिद्धान्ती

की खोज की जाय तो इसमें सदाचार के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता। इसिलये विद्वान् बौद्धधर्म को नैतिक धर्म (Ethical Religion) कहते हैं—श्रधीत् वह धर्म जो केवल सदाचार को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करता है। साधारण जनता के लिये इसिकये इस धर्म का पालन सुलभ तथा सुगम था।

भगवान् बुद्ध ने अहिंसा का खपदेश कर संसार का बड़ा ही उद-कार किया। वैदिक धर्म में यज्ञ यागाहिक का बहा महत्त्व था। यज्ञींमें पशुत्रों का विख्नान किया जाता था। परन्तु कालान्तर में यह हिंसा अपनी-सीमा का उल्लंबन कर गई थी और धर्म के नाम पर भनेक जीवीं की हत्या प्रतिदिन की जाती थी। बुद्ध ने देखा कि यह काम बढ़ा ही घृगास्पद और नीच है। निरपराध सहस्त्रों पश्चमों की हिसा निरर्थक की जा रही है और वह भी धर्म के नाम पर। दीन पशुओं को मुक वाणी ने इनके सद्य हृद्य को द्रवित कर दिया। 'सद्यहृद्यदृशित, पशुघातं' वाले इस महात्मा तथा महापुरुष ने इस पशुहिंसा के विरुद्ध विद्रोह-का मंडा उठाया और तार स्वरों में इस बात की घोषण की कि यज्ञ यागादिक का करना धर्थ हैं। मनुष्यों को चाहिये कि पशुओं की हिंसा न करें क्योंकि संसार में यदि कोई धर्म है तो केवल अहिंसा ही है। बुद्ध ने भहिंसा को बड़ा ही महत्त्व प्रदान किया है और इसे परम धर्म-माना है:-अहिसा परमो धर्मः । जहाँ भाजकळ का रखमत्त संसार हिंसा को ही अवना परम धर्म मानता है, वहाँ श्राज से २५०० वर्षः पहिले बुद्ध ने मानव को भहिंसा का पाठ पठाया था । बुद्ध संसार के दुःस्त को दूर करना चाहते थे। उनकी यही आकांद्धा थी कि संसार के सभी जीव सुख से तथा शान्तिपूर्वक निवास करें। अनका हृद्य करुणा तथा तया द्या का भगाध महोद्धि था। श्चद्र जीवों के प्रति भी उनके हृद्य में अनन्त प्रेम था। अहिंसा के उपदेश का उन्होंने केवल प्रचार ही नहीं किया, बल्कि उसे व्यवहार में जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन को स्ततरे में डाळकर किस प्रकार काशिराज के हाशें से एक मृगशिष्ठ की जीवन-रक्षा की थी, यह ऐतिहासिकों से अविदित नहीं हैं। उनकी इस शिचा तथा व्यवहार का जनता में अस्यिषक प्रभाव पड़ा। सम्राट् अशोक तो उनके अहिंसा सिद्धान्त का इतना पक्ष-पाती था कि उसने राजकीय महानस में भोजन के लिये मयूर तथा मृगों को न मारने की निपेध आज्ञा निकलवा दी थी। इस प्रकार से अनन्त जीवों की रचा कर भगवान् बुद्ध ने प्राणिमान्न का बड़ा उपकार किया। राजा शिवि वे शब्दों में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था और वह था—प्राणियों के कष्टों को दूर करना। न तो उन्हें राज्य की कामना थी और न धन की। न तो स्वर्ग की स्पृहा उनके हृद्य में थी और न अपवर्ग की लावसा। कियावस्तु का यह राजकुमार केवळ अन्य प्राणियों के दुःखो को दूर करने के लिये हो स्वयं अनेक कर्षों को मेळता रहा। सचसुच ही उनका सिद्धान्त था:—

न त्वहं कामये राज्यं, न स्वगं नापुनर्भवम् । कामये दुःखतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम् ॥

दूसरी वात जो बौद्धधर्म में विशेष महस्व रखती है वह आरम-दमन की शिक्षा है। भगवान् वृद्ध ने आरमदमन—अपनी आरमा को वश में करने—का उपदेश किया है। उनका यह सिद्धान्त या कि भारमा को अपने वश में किये बिना कोई कार्यसम्पादित नहीं हो सकता। इसिक्ये उन्होंने मनुष्य के अन्दर रहने वाले काम, कोध, मद, लोम, भहं-कार शादि के दमन के ऊपर विशेष जोर दिया है। मनुष्य विकारों का समुदाय है। घतः जब तक वह अपने भान्त्रिक विकारों को दूर कर इन्द्रियों को वश में नहीं करता, तब तक वह विजेता नहीं कहला सकता। दूसरों पर विजय प्राप्त करने की अपेत्ना आरम-विजय पर इसीबिये बुद्ध ने इतना जोर दिया है। वे स्वयं दान्त और शान्त ये। जाब वे अपनी तपस्या में छगे हुये थे तब एक बार मार ने उनको समाधि-च्युत करने के जिये अनेक सुन्दरी अप्सरायें भेजीं परन्तु वे अपनी अतिज्ञा से दस से मस नहीं हुये —

"इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमांसं विलयं च यातु। अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर्लमां, नह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति"॥

यह उनकी भीषमं प्रतिज्ञा थी और अन्त में अपने इसी शास्म दमन के हारा उन्होंने उस महान् बोधि को प्राप्त किया जिसका प्रकाश छाज भी अन्धकार में पड़े मानवों के लिये प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर रहा है। इस भारम दमन की महत्ता के कारण जनता में सदाचार की वृद्धि हुई और वौद्ध धर्म में वे बुराइयाँ नहीं आने पाई जो छन्य धर्मों में विद्यमान थीं।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्धधर्म में बुद्धिवाद, मनुष्यों के समान श्रधिकार, सदाचार की महत्ता, श्रहिंसा का पाछन तथा आत्मदमन आदि ऐसी अनेक वार्ते थीं जो साधारण मनुष्यों को भी 'अपील' करती श्री। परन्तु इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात मनुष्यों की समानता थी। जिस 'स्वतन्त्रता, समानता तथा श्रातृता' के श्रधिकार की प्राप्ति के लिये श्रेल्च लोगों ने १८ वीं शताब्दी में प्रचण्ड विद्रोह किया था उसी समानता और स्वतन्त्रता का अधिकार भगवान् बुद्ध ने श्राज से २५०० वर्ष पूर्व सभी मानवों को दे दिया था। इससे बढ़कर उदारता क्या हो सकती है शिचमुन बौद्धम एक जनतन्त्र धर्म है। इसके प्रचार तथा श्रसार का यही सर्वप्रधान कारण है।

बौद्धदर्शन संसार के दार्शनिक इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यथार्थवाद तथा बौद्धदर्शन भादर्शवाद दोनों वादों का जितना समन्वय इस दर्शन में मिजता है वैसा अन्यत्र उपकब्ध नहीं है। बौद्ध दार्शनिकों जे इस संसार की प्रशिकता को समझा, इसकी परिवर्तनशोजता को परखा भीर यह सिद्धान्त निकाला कि संसार के सब पदार्थ श्रामिक हैं। बौद्धें के श्रूत्यवाद की करपना भारतीय दर्शन के श्रह्मवाद से मिलती जुलती है। श्रून्य कोई श्रमावारमक पदार्थ नहीं है यिक यह श्रह्म की श्रनिर्वच-नीयता का प्रतीक है। यौद्धों का मनोविज्ञान भी श्रद्धितीय है। विच्च या मन की जितनी अवस्थायें हो सकती हैं अनका ऐसा सुन्दर विक्लेपण श्रन्यत्र अपलब्ध नहीं है। भारतीय-न्याय के इतिहास में बौद्धन्याय का वड़ा महत्त्व है। सच तो यह है कि भारत का मध्यकालीन न्याय इन्हीं घोद्धों के द्वारा प्रारम्भ किया गया था।

वौद्धधर्म की महत्ता का हमने अत्यन्त संक्षेप में दिग्दर्शन कराया है। सर्वप्रथम हमने इस धर्म के त्रिरत्त-बुद्ध, संघ और धर्म-का वर्णन किया जिसमें बुद्ध के महान व्यक्तित्व, सघ का हट सघटन तथा इस धर्म की विशेपताओं पर प्रकाश डाला गया है। अन्त में बौद्धदर्शन की विशेपताओं को दिखलाकर यह अध्याय तथा अन्य यहीं समाप्त किया जाता है। आशा है कि भगवान तथागत का यह धर्म दुःख, जरा तथा व्याधि से व्यथित मानवों को सुख, शान्ति और भ्रातृभाव का सन्देश सदा देता रहेगा। तथास्तु ।

यावच्छम्भुर्वेह्ति गिरिजासंविभक्त शरीरं यावज्जैत्रं कलयति धतुः कौष्टुमं पुष्पकेतुः। यावद् राघारमणतरुणीकेलिसाक्षी कद्म्नः तावज्जीयात् जगति महितः शाक्यसिहस्य धर्मः॥



## परिशिष्ट (क)

## 'एवँ' का आध्यात्मिक रहस्य

इस अन्य के पृष्ठ ४५२ और ४५३ पर 'प्व तत्त्व' का सामान्य परिचय दिया गया है। यहाँ उसी के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें और लिखी जाती हैं। प्व तत्त्व की उद्घावना बौद्ध तन्त्र-अन्थों में की गई है। प्व शब्द तीन वर्णों —ए + व + — से बना हुआ हैं और इसमें अर्थेक वर्ण एक एक तत्त्वका प्रतीक है। एकार मातृशिक, चन्द्र तथा प्रज्ञा का धोतक है। वकार शिवतत्त्व, सूर्य तथा उपाय का सूचक है। विन्दु (") दोनों के योग का प्रतीक है। इसी विन्दु का दूसरा नाम अनाहत ज्ञान है। इस प्रकार 'प्व' शिव शक्ति के सम्मिलन का सूचक है। प्रकार शिक्ति करता है जो कि अधोमुख त्रिकोण — है। वकार शिव त्रिकोण का प्रतिनिधि है जो त्रिकोण के बीच में अर्थ मुख से वर्तमान है। निबद्ध दोनों त्रिकोणों का क्षेन्द्रस्थानीय है। इस प्रकार इसका यान्त्रिक निदर्शन इस प्रकार है—

इस यन्त्र का आध्यात्मिक रहस्य हिन्दू-शास्त्रों में भी स्वीकृत किया गया है जो बौद्धों के सिद्धान्त से मिलता जुलता है। बौद्ध-प्रभ्यों के अनुरूप ही एकार श्रद्धाट (त्रिकोण) के रूप में शक्ति यन्त्र (भग-योनि) का प्रतीक है और वह विह्न का गृह कहा गया है।:—

त्रिकोणमेकादशमं, विह्नगेहं च योनिकम्। श्रङ्काटं चैव एकार-नामभिः परिकीर्तितम्॥

इसके तीनों कोण इच्छा-शक्ति, शान-शक्ति और क्रिया-शक्ति को सूचित करते हैं। इसी के मध्य में बौद्धों के वंकार के समान चिश्चिशी क्रम की स्थिति त्रिकोश के मध्य में बतलाई जाती है—

#### ( ४१४ )

त्रिकोणं भगमित्युक्तं वियत्स्यं गुप्तमण्डलम् । इच्छाज्ञानिकयाकोणं तन्मध्ये चिविचणीक्रमम् ॥

इस प्रकार इस तस्य का रहस्य वौद्धों के समान हिन्दू-तान्त्रिकों को भी ज्ञात था।

'प्वं तस्व' के वर्णनमसङ्ग में पृ० ४४१ पर दो बजोक प्रमाणह्य से छद्धत किये गये हैं। इनके छपने में कुछ अग्रुद्धि रह गई है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है।

> एकाराकृति यद्दिन्यं मध्ये वंकारभूषितम् । श्रालयः सर्व सौख्यानां बुद्धरत्नकरण्डकम् ॥ एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः । विन्दुश्चानाहृतं ज्ञानं तज्जातान्त्वराणि च ॥

१ इस तस्त्र के रहस्य के उद्घाटन का श्रेय महामहोपाध्याय ए॰ गोपीनाथ कविराज को है। इस विषय के विशेष जिज्ञासुर्भों को उनका निम्नलेख देखना चाहिये—

गोपीनाय कविराज-

The Mystic Significance of 'Evam'. G. N. Jha Research Institute Journal Vol II Part I 1944.

--:0:--

# परिशिष्ट (ख)

### प्रमाण-ग्रन्थावली

#### सामान्य प्रनथ

Indian Philosophy Vol. I S. Radhakrishnan Chapters VII. X. XI: Londoni29. History of Indian Philo-S. N. Das Gupta sophy Vol. I. Ch. V: Cambridge. Outlines of Indian Hiriyanna Philosophy. London. 1930\_ An Introduction Chatterjee & Datta to Indian Philosophy Chap, IV. Calcutta University'39. Iwala Prasad Indian Epistomology, Lahore 1939. Systems of Buddhistic Yamakami Sogen Thought, Calcutta; University. 1912. A. B. Keith Buddhist Philosophy., Oxford. Stcherbatsky Cenral Conception of Buddhism, Royal Asiatic

Society, London,

#### ( ४१६ )

Charles Eliof Hinduism and Buddhism Vol 1-III London. Die Problem der Budd-Otto Rosenberg histischen Philosophie. Heidelburg 1924. B. C. Law Buddhist Studies, Calcutta 1931. राहुल सांकृत्यायन दर्शन-दिग्दर्शन, प्रयाग ११४२ भारतीय दर्शन, काशी ११४४ बलदेव उपाध्याय बौद्ध धर्म, कलकता ११४३ गुजाय राय मौद्ध-साहित्य का इतिहास Narıman Literary History of Sanskrit Buddhism; Bombay, 1920. Wintenitz History of Indian Literature Vol. II. Calcutta University. Obermiller Buston's History of Buddhism, Heidelburg. Nepalese Buddhist Literature R. Mitra

#### मूल बौद्ध-धर्म

Mrs. Rhys Davids Sakya or Buddhist Origins London, 1931.

Calculta 1882.

Gautam the Man 1928.

A Manual of Buddhism 32.

Outlines of Buddhism 1934.

#### ( ४१७ )

Buddhism (Home University \*\* ,, 49 Library 1934). What was the original 11 " 22 Gospel in Bnddhism 1938. The Ethics of Buddhism S. Tachibana Oxford University Press 1920. The Doctrine of the Buddha. George Grimm Leipzig. 1926. Early Buddhist Monachism Sukumar Datta London, 1924. Edmund Holmes The Creed of Buddha. London. What is Buddhism: Buddhist'Lodge, London 1929. Hari Singh Gaur The Spirit of Buddhism Calcutta, 1929. I. B. Horner The Early Buddhist Theory of Man Perfected ( A study of the Arhan ) London, 1936 Kern Indian Buddhism. अभिधर्म Anagarika B. . The Psychological Attitude Govinda of Early Buddhist Philosophy

( Patna University Readership

Lectures 1936-37.)

( 484)

. Kashyap

The Abhidhamma Philosophy Vols 1-II; Mahabodhi Society, Sarnath. 1942.

#### महायान धर्म

R. Kımura

A Historical Study of the terms Hinayana and Mahayana and the origin of the Mahayana Buddhism (Calcutta University, 1927.)

N: Datta

Aspects of Mahayana Buddhism and its relation to Hinayana. (Calcutta Oriental Series Calcutta,)

Macgovern

An Introduction to Mahayana ' Buddhism ( Kegan Paul, London, 1922 ).

D. T. Suzuki

Outlines of Mahayana Buddhism.

Lala Har Dayal

Bodhısattva.

#### बौद्ध-सम्प्रदाय

N. Datta

Early History of the Spread of Buddhism and Buddhist Schools (Luzac & Co., London, 1925).

( ४१९ )

W. M. Macgovern

A Manual of Buddhist Philosophy (Kegan Paul & Co., London, 1923.)

Satkarı Mookerjee

The Buddhist Philosophy of Universal Flux.

Scherbatsky

Conception of Buddhist

Nirvana.

Poussin

Way to Nirvan.

बौद्ध न्याय

Satischandra

Scherbatsky

A History of Indian Logic; Calcutta University 1921.

Vidyabhushan

Buddhist Logic Vol. I Leningrad, 1932. Vol. II 1930.

Mrs. Rhys Davids

The Birth of Indian Psychology and its development in Buddhism; Luzac & Co., London 1936.

Jwala Prasad

Indian Epistomology, Lahore 1939.

Tucci

Doctrines of Maitreyanath, Calcutta University.

बौद्ध-योग

P. V. Bapat

Vimuttimagga and Visuddhimagga-A Comparative Study. Poona, 1937.

```
( ধ্ব৹ )
G. C. Lounsberv
                          Buddhist
                                   Meditation:
                     Kegan Paul, London 1935.
                        Concentration and Meditation,
                     Buddhist Lodge, (London, 1935
                     बौद्ध-तन्त्र
 Binayatosh Bbatta-
                          An Introduction
                                               to
                      Buddhist Esoterism.
     charva
                     (Oxford University Press, 32).
 G. N. Kavirai
                         The Mystic significance of
                     'Evam' ( Iha Research Institute
                     Journal Vol. II Part I 1944 ).
                         बौद्ध तान्त्रिक धर्म ( बहुका )
 17
       77
              22
                      ( उत्तरा-वर्ष ३. ४ में प्रकाशित )
                        Studies in Tantras (Calcutta)
 B. C. Bagchi
                        बज्रयान और चौरासी सिद्ध (हिन्दी)
राहुक सांकृत्यायन
                     ('पुरातत्त्व-निबन्धावक्की, इण्डियन प्रेस,
                     1880)1
नर्मदाशंकर मेहता
                      क शाक-सम्प्रदाय ( गुजराती ),
                     शहसदाबाद ।
                 बौद्ध-धर्म का प्रसार
                                    Buddhism in
                         Sanskrit
nihar Ranjan Roy
                     Burma; Calcutta University.
                     1936.
 Lewis Hodons
                        Buddhism and Buddhist in
                     China, Newyork 1924.
 Edkin
                        Chinese Buddhism.
```

#### ( ४२१ )

The Pilgrimage of Buddhism J. B. Pratt Macmilian, London 1928. Tibetan Buddhism, 1910. Waddell Buddhism: A Religion. H. Hackmann London, 1910. Indian Pandits in the land Sarat Chandra Das of snow. Hinduism and Buddhism Sir Charles Eliot Vol. III. तिञ्बत में बौद्ध धर्म। राहळ सांक्रयायन Zen Buddhism-Dwight Goddard A Buddhist Bible; Japan 32. D. T. Suzuki Studies in Lankavatar Sutra London, 1930. Essays in Zen Buddhism 1) " " Luzac & Co., London Vol. I 1927. Vol. II 1933. Vol. III 34. विविध प्रन्थ **Qldenberg** Die Lehre der Upenisheden and die Anfiange des Buddhistmus (Gottengen 1923). A. G. Edmunds Buddhist & Christian Gos. pels Vols. I-II (Philadelphia 1908).

Early Buddhist Jurispru-Bhagavat dence (Poona, 1940). 一器:0:器—

Miss Durga

## परिशिष्ट (ग)

## पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी

| शब्द                        | वृष्ठ   | शब्द                | <u> </u>    |
|-----------------------------|---------|---------------------|-------------|
| श्रकृततावाद्                | ३३      | ग्रादि-शान्त        | ३४८-४०      |
| अनियावाद                    | ३१      | श्रायतन             | 315         |
| भचल                         | २६२     | आरूप                | ७०४         |
| अनत्त्र तत्त्व              | ५६-६०   | आर्यं सत्य          | ६२-८१       |
| श्रनात्मवाद                 | 23-83   | श्रालय विशान        | २८८-६०      |
| थनिश्चिततावाद               | . ३६    | <b>च</b> च्छेदवाद   | १२          |
| अ <b>नीश्वरवाद</b>          | १०६-७   | <b>ऊज्</b> , बाट    | , ४४८       |
| श्रनुत्तर पूजा              | १४८-५०  | एवं तत्त्व          | ४५२-५४      |
| श्रनुमान                    | ३६० ६२  | कर्मफल              | ३४१         |
| श्रनुमानाभाष                | ३९२     | कर्म स्थान          | ४०२-४०३     |
| <b>ग्रनुस्मृ</b> ति         | 804     | कारणवाद             | ८४,३२७      |
| श्रन्यथान्ययोत्ववाद         | २४४     | काल                 | २४१-४२      |
| <b>श्र</b> प्रतिसंख्यानिरोध | २४०     | काल चक              | <b>४</b> ४८ |
| श्रभौतिकवाद                 | 808-830 | <b>कालच्कयान</b>    | ४५४-४६      |
| श्र हेत्                    | १२१     | क्षिप्टमनोविश्रान   | २८०-८७      |
| श्रवधृतिमार्ग               | ४४३     | च्च्यभंगनिरास       | २६१-६३      |
| अवस्थान्यथात्ववा <b>द</b>   | 588     | गति-परीक्षा         | ३३५-३६      |
| त्रशुभ                      | 808     | गुरु-तत्त्व         | 880         |
| श्रष्टाङ्गिक मार्ग          | ্ ৩৪-८१ | चतुर्विज्ञान        | - २८४       |
| भाकाश                       | २३६     | चतुर्यामसवर         | 80          |
| <b>आचार</b> ्               | ' ४२१   | चारहाली             | 880         |
| आत्म-परीच्चा                | ३३७-४०  | चित्त               | २३१, २८३-   |
| श्रादि बुद्ध                | ४४७     | चित्रविप्रयुक्तधर्म | २३६         |

# ( ४२३ )

| शब्द<br>चैत्तधर्म<br>जाति<br>शान<br>डोम्बी<br>तर्वभावना<br>तथता<br>श्रिकाय<br>श्रिकाय<br>श्रिकात्<br>दुःख निरोधमार्ग<br>दुःख निरोधमार्ग<br>दुःख निरोधमार्ग<br>दुःख निरोधमार्ग<br>दुःख समुद्य<br>ह्यान्तामास<br>दैववाद<br>द्रव्य<br>धर्म<br>भर्म<br>भर्मकृत<br>भर्मकाय<br>धर्मकाय<br>श्रिकाय<br>श्रिकाय<br>समुद्य<br>भर्म<br>भर्मकाय<br>भर्मकाय<br>भर्मकाय<br>भर्मकाय<br>भर्मकाय<br>भर्मकाय<br>भर्मकाय | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | पञ्च मकार पञ्च मकार पञ्च स्कन्ध परमार्थ सत्य पाप देशना पारिमता-त्वान्ति गं, गं, ध्यान गं, गं, ध्यान गं, गं, ध्यान गं, गं, ध्यान प्रतिसंख्यानिरोध | 11110 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ध</b> र्मकाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६५-६६<br>२२१<br>३९६<br>११३-२४                           | प्रत्येक बुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १धर   |

## ( ४२४ )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | •                                                                                                                                                                  | •                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| जीव्रं<br>जीविचर्या<br>बीविचर्ता<br>बीविचर्ता<br>बीविचर्ताभिषेक<br>बीविसरवयान<br>नद्याविहार<br>भवचक्र<br>भाव<br>भावान्यथात्ववाद<br>भूमि (दश)<br>मध्यम प्रतिपदा<br>मनोविज्ञान<br>महामुद्रा<br>योगान्तराय<br>रागमार्गे<br>रूप<br>रूप-विषय<br>खक्षणान्यथात्ववाद<br>वज्रयान<br>वर्षे (परिनिष्पन्न)<br>वाद-श्रलंकार<br>वाद-निम्रह<br>वादे बहुकर | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ्प वास<br>(म विश<br>प्र विशा<br>विशा<br>विशा<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रूत्य<br>श्रू | ान भेद नवाद विक-मत न्वाद विक-मत न्वाद विक-मत न्वाद प्रकार प्रकार प्रभाव तथामाव प्रकृति नविष कल्पित नव्या | 58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58         58 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • •                                                | ~रजापरव[                                                                                                                                                           |                                                                                                          | ¥ <b>\$</b> ८-३٤                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |

# ( ४३४ )

|              | ( ४३४ )       | -<br>পূষ্ট                  |
|--------------|---------------|-----------------------------|
|              | पृष्ठ । शब्द  | ३३४                         |
| इब्दि        | २४६ संसगे     | ३०७-८                       |
| सीत्रान्तिक  | २५८ स्वप्न    | <b>३०१-</b> ४               |
| संघात-निरास  | ३५२ ,, रहस्य  | <b>રૂ</b> ર९-३ <sup>૧</sup> |
| संज्ञा-निरोध | १६३-६४ स्वभाव | XS                          |
| संभोग-काय    | इ३४   हेतु    | . રદ્                       |
| संवृति सत्य  | ३४७ हित्वाभास |                             |
| " " प्रकार   |               |                             |
|              |               |                             |

一般:0:8-

### हमारे प्रकाशन

[ पं॰ बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तकें ]

(१) भारतीय दर्शन—मंगला प्रसाद पुरस्कार, विदृष्ण पुरस्कार तथा रेडिचेपद्क से सम्मानित दर्शन प्रम्थ । हिन्दू विश्वविद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के एम० ए० में निर्धारित पाठ्य प्रन्थ । परिवर्धित नवीन संस्करण पृ० सं० ६६०, मूल्य ६) । दार्शनिकप्रवर डाक्टर भगवानदास:—

हिन्दी साहित्य से श्रेष्ठतम, अप्राण्य प्रन्थों की श्रेणी में यह प्रन्थरत्न (भारतीय दर्शन) ऊँचा स्थान पाने योग्य है और अवश्य पावेगा। जो पाठक हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं से पिश्चित हैं, उन्हें अब माधव के 'सर्वदर्शन संप्रह' और हिरमद्र के 'पड्दर्शन समुच्चय' पर समय त्तगाने का प्रयोजन नहीं। समप्र प्रन्थ का भाव और उसकी साषा समन्वय की बुद्धि से प्रभावित है। इसके इतिहासांश से नौसिखुये को भी, रोचक रूप से, विषय- प्रवेश हो सकता है। सिद्धान्तांश और समीक्षांश से पुराने दार्शनिक को भी विचार के लिए सामग्री मिल सकती है। हिन्दी- साहित्य को यह प्रन्थरत्न देने के लिए मैं तेखक का अभिनन्दन करता हूं।

Sir Chandreshwar N. Singh, Vice—Chancellor, Patna University—It is a very fine production which will serve a need not attended so well so far. The book is comprhensive, lucid in exposition and contains most useful matter and some very rare references.

Major General Brahma Shum Shere Jung Bahadur Rana, K. C. J. E., Nepal:—

Bharatiya Darshan by Prof. Baldeva Upadhyaya deals with many aspects of Indian Philosophical problems. It has been interpreted from the modern point of view. It is really a nice book and such books go a long way to revive the immortal message of our great Culture.

(२) धर्म और दर्शन—यह भारतीय दर्शन का पूरक अन्ध है जिसमें नाना धर्मों के विस्तृत वर्णन के अनन्तर धर्म तथा दर्शन का परस्पर सम्बन्ध दिखळाया गया है। ए० सं० २२५;
मूल्य २॥)

Prof Baldeva upadhyaya of the Benais Hindu University has established a definite reputation for his learning and scholarship. He has a number of well-writeen books to his credit. The present book is a definite achievement. It is written in a scholarly fashion, charged with quotations and reference—written for the learned.

—Prabuddha Bharata

(३) वैदिक कहानियाँ—(वेद की स्फूर्तिदायक अमर कहानियाँ) पृ० १८०, मूल्य २)

There is an undying evergreen freshness in these stories. Shree Baldevaji's style is simple, even though the subjects selected for treatment by him have an ethical as well as intellectual severity. The stories

Conjure up, before the reader, the vision and vista of light in which the spiritual stalwarts of Ancient Aryavarta lived.

Modern Review.

(४) संस्कृतसाहित्य का इतिहास—मूल्य ४); इस प्रन्थ में संस्कृतसाहित्य का सांगोपांग विवेचन रोचक ढंग से किया गया है।

P. K. Acharya, M. A. Ph. D. D. Ltt. Head of the Skt. Dept. Allahabad:—

No other book on History of Sanskrit Literature written in Hindi surpasses and very few approach the art of presentation and the distinction of prose style of the work. The lucid explanation of Sanskrit-definitions has combined to make this book charming to read and easy to remember by Students whose mother tongue is Hindi.

(५) संस्कृत वाङ्मय—संस्कृत के विशाल साहित्य का सीधे शब्दों में सक्षिप्त प्रामाणिक विवरण। विशारद, शास्त्री आदि परीक्षाओं के लिए नितान्त उपयोगी। ए० सं० ११२, मूल्य १)

(६) आर्थ संस्कृति के मूलाधार-हमारे धार्मिक प्रन्थो— वेद, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन, तन्त्र-का प्रामाणिक विस्तृत विवेचन। हिन्दी में एकदम अपूर्व प्रम्थ। ए॰ सं० ४००, ४)

(७) निबन्धचन्द्रिका-संस्कृत में निबन्धों का शिक्षक उपयोगी प्रन्थ। छेखक—कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०। १।)

(८) त्रतचिन्द्रका — छेखक गौरीशंकर उपाध्याय एम० ए०, हिन्दुओं के समस्त त्रतों और उत्सवों का सांगोपांग विवेचन। हिन्दी में एकदम अनूठी पुस्तक। मूल्य शा)